प्रकाशक:

प्रकाशचन्द शीलचन्द जैन चैरिटेबल ट्रस्ट

1266, चान्दनी चौक, दिल्ली-110006

संस्करण: १९९४

मूल्य : अध्ययन, मनन, चिंतन

आफसेट : समक्ष आफसेट प्रोसेस पंचशील गार्डन, नवीन शाहदरा, दिल्ली-32

पुस्तक प्राप्ति स्थान प्रकाश चन्द शील चन्द जैन जौहरी, १२६६, चाँदनी चौक, दिल्ली-६

विशम्बरदास महावीर प्रसाद जैन, सर्राफ १३२५, चाँदनी चौक, दिल्ली-६

#### दो शब्द

भगवती आराधना के दो वर्ष पश्चात् 'आचार्य पद्मनन्दि' कृत 'पद्मनन्दि पंचविंशित' का नवीन संस्करण प्रस्तुत करते हुए हमें अत्यन्त हर्ष हो रहा है। जिनवाणी का हम पर जो असीम उपकार है उससे उऋण होना सम्भव नहीं है। तीर्थंकरों की दिव्य ध्विन को हमारे कर्ण कुहरों में ढालने वाली यह माँ संकट की हर घड़ी में अपने आँचल की छाँह पसारे मानों हमें अभय-दान देने के लिए तत्पर रहती है। अनादि के भव भ्रमण से संत्रस्त जीव को उसके वास्तिवक स्वरूप से परिचत कराने वाली, जन्म-मरण के दुष्चक्र से मुक्ति दिलाने वाली तथा आधिव्याधि, इष्ट-वियोग, अनिष्ट-संयोग से संतप्त जीव को सांत्यना प्रदान करने वाली इस माँ का गुणगान करने में हम असमर्थ हैं। अतः जिनवाणी के प्रचार-प्रसार में हम जितना भी समय, श्रम व धन का उपयोग करें उतना ही कम है।

प्रस्तुत ग्रन्थ की प्रस्तावना आदरणीय श्री वावूलाल जी जैन ने लिखी है जिसके लिये उन्हें वहुत धन्यवाद।

हमारी पूज्य अम्माजी स्व० श्रीमतीं विमला देवी जैन का अपूर्व समाधि-मरण देख कर जिनवाणी की अपार मिहमा दृष्टिगत हुई जो मरण को भी महोत्सव वना देती है। अतः भगवती आराधना जैसे ग्रन्थाधिराज का प्रकाशन कराया। उसके बाद उसी कड़ी में यह प्रस्तुत ग्रन्थ प्रकाशित किया जा रहा है जिसकी प्रेरणा ग्र०कु० कुन्दलता जैन तथा ग्र०कु० आभा जैन से मिली जो समय-समय पर हमारा मार्गदर्शन कर हमें सन्मार्ग पर लगाती रहती हैं। डा० कु० सविता जैन के सहयोग के लिये उनका धन्यवाद। ग्रन्थ के प्रकाशन में सुभाप भाई साहव (शकुन प्रकाशन) का सहयोग भी सराहनीय है।

जिनवाणी का प्रचार-प्रसार घर-घर में हो तथा श्रद्धालु जन उससे लाभान्यित होते रहें इस शुभ भावना से प्रेरित होकर यह द्वितीय श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। दस लक्षण पर्व के परम पायन अवसर पर अधिक से अधिक होग इससे लाभ उठाएँ।

> दिनीत पूनय-राकेश

प्रकाशक : प्रकाशचन्द शीलचन्द जैन चैरिटेबल ट्रस्ट 1266, चान्दनी चौक, दिल्ली-110006

संस्करण: १९९४

मूल्य : अध्ययन, मनन, चिंतन

आफसेट : समक्ष आफसेट प्रोसेस पंचशील गार्डन, नवीन शाहदरा, दिल्ली-32

पुस्तक प्राप्ति स्थान प्रकाश चन्द शील चन्द जैन जौहरी, १२६६, चाँदनी चौक, दिल्ली-६

विशम्बरदास महावीर प्रसाद जैन, सर्राफ १३२५, चाँदनी चौक, दिल्ली-६

#### दो शब्द

भगवती आराधना के दो वर्ष पश्चात् 'आचार्य पद्मनन्दि' कृत 'पद्मनन्दि पंचविंशति' का नवीन संस्करण प्रस्तुत करते हुए हमें अत्यन्त हर्ष हो रहा है। जिनवाणी का हम पर जो असीम उपकार है उससे उऋण होना सम्भव नहीं है। तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि को हमारे कर्ण कुहरों में ढालने वाली यह माँ संकट की हर घड़ी में अपने आँचल की छाँह पसारे मानों हमें अभय-दान देने के लिए तत्पर रहती है। अनादि के भव भ्रमण से संत्रस्त जीव को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचत कराने वाली, जन्म-मरण के दुष्चक्र से मुक्ति दिलाने वाली तथा आधिव्याधि, इष्ट-वियोग, अनिष्ट-संयोग से संतप्त जीव को सांत्वना प्रदान करने वाली इस माँ का गुणगान करने में हम असमर्थ हैं। अतः जिनवाणी के प्रचार-प्रसार में हम जितना भी समय, श्रम व धन का उपयोग करें उतना ही कम है।

प्रस्तुत ग्रन्थ की प्रस्तावना आदरणीय श्री बाबूलाल जी जैन ने लिखी है जिसके लिये उन्हें बहुत धन्यवाद।

हमारी पूज्य अम्माजी स्व० श्रीमतीं बिमला देवी जैन का अपूर्व समाधि-मरण देख कर जिनवाणी की अपार मिहमा दृष्टिगत हुई जो मरण को भी महोत्सव बना देती है। अतः भगवती आराधना जैसे ग्रन्थाधिराज का प्रकाशन कराया। उसके बाद उसी कड़ी में यह प्रस्तुत ग्रन्थ प्रकाशित किया जा रहा है जिसकी प्रेरणा ब्र०कु० कुन्दलता जैन तथा ब्र०कु० आभा जैन से मिली जो समय-समय पर हमारा मार्गदर्शन कर हमें सन्मार्ग पर लगाती रहती हैं। डा० कु० सिवता जैन के सहयोग के लिये उनका धन्यवाद। ग्रन्थ के प्रकाशन में सुभाष भाई साहब (शकुन प्रकाशन) का सहयोग भी सराहनीय है।

जिनवाणी का प्रचार-प्रसार घर-घर में हो तथा श्रद्धालु जन उससे लाभान्वित होते रहें इस शुभ भावना से प्रेरित होकर यह द्वितीय श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। दस लक्षण पर्व के परम पावन अवसर पर अधिक से अधिक लोग इससे लाभ उठाएँ।

> विनीत **पूनम—राकेश**

पर्यूषण पर्व १९९४

प्रकाशक:

प्रकाशचन्द शीलचन्द जैन चैरिटेबल ट्रस्ट

1266, चान्दनी चौक, दिल्ली-110006

संस्करण: १९९४

मूल्य : अध्ययन, मनन, चिंतन

आफसेट :

समक्ष आफसेट प्रोसेस पंचशील गार्डन, नवीन शाहदरा, दिल्ली-32

पुस्तक प्राप्ति स्थान प्रकाश चन्द शील चन्द जैन जौहरी, १२६६, चाँदनी चौक, दिल्ली-६

विशम्बरदास महावीर प्रसाद जैन, सर्राफ १३२५, चाँदनी चौक, दिल्ली-६

#### दो शब्द

भगवती आराधना के दो वर्ष पश्चात् 'आचार्य पद्मनन्दि' कृत 'पद्मनन्दि पंचविंशति' का नवीन संस्करण प्रस्तुत करते हुए हमें अत्यन्त हर्ष हो रहा है। जिनवाणी का हम पर जो असीम उपकार है उससे उऋण होना सम्भव नहीं है। तीर्थंकरों की दिव्य ध्विन को हमारे कर्ण कुहरों में ढालने वाली यह माँ संकट की हर घड़ी में अपने आँचल की छाँह पसारे मानों हमें अभय-दान देने के लिए तत्पर रहती है। अनादि के भव भ्रमण से संत्रस्त जीव को उसके वास्तिवक स्वरूप से परिचत कराने वाली, जन्म-मरण के दुष्चक्र से मुक्ति दिलाने वाली तथा आधिव्याधि, इष्ट-वियोग, अनिष्ट-संयोग से संतप्त जीव को सांत्वना प्रदान करने वाली इस माँ का गुणगान करने में हम असमर्थ हैं। अतः जिनवाणी के प्रचार-प्रसार में हम जितना भी समय, श्रम व धन का उपयोग करें उतना ही कम है।

प्रस्तुत ग्रन्थ की प्रस्तावना आदरणीय श्री बाबूलाल जी जैन ने लिखी है जिसके लिये उन्हें बहुत धन्यवाद।

हमारी पूज्य अम्माजी स्व० श्रीमतीं बिमला देवी जैन का अपूर्व समाधि-मरण देख कर जिनवाणी की अपार मिहमा दृष्टिगत हुई जो मरण को भी महोत्सव बना देती है। अतः भगवती आराधना जैसे ग्रन्थाधिराज का प्रकाशन कराया। उसके बाद उसी कड़ी में यह प्रस्तुत ग्रन्थ प्रकाशित किया जा रहा है जिसकी प्रेरणा व्र०कु० कुन्दलता जैन तथा ब्र०कु० आभा जैन से मिली जो समय-समय पर हमारा मार्गदर्शन कर हमें सन्मार्ग पर लगाती रहती हैं। डा० कु० सिवता जैन के सहयोग के लिये उनका धन्यवाद। ग्रन्थ के प्रकाशन में सुभाष भाई साहव (शकुन प्रकाशन) का सहयोग भी सराहनीय है।

जिनवाणी का प्रचार-प्रसार घर-घर में हो तथा श्रद्धालु जन उससे लाभान्वित होते रहें इस शुभ भावना से प्रेरित होकर यह द्वितीय श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। दस लक्षण पर्व के परम पावन अवसर पर अधिक से अधिक लोग इससे लाभ उठाएँ।

विनीत

1.3

पूनम-राकेश

पर्यूषण पर्व १९९४

अधिकांश लोगों का विचार है कि आचरण को बदले बिना अन्तस् को बदलना सम्भव नहीं है। उनका कहना है कि अन्तस् तक हम पहुँच ही नहीं पाते । आचरण के बिना जो भीतर छिपा है उसका हमें पता नहीं चल पाता और जिसका पता ही नहीं उसको बदले कैसे ? आज यदि मैं असत्य बोलता हूँ तो आत्मा पर असत्य का संस्कार पड़ जाता है, हिंसा करता हूँ तो मेरी आत्मा हिंसक बन जाती है। अब उससे जो व्यवहार निकलेगा वह भी इसी प्रकार का होगा । इसका अर्थ यह हुआ कि पहले हम कर्म के अनुसार स्वयं को निर्मित करते हैं फिर उसके अनुसार व्यवहार होता है। इसलिये हमको अपना आचरण सुधारना चाहिए जिससे आत्मा उस रूप हो और फिर उससे शुभाचरण हो । तब हिंसा की जगह आचरण में अहिंसा चाहिए. क्रोध की जगह अक्रोध चाहिए । इस प्रकार समस्त विकृतियों को दूर कर शुभाचरण की चेष्टा करनी चाहिए। ऐसा वे लोग मानते

हम हिंसा की जगह अहिंसा का व्यवहार कर सकते हैं किन्तु हमारी बाहरी अहिंसा में भी हिंसा की वृत्ति बनी रहेगी। हम क्रोध की जगह क्षमा और शान्ति को ग्रहण कर सकते हैं परन्तु इस पर्त के नीचे क्रोध की अग्नि जलती रहेगी। इसलिये वाहर से शांत दिखाई देने के वावजूद व्यक्ति अन्तस् में अशांत रहता है। बाहर से साधु दिखाई देता है परन्तु भीतर ज्वालामुखी धधकता रहता है। आचरण वदल जाता है परन्तु अन्तस् ज्यों-का-त्यों रहता है। वस्त्र वदल जाते हैं किन्तु व्यक्ति वही रहता है। वह अन्तस् कोई भी वहाना वनाकर वाहर आ जाता है। यहाँ तक कि कभी-कभी तो धर्म के वहाने वाहर आता है। ऐसा व्यक्ति दमन में पड़ जाता है।

दूसरी विचारधारा यह है कि हमारा आचरण हमारी आत्मा का निर्माण करने वाला नहीं है अपितु उसका

प्रतिफल है । बहिरंग अन्तरंग को निर्मित नहीं करता अपितु उसका प्रतिबिम्ब है। इसलिये जब तक चेतना नहीं बदले तब तक बाह्य आचरण नहीं बदल सकता । यह दो अलग-अलग विचारधाराएँ हैं परन्तु दोनों ही विचारधाराएँ अधूरी हैं। दोनों ने ही वस्तु को समग्रता में नहीं देखा है । हमने एक बात को तोडकर दो कर दिया है अब वे दो अलग-अलग टुकड़े दिखाई देते हैं। एक रस्सी के दो सिरे हैं। हमने रस्सी को काटकर दो टुकड़े कर दिये हैं और दो विचारधाराएँ बना ली हैं जबिक वस्तुतः रस्सी एक ही थी । जिसे हम बाहर कहते हैं वह भीतर का ही फैलाव है और जिसे हम भीतर कहते हैं वह वस्तुतः बाहर का ही भीतर तक फैलाव है। हमारे बोलने के ढंग से बाहर-भीतर दो प्रतीत होते हैं पर वस्तुतः वह एक ही है। घर का आकाश और बाहर का आकाश दो नहीं हैं। हमारे बोलने के ढंग से दो का भ्रम हो जाता है।

बिहरंग से आरम्भ करके अन्तरंग तक पहुँचना है और अन्तरंग की झलक बहिरंग में दिखनी चाहिए। यात्रा पूर्ण तभी होगी जब रस्सी के एक सिरे से चलकर दूसरे तक पहुँच जाएँ । चाहे इस सिरे से शुरू करें या उस सिरे से, दोनों जुड़े हुए हैं । यदि हमने वस्तु को अखण्ड देखा है तो कौन से सिरे से शुरू करें यह गौण हो जाता है। वास्तविक कार्य तो वस्तु स्वरूप को अपनी समग्रता में अखण्ड देखना है। दो पैरों से चला जाता है पहले कौन सा पैर उठावे अथवा वढ़ावें का सवाल नहीं है। सवाल तो यह है कि वांया उठाया तो दहना उसके साथ आकर मिला की नहीं मिला । एक कदम जव कहलायेगा जव दोनों पैर क्रम से उठकर एक हो जायेंगे और कदम कदम से आगे वढ़ा जायेगा । वस्तु को अखण्ड देखने वाला कहीं से भी शुरू कर सकता है। आचार्यों ने इसी को सापेक्षता कहा है। अखंड वस्तु का कथन खण्ड रूप में होता है। चाहे पहले भीतर का



वर्णन करें या बाहर का, किन्तु भीतर बाहर की अपेक्षा रखे है और बाहर भीतर की । यदि अहिंसक आचरण से चला तो अप्रमाद पर आना होगा क्योंकि प्रमत्त योग (मूर्च्छा, असावधान ज्ञान) ही हिंसा है और अप्रमाद से चला तो हिंसा होगी कैसे । अप्रमाद ही अहिंसा है । अहिंसा का अर्थ मात्र जीव रक्षा अथवा देखकर चलना ही नहीं है परन्तु अप्रमत्त योग (ज्ञान में जागरुकता) का होना आवश्यक है । अहिंसा की परिभाषा मात्र जीवरक्षा नहीं है क्योंकि 'पर' का घात तो हम कर ही नहीं सकते ।

हिंसा क्या है ? पर को मारने का भाव ही हिंसा है, चाहे जीव का घात हो या न हो । बिना देखे चलना प्रमत्तयोग है, जीव का घात न होते हुए भी हिंसा है। भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा में विशेष अन्तर नहीं है। हम 'पर' को दुःखी नहीं कर सकते केवल उसे दुःखी करने का विचार कर सकते हैं। कोई किसी को दुःखी नहीं कर सकता जव तक वह स्वयं दुःखी होने को तैयार न हो । हम न किसी को सुखी कर सकते हैं और न दुःखी। यदि हम दूसरे को दुःखी कर सकते तो यह पृथ्वी कभी की नर्क वन जाती और यदि सुखी कर सकते तो आज यहाँ स्वर्ग होता । एक सज्जन व्यक्ति सवके सुख की कामना करता है और दुर्जन व्यक्ति सबके दुःख की । फिर दुनिया सुखी-दुःखी किसकी इच्छा के अनुसार होगी ? इसलिये यह मात्र हमारी धारणा है कि हम दूसरे को सुखी-दुःखी कर सकते हैं और उस अपनी धारणा के हम जिम्मेदार हैं।

सुख-दुःख 'पर' से या बाहर से नहीं आता । कोई चाहे तो प्रत्येक परिस्थित में सुखी हो सकता है और चाहे तो दुःखी हो सकता है । व्यवहार में, उपचार से यह कहने में आता है कि उसने सुखी-दुःखी कर दिया यदि मैं सुखी होना चाहूँ तो दुनिया की कोई शक्ति मुझे दुःखी नहीं कर सकती और यदि मैं दुःखी होना चाहूँ तो सारी दुनिया मिलकर भी मुझे सुखी नहीं कर सकती । सुखी- दुःखी होना व्यक्ति का निर्णय है, उसकी स्वतंत्रता है। अतः अहिंसा का यह अर्थ नहीं है कि हम किसी को दुःखी न करें। 'हम किसी को दुःखी कर सकते हैं किन्तु कर नहीं रहे हैं' यह मान्यता ही भ्रामक है। हम केवल दूसरों को सुखी-दुःखी करने का भाव कर सकते हैं और यही भाव हिंसा या अहिंसा है। अतः अहिंसा का अर्थ हुआ 'पर' के प्रति अकर्तृत्व-भाव। न मैं किसी को उत्पन्न कर सकता हूँ और न ही नष्ट कर सकता हूँ । अतः अप्रमादी अहिंसक हो जायगा और जो अहिंसा, अलोक, अक्रोध को पालेगा वह अप्रमादी होता जायगा।

यदि कोई प्रश्न करे कि आगम की आज्ञा क्या है ? अन्दर से प्रारम्भ करें या बाहर से ? उसका उत्तर यही है कि प्रारम्भ कहीं से भी हो किन्तु उपस्थित दोनों की होनी चाहिए । यदि एक अनुपस्थित है तो विधि में भूल है । अगर कोई कहे कि मैं भीतर से ही शुरू करूँगा और बाहर की ओर ध्यान न दें तो वह स्वयं को धोखा दे रहा है । क्योंकि वह व्यवहार में हिंसक हो सकता है और कह सकता है कि मैं भीतर से अहिंसक हूँ, बाहर क्या रखा है ? किन्तु यदि भीतर सच्चाई है तो उसका प्रतिबिम्ब बाहर भी झलकेगा । यदि भीतर अप्रमाद है तो बाहर उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हिंसा मिटेगी, लोभ घटेगा, मोह-आसक्ति क्षीण होगी ।

इसी प्रकार केवल व्यवहार से भी व्यक्ति स्वयं को धोखे में रख सकता है। व्यवहार में अहिंसा का पालन करते हुए और दानादि शुभ क्रियाएँ करते हुए भी भीतर प्रमाद बना रह सकता है। यद्यपि वास्याचरण भीतर कुछ उत्पन्न नहीं कर सकता किन्तु भीतरी वस्तु के विकास में सहकारी या विरोधी अवश्य हो सकता है। हम अपने में ही विरोधी कार्य करते हैं। वाहर अहिंसा, अलोभ लाना चाहते हैं, भीतर प्रमाद बढ़ाते हैं। भीतर अप्रमाद लाना चाहते हैं वाहर हिंसा, क्रोध करते हैं। यह विरोधी दशा है। जब व्यक्ति एक दिशा में चलता है तो कुछ परिणाम निकलते हैं। एक ओर से निवृत्ति-दूसरी ओर से प्रवृति रहनी चाहिए जब तक पूर्ण निवृति न हो जाय। असंमय से निवृति और संयम में प्रवृति, असंयम को छोड़ना संयम में लगना है। शरीर को छोड़ना है आत्मा में लगना है। वैराग्य को भोगना है असंयम को छोड़ना है।

हमें द्रव्य-पर्यायात्मक, सामान्य विशेषात्मक समग्र वस्तु को विषय बनाना है। विशेष सामान्य को दिखाता है और सामान्य विशेष सहित होता है। कथन एक का ही होगा किन्तु वस्तु उतनी ही नहीं है। वह तो खण्ड है हमें अखण्ड वस्तु को देखना है । आचार्यों ने जो सामान्य को विषय बनाए था उसे विशेष की मुख्यता से उपदेश दिया और जो विशेष को पकड़े था उसे सामान्य की मुख्यता से उपदेश दिया है। वह अपेक्षित कथन है । उसे पढ़ते-सुनते समय उसे प्रमाणरूप न मानकर प्रमाणभूत वस्तु का आंशिक कथन ही मानना है। जो चरणानुयोग के अनुसार आचरण कर रहा था और स्वभावोन्मुख नहीं हो रहा था उसे चरणानुयोग की गौणता वताकर स्वभाव-सम्मुख किया और जो आत्म-चर्चा मे ही लगा था और व्यवहार से विमुख था उसे आचरण की मुख्यता से उपदेश दिया । जो व्यक्ति आचार से पहले ही विमुख हो वह यदि उसकी गौणता के उपदेश को अपने पर लागू करेगा तो उसे लाभ के स्थान पर हानि हो जायगी । वहाँ विवेक पूर्वक यह समझना होगा कि यह औषधि दूसरे रोगियों के लिए है। मेरे लिए तो चरणानुयोग रूपी औषधि ही कार्यकारी होगी।

वास्तव में मार्ग तो निश्चय व्यवहारात्मक है। न तो निश्चय-निरपेक्ष व्यवहार कार्यकारी हो सकता है और न व्यवहार-निरपेक्ष निश्चय उपयोगी है। इसी प्रकार निमित्त-उपादान का विपय है। किसी भी कार्य में दोनों की अपेक्षा है अतः जहाँ जिसकी कमी दिखती है वहाँ उसी की मुख्यता से उपदेश दिया गया है। वहाँ भी यदि उस अपेक्षित कथन को पूर्ण कथन मान लिया जायगा तो समग्र वस्तु को ग्रहण नहीं कर पाएँगे। 'प्रवचनसार' में श्री अमृतचन्द स्वामी ने लिखा है –

द्रव्यानुसारि चरणं चरणानुसार द्रव्यं, मिथो द्वयमिदं ननु सव्यपेक्षम् तस्मान्मुमुक्षुरिधरोहतु मोक्षमार्गं, द्रव्य प्रतीत्य यदि वा चरणं प्रतीत्य अर्थात् मुमुक्षु चाहें चरणानुयोग का अवलम्बन लेकर चले, चरण से द्रव्य तक और द्रव्य से चरण तक जाना है। मात्र अपेक्षित कथन को पकड़ लेना उचित नहीं है। सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पक्ष का कथन पूरे सिक्के का कथन नहीं है, वह दूसरे पहलू की अपेक्षा रखे हुए हैं। दोनों पक्षों का कथन एक साथ नहीं हो सकता परन्तु दोनों पक्षों का ज्ञान एक साथ अवश्य हो सकता परन्तु दोनों पक्षों का ज्ञान एक साथ अवश्य हो सकता है। आगम में भी एक पक्ष की मुख्यता से कथन किया गया है किन्तु वस्तु को उसकी समग्रता में ग्रहण करने के लिए अध्येता को दोनों पक्षों का ज्ञान होना परमआवश्यक है।

'पद्मनन्दि पंचविंशति' में आचार्य ने दोनों पक्षों का वर्णन किया है। कहीं अलग-अलग और कहीं एक ही अध्याय में दोनों विषय लिये गए हैं। इस ग्रन्थ में पच्चीस विषयों का पच्चीस अधिकारों में वर्णन है। पहला अधिकार 'धर्मोपदेशामृत' है जिसमें धर्म का स्वरूप निश्चय-व्यवहार दोनों दृष्टियों से दिखाया है । यहाँ व्यवहार से दूसरे के दुःख में दुःखानुभव को धर्म कहा है। उसके गृहस्थ तथा मुनिधर्म की अपेक्षा से दो भेद, रलत्रय की अपेक्षा से तीन भेद और दसलक्षण धर्म की अपेक्षा से दस भेद किये हैं। कपाय के अभाव का नाम धर्म है और कषाय का अभाव स्वभावालम्बन से होता है। स्वभाव की दृष्टिपूर्वक आचार व्यवहार धर्म अर्थात् धर्म का वाह्य साधन कहलाता है। परन्तु स्वभाव के दृष्टिकोण विना अन्य प्रयोजन संसार शरीर-भोग, पुण्य-वंध अथवा मान की पुष्टि से किया गया शुभ पूजा-पाठ, शास्त्र-स्वाध्याय, व्रत नियम संयम आदि व्यवहार भी

नहीं कहलाता है। आत्म-स्वभाव अथवा भेद-विज्ञान के दृष्टिकोण से शुभ करें तो वह व्यवहार धर्म कहलाता है।

व्यवहार धर्म का अर्थ है कि शुभ धर्म नहीं है परन्तु धर्म के लिये बाह्य अवलम्बन, साधन हैं। जहाँ जीवदया को समीचीन चारित्र का उत्पादक कहा है, वहाँ अहिंसा परमोधर्म का कथन है। रागादि भावो का एकदेश अभाव होने पर मंद कषाय के कारण दया रूप प्रवृत्ति होती है। वहाँ जितना कषाय का अभाव है वह धर्म है, जितना दया रूप परिणाम है वह राग का अंश होने से शुभ भाव है। कषाय का एक देश अभाव होने से उस प्रवत्ति रूप दयादि परिणामों को उपचार से धर्म संज्ञा दी गई है। गृहस्थ धर्म पाँचवें गुण स्थान से होता है जहाँ दो चौकड़ी का अभाव है और दो चौकड़ी का सद्भाव है। दो चौकड़ी का अभाव निश्चय धर्म और दो चौकड़ी के सद्भाव में भक्ति पूर्वक आहार-दान, वैयावृत्य आदि व्यवहार से गृहस्थ-धर्म है। मिथ्यादृष्टि के आहार-दानादि से पुण्य-वंध तो हो जाता है परन्तु व्यवहार धर्म नहीं होता क्योंकि या तो उसके अन्तर्मन में कहीं-न-कहीं पुण्य-बंध की अभिलाषा छिपी रह जाती है अथवा वह उस शुभ को ही मोक्ष मार्ग मान वैठता है । अतः शुभ करते समय हमारा दृष्टिकोण सही होना चाहिए तभी वह व्यवहार धर्म कहलायेगा । विना सही दृष्टिकोण के आगम अनुकूल व्यवहार को भी व्यवहाराभास कहा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे छोड़ दें विल्क दृष्टिकोण को ठीक कर व्यवहाराभास को सही व्यवहार वनाएँ।

व्यवहार रत्नत्रय को वंध का कारण और निश्चय रत्नत्रय को मोक्ष का कारण कहा है। व्यवहार रत्नत्रय में पर का अवलम्बन वंध का कारण है परन्तु आत्म-साधना में यह वाह्य साधन भी है क्योंकि भाव-संयम के लिए द्रव्य-संयम आवश्यक है। दसलक्षण धर्म में क्रीध के अभाव में क्षमा. मान के अभाव में मार्दव, माया के अभाव में आर्जव और लोभ के अभाव में शौच धर्म होता है। अतः निष्कर्ष यही निकलता है कि कषाय का अभाव ही धर्म है। समस्त द्वादशांग का सार यही है कि वीतरागता उपादेय है और सब हेय है।

'अनित्य पंचाशत्' नामक अधिकार तो वैराग्य से ओत-प्रोत हैं । वैराग्य के लिए इसका पाठ अथवा पापोदय में, इष्ट वियोग में इसके बारम्बार चितवन से जीव को शांति-प्राप्त हो सकती है ।

'एकत्व सप्तति' अधिकार भेद विज्ञान की भावना को पुष्ट करने के लिए, शरीर से एकत्व बुद्धि तोड़कर आत्मा से एकत्व स्थापित करने के लिए परम उपकारी है। समस्त शास्त्रों का सारभूत है।

'निश्चय पंचाशत्' अधिकार में शुद्धनय की प्रधानता से वर्णन करते हुए कहा है कि जो सम्यक्त्य से रहित है वह सब प्रकार के परीषह-उपसर्ग सहते हुए, तपश्चरण करते हुए भी मोक्षमार्गी नहीं हैं। इसमें आत्मा के साथ राग-द्वेष व शरीरादि का क्या सम्बन्ध है यह बताकर आत्मस्वभाव में लगने का उपदेश है।

'एकत्व भावना दशक' में पंच परमेष्ठी को सर्वश्रेष्ठ वताते हुए कहा है कि वे भी आत्म-स्वभाव का आवलम्वन लेकर पंच परमेष्ठी हुए हैं अतः आत्म-स्वभाव सर्वश्रेष्ठ है। इस एकत्व का ज्ञान अति दुर्लभ है परन्तु आत्मिक आनन्द का कारण यही है।

'परमार्थविंशति' अधिकार में पुणयोदय से होने वाले सांसारिक सुख तथा कषाय के अभाव से होने वाले आत्मिक सुख का अन्तर वताते हुए कहा है कि दोनों की जाति अलग-अलग है। जिसे आत्मिक सुख की प्राप्ति हो गई उसे पुण्य-पाप के उदय के फल में 'मैं सुखी हूँ' या 'मैं दुःखी हूँ' ऐसे भाव नहीं आते। इसमें ब्रह्मचर्य, यति भावना, श्रावक के व्रत तथा तीर्थकरों की स्तुति भी है। इस प्रकार इस ग्रन्थ में सभी प्रकार का रसास्वादन है। आत्मरस से ओत-प्रोत, सरल भाषा में रचित यह ग्रन्थ साधरण व्यक्ति को भी आसानी से समझ में आ सकता है।

यह ग्रन्थ राकेश-पूनम (पुत्र-पुत्रवधू श्री शीलचन्द जैन, जौहरी) की ओर से प्रकाशित हुआ है। 'भगवती आराधना' के पश्चात् उनकी किसी ऐसे ग्रन्थ के प्रकाशन की भावना थी जिसमें अध्यात्म और चरणानुयोग की मैत्री हो। अतः उन्होंने इसका चुनाव किया। जिनवाणी के प्रति उनका यह अनुराग सराहनीय है और यही इस अमूल्य मानव जीवन तथा कर्मोदय से उपलब्ध साधन सामग्री का सदुपयोग है। देव-शास्त्र-गुरू की सेवा का शुभ भाव सदा उनके अन्तर्मन को आलोकित करता रहे।

> बाबूलाल जैन (कलकत्तें वाले.) २/१०, सन्मति विहार दरियागंज, नई दिल्ली-२

# विषय - सूची

|                                                         | श्लोक              |                                                                | <b>গ্টা</b> ক |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| १. धर्मोपदेशामृत १                                      | –१९८, पृ. १        | दुर्जनकी संगतिकी अपेक्षा तो मरना अच्छा है<br>मुनिधर्मका स्वरूप | ३७<br>३८      |
| गादि जिनेन्द्रका स्परण<br>ग्रान्तिनाथका स्परण           | n<br>1–8           | चेतन आत्माको छोड़कर परमें अनुराग<br>कर्मवन्धका कारण है         | ३९            |
| वर्मीपदेष्टा जिनदेवका स्परण<br>धर्मका स्वरूप व उसके भेद | ફ<br>હ             | मूलगुणोंके विना उत्तरगुणोंके पालनका प्रयत्न<br>घातक है         | 80            |
| धर्मकी मूळभूत दयाके धारणकी प्रेरणा                      | 6                  | वस्रके दोषोंको दिखलाकर दिगम्बरत्वकी प्रशंसा                    | 81            |
| प्राणियोंके वधमें पित्रादिके वधका दोष                   | सम्भव है ९         | केशोंका लोच वैराग्यादिको बढ़ानेवाला है                         | ४२            |
| जीवितका दान सर्वश्रेष्ठ दान है                          | 30                 | स्थितिभोजनकी प्रतिज्ञा                                         | ४३            |
| दयाके विना दान, तप व ध्यानादि नि                        | रर्थक हैं ११       | समताभाव                                                        | 88-84         |
| मुनिधर्मके भालम्बन सद्गृहस्य हैं                        | १२                 | प्रमादरहित होकर एकान्तवासकी प्रतिज्ञा                          | 8 €           |
| गृहस्पाश्रमका स्वरूप                                    | 93                 | संसारके स्वरूपको देखकर हर्ष-विषादकी व्यर्थत                    | 1 80          |
| गृहस्यधर्मके ग्यारह स्थानोंका निर्देश                   | 18                 | राग-द्वेषके परित्यागके विना संवर व निर्जरा                     |               |
| समस्त व्रवविधान व्यसनोंके परित्यागप                     | र निर्भर है १५     | सम्भव नहीं है                                                  | 88            |
| महापापसद्धप सात व्यसनोंका नामि                          |                    | संसारसमुद्रसे पार होनेकी सामग्री                               | ४९            |
| पूत सब न्यसनोंमें प्रमुख है                             | 38-08              | मोहको कुश करनेके विना तप भादिका छैश                            |               |
| मांसका स्वरूप व उसके भक्षणमें निर्                      | <b>ईयता १९</b> -२० | सहना व्यर्थ है                                                 | ५०            |
| मचका खरूप व उसके पीनेसे हानि                            | ₹ <b>१</b> –₹₹     | जो कपायोंका निप्रह नहीं करता है उसका                           |               |
| भोबीकी शिला समान वेदयायें नरक                           | न द्वार हैं २३-२४  | परीषहसहन मायाचार है                                            | 49            |
| मासेट (शिकार) में निर्दयतासे दीन                        |                    | समस्त अनर्थोंका कारण अर्थ (धन) ही है                           | ५२            |
| प्राणियोंका न्यर्थ वध किया जा                           | ता है २५-२ं६       | श्चाक लिय धास भाष्या भा गाया गर्मा                             | ξ             |
| परवध और धोखादेहीका फल परभव                              |                    | निर्यन्थता नष्ट होती है                                        | ५३            |
| प्रकारसे भोगना पड़ता है                                 | ₹७-₹४              | क्रीधादिस काद्रामित्क जार गर्निय                               | Б             |
| परसी भौर परधनके अनुरागसे होने                           |                    | कर्मका बन्ध होता है                                            | ५४            |
| <b>दानियां</b>                                          | २९-३               | भोक्षकी भी अभिलापा उसकी प्राप्तिमें बाघक                       | हैं ५५        |
| उक्त प्वादि सात व्यसनोंके कारण                          |                    | परिप्रहादिकी निन्दा                                            | <b>પ</b> .દ   |
| हुए युधिष्टिर भादिके उदाहर                              |                    | साधुप्रशंसा                                                    | 40-40         |
| म्पसन सात ही नहीं, भौर भी बहुत                          | _                  | क्षाचार्यका स्वरूप                                             | ५९–६०         |
| ग्यसनोंसे होनेवाली हानिको दिख                           |                    | उपाध्यायका स्वरूप                                              | ६३            |
| विमुख रहनेकी प्रेरणा                                    | ३३                 | साधुनोंका स्वरूप व उनकी सहनशीलता                               | ६२-६६         |
| मिष्पारि आदिकी संगतिको छोद                              |                    | क्रायमानके विना किया गया काय हैश धान                           | य             |
| सलुस्योंकी संगतिके लिये प्रे                            |                    | (फसल) से रहित खेतकी रक्षाके सम                                 | रान           |
| किरकालमें दुष्टोंके मध्यमें साधुल<br>रहना कठिन हैं      | नाका जावित<br>३६   | स्यर्थे हैं                                                    | ξø            |
| 14 11 TIO'L C                                           | 7 '                | -                                                              |               |

## पश्चनन्दि-पञ्चविंशतिः

|                                                                     | <i>म</i> होक  |                                                                        | श्लोक           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| मुनियोंकी पूजा जिनागम और जिनकी पूजा                                 | ाके           | अतीन्द्रिय भारमाके सम्बन्धमें कुछ कह                                   | नेकी            |
| ही समान फलप्रद है                                                   | ६८            | प्रतिज्ञा                                                              | 330             |
| तीर्थका स्वरूप                                                      | ६९            | द्यंगारादिप्रधान काव्य और उनकी रचना                                    |                 |
| रस्नत्रयधारक सुनिका तिरस्कार करनेवाले नर                            | कके           | कवियोंकी निन्दा                                                        | 999-95          |
| पात्र होते हैं                                                      | 90            | चीशरीरका स्वरूप                                                        | 338-34          |
| मुनियोंकी स्तुति असम्भव है                                          | 63            | स्त्रीकी भयंकरता                                                       | 995-94          |
| स्यवहार सम्यग्दर्शन।दिका स्वरूप व उन तीन<br>विना मुक्तिकी असम्भावना | ोंके<br>७२−७६ | मोहकी महिमाको दिखलाकर उसके त्य                                         | •               |
| सम्यग्दर्शनके विना ज्ञान और चरित्र मिथ्या व                         | <b>66</b>     | वीतराग व सर्वज्ञ भासका ही वचन प्रमाण<br>सकता है, उसके वचनमें सन्देह क  | हो              |
| रत्नत्रयप्रशंसा                                                     | 98            | मूर्खेता है                                                            | 858-54          |
| उक्त सम्यग्दर्शनादि भारमखरूप है                                     | ७९            | भनेक भेद-प्रभेदरूप समस्त श्रुतमें भात्माको                             |                 |
| शुद्धनयका भारमतत्त्व अखण्ड है                                       | 60            | उपादेय कहा गया है                                                      | <b>१२६-२७</b>   |
| निश्चय सम्यग्दर्शनादिका स्वरूप                                      | 68            | परोक्ष पदार्थके विषयमें जिनवचनको प्रम                                  | ाण .            |
| उत्तम क्षमाका स्वरूप                                                | ८२            | मानना चाहिये                                                           | १२८             |
| कोध सुनिधर्मका विधातक है                                            | ८३            | ज्ञानकी महिमा                                                          | 128- <u>3</u> 1 |
| क्रोधके कारणोंके उपस्थित होनेपर मुनिजन<br>क्या विचार करते हैं       | 68-6 <b>6</b> | भर्थपरिज्ञानकी कारण जिनवाणी है                                         | १३२             |
| मार्देव धर्मका स्वरूप                                               | 33-03         | भात्माका ही नाम धर्म है .<br>माध्यमिक भादि अन्य वादियोंके द्वारा कल्पि | १३३             |
| नार्जव धर्मका स्वरूप                                                | ८९-९०         | भाष्यामक भाद अन्य वाद्याक हारा काल्य                                   |                 |
| सत्य वचनका स्वरूप व उसकी उपादेयता                                   | 99-93         | यथार्थ स्वरूपका दिग्दर्शन                                              | ૧૨૪             |
| शीच धर्मका स्वरूप व बाह्य शीचकी                                     | •             | भारमाके भस्तित्वकी सिद्धि                                              | १३५-३६          |
| भर्किचित्करता                                                       | ९४–९५         | अन्य वादियोंके द्वारा परिकल्पित आत्माके                                | •               |
| संयमका स्वरूप व उसकी उपादेयता                                       | <b>९६</b> –९७ | न्यापकत्व सादिका निराकरण                                               | 930             |
| तपका स्वरूप व उसकी उपादेयता                                         | 96-900        | बात्माका कर्तृत्व और भोक्तत्व                                          | १३८             |
| त्याग व भार्किचन्यका स्वरूप                                         | 303           | <br>  उस क्षात्माके स्वरूपको नय-प्रमाणादिके क्षाश्र                    | यसे             |
| मुनियोंकी दुर्छमता                                                  | १०२           | ग्रहण करना चाहिये                                                      | १३९             |
| ममत्वके भमावमें शरीर व शास्त्र भादिको                               |               | राग-द्वेपके परित्यागका उपदेश                                           | 880-8K          |
| परिग्रह नहीं कहा जा सकता                                            | १०३           | परमात्मा इसी शरीरके भीतर स्थित है                                      | 386             |
| ब्रह्मचर्यका स्वरूप व उसके घारकोंकी प्रशंसा                         | 308-A         | पर पदार्थोंमें इष्टानिष्ट करूपनाका निपेध                               | 180-86          |
| बे दस धर्म मोक्ष-महलपर खडनेके लिये नसैनी                            | कि            | तत्त्ववित् कौन है                                                      | 940             |
| पादस्यानोंके समान हैं                                               | १०६           | सुग्त-दुखका अविवेक                                                     | 343             |
| स्वास्थ्यका स्वरूप                                                  | 300           | बात्माको परसे भिन्न समझना, यही समस                                     | त               |
| विद्रुपका स्वरूप                                                    | 306           | उपदेशका रहस्य है                                                       | وبي             |

## विषय-सूची

| ·                                             | श्होंक ।  |                                                                         | श्लोक         |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| परसे भिन्न भात्मतत्वका विचार व उसका फल        | १५४–६१    | दानके बिना विभूतिकी निष्फलताके उदाहरण                                   | 96            |
| गुरका उपदेश दिन्य अमृतके समान है              | १६२       | दान वञीकरणमंत्रके समान है                                               | 38            |
| योगि-पिवर्कोंका स्वरूप व उनको नमस्कार         | १६३       | दानजनित पुण्यकी राजलक्ष्मीसे तुलना                                      | २०            |
| उस धर्मका वर्णन केवली ही कर सकते हैं          | १६४       | दानके विना मनुष्यभवकी विफलता                                            | २१-२२         |
| यह धर्म-रसायन मिथ्यात्वादि बन्धकारणोंका       |           | दानसे रहित विभूतिकी अपेक्षा तो निर्धनता ही                              |               |
| परित्याग करनेपर ही प्राप्त हो सकती है         | १६५       | श्रेष्ठ है                                                              | २३            |
| मनुष्य पर्याय व उत्तम कुल आदि दुर्लभ हैं, ि   | फेर       | दानके विना गृहस्थाश्रमकी न्यर्थता                                       | <b>२४-२</b> ५ |
| उनको पाकर भी धर्मन करना मूर्खता है            |           | सत्पात्रदान परलोकयात्रामें नाश्ताके समान है                             | २६            |
| शरीरको खस्य व भायुको दीर्घ समझकर भविष्य       |           | दानका संकल्प मात्र भी पुण्यवर्भक है                                     | २७            |
| धर्मके आचरणका विचार करना नितान्त              |           | पात्रके झानेपर दानादिसे उसका सन्मान न करन                               | π             |
| जबता है                                       | 300       | अशिष्टता है                                                             | २८            |
| भवस्याके साथ प्रायः तृष्णा भी बढ़ती ही है     | १७१-७२    | दानसे रहित दिन पुत्रके मरणदिनसे भी बुरा है                              | २९            |
| परिवर्तनशील संसारमें जीवित और धन              |           | धर्मके निमित्त होनेवाले सब विकल्प दानसे ही                              |               |
| आदिकी नश्वरता                                 | ३७३-७६    | सफल होते हैं                                                            | ३०            |
| मृत्युके अनिवार्य होनेपर विवेकी जन उसके       |           | दानके विना भी अपनेको दानी प्रगट करनेवाला                                |               |
| छिवे शोक नहीं करते हैं                        | 900       | महान् दुखका पात्र होता है                                               | 28            |
| भर्मका कळ                                     | 305-63    | भपनी सम्पत्तिके अनुसार गृहस्यको थोड़ा न                                 |               |
| भर्मकी रक्षाले ही भारमरक्षा सम्भव है          | १८२-८३    | थोड़ा दान देना ही चाहिने                                                | ३२            |
| भर्मकी महिमा                                  | 168-65    | दानकी अनुमोदनासे मिथ्यादृष्टि पशु भी उत्तम                              | •             |
| प्रकरणके भन्तमें प्रन्थकारकी गुरुसे वरपाचना   | 980       | भोगसूमिको प्राप्त करता है                                               | ३३            |
| भर्मोपदेशासृतके पानके लिये प्रेरणा            | 386       | दानसे रहित मनुप्यकी भविवेकताके उदाहरण                                   | ₹8-3€         |
|                                               |           | जो धन दानके उपयोगमें भाता है वही धन वस्तु<br>अपना है                    |               |
| २. दानोपदेशन १-५४                             | १, पृ. ७८ | धनका क्षय पुण्यके क्षयसे होता है, न कि दानसे                            | ३७            |
| वत-तीर्यके प्रवर्तक बादि जितेन्द्र और दान-    |           | होम सब ही उत्तम गुणोंका घातक है                                         | •             |
| तीर्थके प्रवर्तक श्रेयांस राजाका सारण         | 3         |                                                                         | ३९            |
| श्रेयांस राजाकी प्रशंसा                       | ₹-₽       | दानसे जिसकी कीर्तिका प्रसार नहीं हुमा वह<br>जीवित रहकर भी मृतके समान है |               |
| कोभी जीवोंके उदारार्थ दानोपदेशकी प्रतिज्ञा    | 8         | मनुष्यभवकी सफलता दानमें है, धन्यथा उद्रको                               | 80            |
| सत्पात्रदान मोहको नष्ट करके मनुष्यको सद्गृह   | इस्य      | पूर्ण तो कुत्ता मी करता है                                              | 83            |
| बनाता है                                      | ખ-દ્      | दानको छोड्कर अन्य प्रकारले किया जानेवाटा                                | ••            |
| भनकी सपळता दानमें है                          | v         | धनका उपयोग कष्टकारक हैं                                                 | ૪ર            |
| सत्पात्रदानसे द्रन्य वटबीजके समान बदता ही     | हैं ट     | प्राणीके साथ परलोकर्ने धर्म ही जाता है, न कि धन                         | 53            |
| भक्तिसे दिया गया दान दाता और पात्र दोनों      | <b>के</b> | सब ममीह सामग्री पात्रदानसे ही प्राप्त होती है                           | •             |
| टिये हितकर होता है                            | 9         | जो स्पक्ति धनके संचय व पुत्रविवाहादिको                                  |               |
| दानकी महिमा                                   | 9-9€      | एह्यमें रखकर मविष्यमें दानकी मावना                                      |               |
| सत्पात्रदानके विना गृहस्य जीवन निष्पृष्ट हैं। | 38        | रखता है उसके महान सर्व दसरा नहीं है                                     | 20            |

## पद्मनन्दि-पञ्चविद्यातिः

| ·                                                                             | श्लोक   | 1                                                                                        | श्लोक      |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| कृपण गृहस्थसे तो कोआ ही अच्छा है                                              | ४६      | संयोग-वियोग व जन्म-मरणादि भविनाभावी                                                      | हैं ५२     |
| कृपणके धनकी स्थिरतापर अन्थकारकी कल्पना                                        | ४७      | दैवकी प्रबलताको देखकर धर्ममें रत होगा                                                    |            |
| उत्तम पात्र भादिका स्वरूप व उनके लिये दिये                                    |         | चाहिये                                                                                   | લક્રુ-લક   |
| गये दानका फल                                                                  | 86-88   | अनित्यपद्माशत् जयवंत होवे                                                                | ,<br>પુષુ  |
| दानके चार भेद                                                                 | ५०      |                                                                                          |            |
| जिनालयके लिये किया गया भूमिदान संस्कृतिकी<br>स्थिरता का कारण है               | પુર્વ   | ४. एकत्वसप्तति १-८०,                                                                     | प्र. १११   |
| कृपणको दानका उपदेश नहीं रुचता, वह तो<br>भासन्नभव्यके लिये ही प्रीतिकर होता है |         | परमात्मा व चिदात्मक ज्योतिको नमस्कार<br>चित्तत्त्व प्रत्येक प्राणीमें है, पर अज्ञानी उसे | 3-3        |
| प्रकरणके अन्तमें गुरु वीरनन्दीके उपकारका स्मरण                                |         | जानते नहीं<br>अनेक शास्त्रज्ञ भी उसे काष्ट्रमें स्थित अग्निके                            | 8          |
| २. अनित्यपश्चाशत् १-५५,                                                       | पृ. ९३  | समान नहीं जानते हैं                                                                      | ч          |
| प्रकरणके प्रारम्भमें जिनका स्परण                                              | 3       | कितने ही समझाये जानेपर भी उसे स्वीकार                                                    | •          |
| शरीरका स्वरूप व उसकी अस्थिरता                                                 | ₹-३     | नहीं करते                                                                                | Ę          |
| शरीरादिके स्वभावतः अस्थिर होनेपर उनके लिये                                    |         | कितने ही अनेकान्तारमक वस्तुस्वरूपको                                                      |            |
| शोक व हर्षका मानना योग्य नहीं                                                 | 8-30    | एकान्तरूपसे ग्रहणकर जालन्ध पुरुषोंके                                                     |            |
| यम सर्वत्र विद्यमान है                                                        | 33      | समान नष्ट होते हैं                                                                       | •          |
| उदयप्राप्त कर्मका फल सभीको भोगना पड़ता है                                     | •       | कितने ही थोड़ा-सा जानकर भी उसे गर्वके वश<br>ग्रहण नहीं करते                              | 6          |
| दैवकी प्रवलताका उदाहरण                                                        | 33      | होगोंने धर्मके स्वरूपको विकृत कर दिया है                                                 | 9          |
| मृत्युके प्राप्त वनते हुए भी अज्ञानी जन स्थिरता-                              |         | कौन-सा धर्म यथार्थ है                                                                    | 90         |
| का अनुभव करते हैं                                                             | ₹8-83   | चैतन्यका ज्ञान और उसका संयोग दुर्रुभ है                                                  | 99         |
| संसारकी परिवर्तनशीलताको देखकर गर्वके                                          |         | भन्य जीव पांच लिब्धयोंको पाकर मोक्षमार्गमें                                              |            |
| लिये भवसर नहीं रहता                                                           | ४२–४३   | स्थित होता है                                                                            | 92         |
| मनुष्य सम्पत्तिके छिये कैसा अनर्थ करता है                                     | 88      | मुक्तिके कारणभूत सम्यग्दर्शनादिका स्वरूप                                                 | 35-38      |
| शोकसे होनेवाली हानिका दिग्दर्शन                                               | 84      | शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा वे सम्यग्दर्शनादि भिन्न                                         |            |
| भापत्तिस्वरूप संसारमें विपाद करना उचित नहीं है                                | ४६      | न होकर अखण्ड आत्मखरूप हैं                                                                | 3 4        |
| जीवित भादिको नश्वर देखकर भी आत्महित                                           |         | प्रमाण, नय और निश्लेप भर्वाचीन पदमें                                                     |            |
| नहीं करना पागलपनका सूचक है                                                    | ४७      | उपयोगी हैं                                                                               | 18         |
| मृत्युके मागे कोई भी प्रयत्न नहीं चलता                                        | 28      | निश्चय और व्यवहार दृष्टिमें भारमावलोकन                                                   | 90         |
| मनुष्य भी-पुत्रादिमें 'मे-मे ' करता हुआ ही                                    | :       | जो एक अखण्ड आत्माको जानता है वही                                                         |            |
| कारका प्राप्त यन जाता है                                                      | યુવ     | मुक्तिको प्राप्त होता है                                                                 | 16-19      |
| दिनोंको मृत्युके द्वारा विभक्त भायुके खण्ड                                    |         | केवलज्ञान-दर्शनस्वरूप आरमा ही जानने देखने                                                | 20-26      |
| ही समझना चाहिये                                                               | v,o     | योग्य है                                                                                 | २०─२1      |
| भौतेंकी तो बान वया, इन्द्र और चन्द्र भी                                       |         | योगी गुरूपदेशसे श्रात्माको जानकर कृतकृत्य हो                                             | <b>ર</b> ર |
| TTTTTT IT IT IN IN IN IT                                                      | 7.07 "6 | ATTERE B.                                                                                |            |

#### विषय-सूची

|                                               | ऋोक     |                                                                           | श्विक    |
|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| जो प्रेमसे उस परमज्योतिकी बात भी सुनता        |         | ५. यतिभावनाष्टक १-९,                                                      | षृ, १२५  |
| हे उसे मुक्तिका भाजन भन्य समझना               |         | 2 2 2 2 2 2 2 2                                                           |          |
| चाहिये                                        | २३      | मोहकर्मजनित विकल्पोंसे रहित मुनि जयवंत हो                                 | १<br>१—४ |
| जो कर्मसे पृथक् एक शात्माको जानता है वह       |         | मुनि क्या विचार करते हैं<br>कृती कौन कहा जाता है                          | 48<br>4  |
| उसके स्वरूपको पा छेता है                      | 28      |                                                                           | 3        |
| परका सम्बन्ध बन्धका कारण है                   | २५      | ऋतुविशेषके अनुसार कष्ट सहनेवाले शान्त<br>सुनियोंके मार्गसे जानेकी अभिलाषा | e        |
|                                               | ` .     |                                                                           | Ę        |
| कर्मके अभावमें आत्मा ऐसा शान्त हो जाता है     | 5.5     | उत्कृष्ट समाधिका स्वरूप व उसके धारक                                       | <b>.</b> |
| जैसा वायुके भभावमें समुद्र                    | २६      | मन्तस्तत्त्वके ज्ञाता वे मुनि हमारे लिये शान्ति                           |          |
| क्षास-परका विचार                              | २७–३८   | निमित्त होवें                                                             | ٤        |
| वही भारमञ्योति ज्ञान-दर्शनादिरूप सब दुछ है    | \$ 6-45 | यतिभावनाष्टकके पढ़नेका फल                                                 | 9        |
| मोक्षकी भी इच्छा मोक्षप्राप्तिमें बाधक है     | ५३      |                                                                           |          |
| भम्य जीवको चैतन्यस्वरूप आत्माका विचार         |         | ६. उपासकसंस्कार १–६२,                                                     | पृ. १२८  |
| कर जन्मपरम्पराको नष्ट करना चाहिये             | 4840    | धर्मस्थितिके कारणभूत आदि जिनेन्द्र                                        |          |
| धनेक रूपोंको प्राप्त उस परमज्योतिका वर्णन     |         | व श्रेयांस राजाका स्मरण                                                   | 9        |
| करना सम्भव नहीं है                            | ५८-६१   | धर्मका स्वरूप                                                             | -        |
| जो जीव उस शात्मतस्वका विचार ही करता है        |         | दीर्घतर संसार किनका है                                                    | ۶<br>۶   |
| वह देवोंके द्वारा पूजा जाता है                | ६२      | धर्मके दो भेद और उनके स्वामी                                              | ર<br>૪   |
| सर्वज्ञ देवने उस परमज्योतिकी प्राप्तिका उपाय  |         | गृहस्य धर्मके हेतु क्यों माने जाते हैं                                    | ų        |
| साम्यभावको बतलाया है                          | ६३      | कलिकालमें जिनालय, मुनियोंकी स्थिति में                                    |          |
| साम्यके समानार्थक नाम व उसका खरूप             | ६४-६९   | दानधर्मक मुख कारण आवक हैं                                                 | Ę        |
| समता-सरोवर के भाराधक भारमा-इंसके लिये         |         | गृहस्योंके पद कर्म                                                        | v        |
| नमस्कार                                       | 00      | सामायिक वतका स्वरूप                                                       | 6        |
| ज्ञानी बीवको तापकारी मृत्यु भी अमृत ( मोक्ष ) | )       | सामायिकके लिये सात व्यसनोंका त्याग भाव                                    | इयक ९-१० |
| संगके छिये होती है                            | 60      | व्यसनीके धर्मान्वेपणकी योग्यता नहीं होती                                  | 9.9      |
| वियेकके विना मनुष्य पर्याय आदिकी व्यर्थता     | ७२      | सात नरकोंने भपनी समृदिके लिये मानो                                        |          |
| विवेका स्वरूप                                 | ७३      | एक एक व्यसनको नियुक्त किया है                                             | 12       |
| विवेकी जीवके लिये संसारमें सब ही दुखरू        | ₹ *     | पापरूप राजाने धर्म-राञ्चके विनाशार्थ अपरे                                 | रे       |
| प्रतिभासित होता है                            | 98      | राज्यको साव ध्यसनोंसे सप्तांगस्वरू                                        | प        |
| निवेकी जीवके लिये हेय क्या भीर उपादेय क्या    | हैं ७५  | किया है                                                                   | 13       |
| में किस स्वरूप हूं                            | ७६      | भक्तिसे जिनदर्शनादि करनेवाले स्वयं चंदन                                   | ोय       |
| एकत्यसप्ततिकं लिये गंगा नदीकी उपमा            | 00      | हो जाते हैं                                                               | 18       |
| वह एक व्यसप्तति संसार-समुद्रसे पार होनेमें    |         | जिनदर्शनादि न करनेवालीका जीना स्वर्ध है                                   | ۽ ب      |
| पुष्टके समान है                               | 20      | उपामकोंको प्रातःकारुमें और तरप्रधान                                       |          |
| गुह्रे कर्म और तत्कृत विकृति भादि सब मात्मा   | से      | क्या करना चाहिये                                                          | \$ 5-50  |
| भिष्ठ प्रतिभासित होते हैं                     | હજ્     | ज्ञान-छोचनकी प्राप्तिके कारणभूत गुरुवीकी                                  | •        |
| पुकलसप्तरिके अभ्यास माहिका फल                 | 60      | डपासना                                                                    | 36-38    |

# पद्मनन्दि-पञ्चविंशतिः

|                                               | श्लोक    |                                                                       | श्लोक      |
|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| चक्षुओं भौर कानोंसे संयुक्त होकर भी अन्धे     | ì        | देशवतको किस अवस्थामें ग्रहण करना योग्य है                             | 8          |
| व यहिरे कौन हैं                               | २०-२१    |                                                                       | ų          |
| देशवत सफल कव होता है                          | २२       | वती गृहस्थका स्वरूप                                                   |            |
| षाठ मूल गुणों और बारह उत्तर गुणोंका निर्देश   | 7 3 - 28 |                                                                       | ६          |
| पर्वीमें क्या करना चाहिये                     | રુષ      | दशनताक द्वाराधनादि कायास दान प्रमुख ह                                 | <b>9</b>   |
| श्रावकको ऐसे देशादिका भाश्रय नहीं करना        |          | आहारादि चतुर्विध दानका स्वस्प व उसकी                                  |            |
| चाहिये जहां सम्यक्तव व वत सुरक्षित न          |          | भावइयकसा                                                              | 4-3        |
| रह सर्के                                      | २६       | सब दानोंमें अभयदान मुख्य क्यों है                                     | 33-3       |
| भोगोपभोगपरिमाणकी विधेयता                      | २७       | पापसे उपार्जित धनका सदुपयोग दान है                                    | 33-3       |
| रत्नश्रयका पालन इस प्रकार करे जिससे जनमान     | तरमें    | पात्रोंके उपयोगमें भानेवाला धन ही सुखप्रद है                          | 94         |
| तस्वश्रद्धान वृद्धिंगत हो                     | २८       | दान परम्परासे मोक्षका भी कारण है                                      |            |
| उपासकको यथायोग्य परमेष्टी, रत्नत्रय भौर       |          |                                                                       | 38-3       |
| उसके धारकोंकी विनय करना चाहिये                | २९       | जिनदर्शनादिके विना गृहस्थाश्रम पत्थरकी नाव                            |            |
| विनयको मोक्षका द्वार कहा जाता है              | ३०       | जैसा है                                                               | 36         |
| उपासकको दान भी करना चाहिये                    | इ १      | दाता गृहस्य चिन्तामणि आदिसे श्रेष्ठ है                                | 38         |
| दानके विना गृहस्य जीवन कैसा है                | ३२-३५    |                                                                       |            |
| साधर्मियोंमें वात्सल्यके विना धर्म सम्भव नहीं | ३६       | जिनभवनके निर्माणकी भावश्यकता                                          | २०−२३      |
| दयाके विना धर्म सम्भव नहीं                    | इ ७      | अणुवतोंके धारणसे स्वर्ग-मोक्ष प्राप्त होता है                         | २४         |
| दयाकी महिमा                                   | ३८-३९    | चार पुरुषार्थोंमें मोक्ष उपादेय व शेष हेय हैं                         | २५         |
| मुनि और श्रावकोंके वत एक मात्र अहिंसाकी       |          | भणुवतों और महावतोंसे एक मात्र मोक्ष ही                                |            |
| सिदिके लिये हैं                               | 80       |                                                                       | २६         |
| केवल प्राणिपीडन ही पाप नहीं, वल्कि उसका       |          |                                                                       | २७         |
| संकल्प भी पाप है                              | 83       | determinent of the first                                              | •          |
| बारह धनुपेक्षाभोंका स्वरूप व उनके चिन्तनकी    |          | ८. सिद्धस्तति १-२९, पृ.                                               | १४७        |
| प्रेरणा                                       | 82-46    | ८. सिद्धस्तुति १-२९, पृ.                                              | 100        |
| दस मेदरूप धर्मके सेवनकी प्रेरणा               | ५९       | अवधिज्ञानियोंके भी अविषयभूत सिद्धोंका वर्णन                           |            |
| मोक्षप्राप्तिके लिये भन्तस्तरव और वहिस्तरव    |          | भशक्य है                                                              | 1          |
| दोनोंका ही भाश्रय छेना चाहिये                 | ξo       | नमस्कारपूर्वक सिद्धेंसे भंगलयाचना                                     | <b>⊱</b> 2 |
| भारमाका स्वरूप व उसके चिन्तनकी प्रेरणा        | ६१       | क्षारमाको सर्भव्यापक वयों कहा जाता है                                 | 3          |
| उपासकसंस्कारके भनुष्ठानसे भतिशय निर्मल        |          | क्षाठ कर्मीके क्षयसे प्रगट होनेवाल गुणीका                             |            |
| धर्मकी प्राप्ति दोती है                       | ६२       | निर्देश ६                                                             |            |
|                                               |          | कर्मोंकी दुखप्रदता ७                                                  |            |
| ७. देशवतोस्पोतन १-२७, पृ                      | . १३९    | जब एकेन्द्रियादि जीव भी उत्तरोत्तर हीन कर्मा-                         |            |
|                                               |          | वरणसे अधिक सुख व ज्ञानसे संयुक्त हैं                                  |            |
| धर्मीपदेशमें सर्वज्के ही वचन प्रमाण हैं       | 3        | वरणस भायक सुख प जागल संयुक्त ह<br>तब कमेंसे सर्वथा रहित सिद्ध वर्षी न |            |
| सम्पादिष्ट एक भी प्रशंसनीय है,                |          |                                                                       | -10        |
| 3                                             |          | क्मेजन्य क्षुचा भादिके भभावमें सिद्ध सदा                              | <b>y</b> - |
| मोझ-वृक्षका बीज सम्यादशैन कीर संसार-वृक्षका   | _        | क्षमजन्य क्षुचा भादक भभावम ।संह, सदा                                  | 9          |
| भीत निष्यादशैन है                             | ٦        | र्। युरु द्वा ए                                                       | •          |

### विषय-सूची

|                                                      | श्लोक   |                                                                           | श्लोक         |
|------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| सेड्ज्योतिके भाराभनसे योगी स्वयं भी सिद्ध हो         |         | एक मात्र परमात्माकी शरणमें जानेसे सब कुछ                                  |               |
| जाता है                                              | १२      | सिद्ध होता है                                                             | ६             |
| सिद्धज्योतिकी विविधरूपवा                             | १३      | मन, वचन, काय व कृत, कारित, भनुमोदना                                       |               |
| मनेकान्त सिद्धान्तका अवगाहन करनेवाला ही              |         | रूप नौ स्थानों द्वारा किया गया पाप                                        |               |
| सिदारमाके रहसको जान सकता है                          | 3.8     | मिथ्या हो                                                                 | હ             |
| तस्वज्ञ भार भतस्वज्ञकी दृष्टि किस प्रकारसे ग्रुख     |         | सर्वज्ञ जिनके जाननेपर भी दोपोंकी बालोचना<br>भारमञ्जूदिके लिये की जाती हैं | 6-9           |
| और मशुद्ध पदको करती है                               | 34-30   | आगमानुसार असंख्यात दोषोंका प्रायश्चित्त                                   |               |
| सांगोपांग श्रुतके भभ्यासका फळ सिद्धत्वकी             |         | सम्भव नहीं                                                                | 90            |
| प्राप्ति है                                          | 36      | जो निःस्पृहतापूर्वक भगवानुको देखता है वह                                  | •             |
| यह सिद्धोंका वर्णन मेरे छिये मोक्षप्रासादपर          |         | भगवान्के निकट पहुंच जाता है                                               | 33            |
| चढ़नेके छिये नसैनी जैसा है                           | 98      | मनका नियन्नण सतिशय कठिन है                                                | 92-98         |
| मुक्तारमरूप तेलका खरूप                               | २०      | मन भगवान्को छोड़कर वाह्य पदार्थीकी स्रोर                                  |               |
| नय-निश्नेपादिके आधित विवरणसे रहित सिद्ध              |         | क्यों जाता है                                                             | 94            |
| जयवंत हों                                            | २१      | सब कर्मोंमें मोह ही अतिशय बरुवान है                                       | 15            |
| सिद्धस्पके जानकार साम्राज्यको भी ठुणके               |         | जगत्को क्षणभगुर देखकर मनको परमारमाकी                                      |               |
| समान तुष्छ समझते हैं                                 | २२      | मोर लगाना चाहिये                                                          | 30            |
| सिद्धेंका स्मरण करनेवाले भी वंदनीय हैं               | २३      | अशुभ, शुभ और शुद्ध उपयोगका कार्य                                          | 36            |
| दुदिमानोंमें भप्रणी कौन है, इसके लिये बाणका          | 1       | में जिस ज्योतिःस्वरूप हूं वह कैसी है                                      | 98            |
| उदाहरण                                               | २४      | जीव और परमात्माके बीच मेद करनेवाला कर्म है                                | २०            |
| सिदात्मज्ञानसे झून्य शास्त्रान्तरींका ज्ञान व्यर्ध ह | हे २५   | इारीर और उससे सम्बद्ध इन्द्रियां तथा रोग                                  |               |
| ननन्त ज्ञान-दर्शनसे सम्पन्न सिद्धोंसे शिवसुखर्क      |         | भादि पुद्गलस्वरूप हैं जो भारमासे<br>सर्वथा भिन्न हैं                      | <b>२१-२</b> ४ |
| याचना                                                | २६      | धर्मादिक पांच द्रव्योंमें एक पुद्गार ही राग-हेपके                         |               |
| भारमाको गृहकी उपमा                                   | २७      | वदा कर्म-नोकर्मरूप होकर जीवका भहित                                        |               |
| सिद्धेंकी ही गति आदि अभीष्ट है                       | २८<br>3 | किया करता है                                                              | २५-२६         |
| सिद्धोंकी यह स्तुति वेखल भक्तिके वदा की गई           | ह       | सचा सुख बाद्य विकर्पोंको छोड़कर आत्मोन्सुख                                |               |
| <ol> <li>आलोचना १–३३, १</li> </ol>                   | m 95.4  | होनेपर प्राप्त होता है                                                    | २७-२८         |
| ९. आलोचना १-३३,                                      | ५, १५८  | वालवर्में द्वैतवुद्धि ही संसार भीर भद्देत ही                              |               |
| मनसे परमारमध्यरूपका चिन्तन करनेपर                    |         | मोक्ष है                                                                  | ર્લ           |
| सभीहकी प्राप्तिमें बाधा नहीं सा सकती                 | 9       | इस कठिकाटमें चारित्रका परिपाटन न हो<br>सकनेसे बापकी भक्ति ही मेरा संसारसे |               |
| सापुरप जिनवरणोंकी माराधना क्यों करते हैं             | ₹       | उद्धार करे                                                                | 3, o          |
| जित्रसेवासे संसार-शहुका भय नहीं रहता                 | 94      | मुक्तिपद मोक्समार्गके पूर्ण करनेकी प्रार्थना                              | 4.5<br>4.5    |
| तीनों छोबोंमें सारमृत एक परमात्मा ही है              | દ       | र्वारनर्द्री गुरुके सहुपदेशसे सुप्ते तीन स्टीहरू।                         | -, •          |
| अनन्तचतुष्टयस्यरूप परमाग्माके जान हेनेपर             |         | राज्य भी समीप नहीं है                                                     | ३२            |
| फिर जामतेचे लिये होए कुछ नहीं रहता                   | م       | ं आलोचनाके प्रदेशना एउट                                                   | 製炭            |

## पद्मनित्-पञ्जविद्यातिः

|                                                  | <i>ग</i> ्छोक     |                                                                              | श्लोक         |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| १०. सहोधचन्द्रोदय १-५०,                          | ष्टु, १६९         | गुरुके उपदेशका प्रभाव<br>योगसिद्धिका कारण साम्यभाव है                        | ₹ <i>2</i> −8 |
| भपरिमित व अनिर्वचनीय अनेकधर्मात्मक               |                   | परमात्माका केवल नामसारण भी भनेक जन्मोंके                                     | ;             |
| वित्तरव जयवंत हो                                 | 3-5               | पापको नष्ट करता है                                                           | ४२            |
| मुक्ति-इंसीके अभिलाषी इंसके लिये नमस्कार         | ર                 | योगिनायक कौन                                                                 | 83            |
| चित्स्वरूपकी महिमा                               | 8-0               | योगीको स्व भौर परको समान देखना चाहिये                                        | 88            |
| मन भपने मरणके भयसे परमात्मामें स्थित             |                   | अज्ञानीके विकारोंको देखकर योगी शुक्ध                                         | ,             |
| नहीं होता                                        | 6                 | नहीं होता                                                                    | ४५            |
| भज्ञानी आत्मगत तस्वको अन्यत्र देखता है           | 8-90              | इस सासके पढ़नेसे प्रबोध प्राप्त होनेवाका है                                  | ४६            |
| प्रतीतिसे रहित तपस्वी नाटकके पात्र जैसे हैं      | 11                | पश्चनन्दीरूप चन्द्रसे की गई रमणीयता                                          |               |
| भवभ्रमणका कारण बनेकधर्मात्मक धन्ध-हस्ति          |                   | जयवंत हो                                                                     | ४७            |
| न्यायसे श्वितत्त्वको जानना है                    | 35                | योगीका स्वरूप                                                                | 38            |
| भारमाकी भनेकधर्मारमकता                           | 13-18             | गुरुके द्वारा उपदिष्ट तत्त्वके हृद्यस्य होनेपर                               |               |
| स्वाभाविक चेतनाके भाश्रयसे जीव निज स्वरूपको      | •                 | मुझे किसीका भय नहीं है                                                       | ४९            |
| प्राप्त कर लेता है                               | 34                | सद्रोधचन्द्रोदय जयवंत हो                                                     | ५०            |
| भारमस्वरूपकी प्राप्तिका उपाय                     | 3 &-20            |                                                                              |               |
| योगीके सुख-दुस्तकी करपना क्यों नहीं होती         | २१                | ११. निश्रयपश्चाशत् १-६२, पृ                                                  | . १८१         |
| मनकी गतिके निरालम्य होनेपर अज्ञान याधक           |                   | चिन्मयज्योति जयवंत हो                                                        | 3-8           |
| नहीं होता                                        | २२                |                                                                              | 8             |
| रोग और जरा भादि शरीरके भाश्रितं हैं,             |                   | सचा सुख दुःसाध्य सुक्तिमें है                                                | ч             |
| भारमाके नहीं                                     | 23 <b>-2</b> 4    | 24                                                                           | ६             |
| योगकी महिमा                                      | २६                | आत्मबोधकी अपेक्षा उसका अनुमव और भी                                           |               |
| भात्माका रमणीय पद शुद्ध बोध है                   | २७                | दुर्लेम है                                                                   | 3             |
| जारमवोधरूप तीर्थमें जान करनेसे अभ्यन्तर          |                   | व्यवहार और शुद्धनयका स्वरूप व उनका प्रयोजन                                   | 8-10          |
| मल नष्ट होता है                                  | २८                | मुख्य व उपचार विवरणोंके जाननेका उपायभूत                                      |               |
| त्रित्-समुद्रके तटके आराधनसे रह्नोंका संचय       |                   |                                                                              | 11            |
| अवस्य होता है                                    | २९                |                                                                              | 12-18<br>14   |
| सम्पर्दर्शनादिरूप रत्नग्रय निश्रयसे एक ही है     | \$0               |                                                                              | 13            |
| सम्यग्दर्शनादिस्य बार्णोका फल                    | <b>33</b>         | सम्यक्तानके विना साधु वनमें स्थित <b>र्</b> क्षके समान<br>सिद्ध नहीं हो सकता | 14            |
| मुनिकी वृत्ति केंसी होती है<br>समीपीन समाधिका फळ | ₹ <b>२</b><br>>>> |                                                                              | 3 0           |
| योगकी कल्पवृक्षसे समानता                         | 33-38             | **                                                                           | 16            |
| अब तक परमात्मबोध नहीं होता तब तक ही              | રૂપ               | अक्ष व जेशुक्ष प्रवासी पान<br>रानत्रयकी पूर्णता होनेपर जनमपरम्परा चाहरू      | , •           |
| अब तक परमात्मबाव नहां द्वाना तव तक हा            | <b>३</b> ६        |                                                                              | 3             |
| विध्यशिय मोद्दान्यकारको कम नष्ट करता है          | 30                |                                                                              | 0             |
| बाह्य शासींमें विचानेवाठी युद्धि दुराचारिणी      | 7                 | कमैरूप की बड़ मेट्ज़ानरूप कटक परासे नह                                       |               |
| के समार है                                       | 3.6               | a, sh                                                                        | 1             |

### विषय-सूची

|                                                                | श्होक       |                                                                                 | <i>श</i> ्डोक |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| तरीर, तदाश्रित रोगादि एवं कर्मकृत कोधादि                       |             | खीका <b>अस्थिर सौंदर्य मूर्ख</b> जनोंके लिये ही                                 |               |
| विकारोंकी आत्मासे भिन्नता                                      | २२-३४       | क्षानन्द्रजनक होता है                                                           | 35-38         |
| सर्घ चिन्ता त्याज्य हे, इस बुद्धिके द्वारा <b>क्षावि</b> ष्कृत |             | स्त्रीका शरीर घृणास्पद है                                                       | 3 13          |
| तस्व चेतन्य-समुद्रको ज्ञीव बड़ाता है                           | ३५          | स्रीके विषयमें अनुरागवर्धक कान्यको रचनेवाला                                     |               |
| मेरा खरूप ऐसा है                                               | ३६          | कवि कैसे प्रशंसनीय कहा जाता है                                                  | 36-30         |
| थन्धके कारणभूत मनके नियम्रणसे वह उस                            |             | जब परधन-स्त्रीकी अभिलाषा न करनेवाला                                             |               |
| वन्धनसे मुक्त कर देगा                                          | <b>ર્</b> ७ | गृहस्य देव कहा जाता है तय मुनि क्यों न                                          |               |
| मनुष्य-तरुको पाकर अमृत-फलको ग्रहण करना                         | ·           | देवोंका देव होगा                                                                | 96            |
| योग्य है                                                       | 3,6         | सुख और सुखाभास                                                                  | 99            |
| योगियोंका निर्देश मन अज्ञानान्धकारको नष्ट                      | •           | स्त्रीका परित्याग करनेवाले साधुओंको पुण्यास्मा                                  |               |
| करता है                                                        | ३९          | जन भी नमस्कार करते हैं                                                          | २०            |
| योगी कय सिद्ध होता है                                          | ४०          | तपका अनुष्ठान मनुष्य पर्यायमें ही सम्भव है                                      | २१            |
| <b>आत्मस्वरूपका विचार</b>                                      | ४१–६०       | प्रन्थकार द्वारा कामरोग की नाशक वर्ति                                           |               |
|                                                                |             | (ब्रह्मचर्यरक्षावर्ति) के सेवनकी प्रेरणा                                        | २२            |
| निश्चयपद्माशत्के रचनेका उल्लेख                                 | ६१          |                                                                                 |               |
| चित्तमें आत्मतत्त्वके स्थित होनेपर इन्द्रकी                    |             | १३. ऋषभस्तोत्र १–६१, पृ                                                         | . २०१         |
| सम्पदासे भी प्रयोजन नहीं रहता                                  | ६२          |                                                                                 |               |
|                                                                |             | नाभिराजके पुत्र ऋपभ जिनेन्द्र जयवन्त हों                                        | 3             |
| १२. ब्रह्मचर्यरक्षावर्ति १-२२, !                               | प्ट. १९३    | ऋपभ जिनेन्द्रका दर्शनादि पुण्यात्मा जनोंके ही                                   |               |
| कामविजेता यतियोंके लिये नमस्कार                                | 9           | द्वारा किया जाता है                                                             | २             |
| ह्याचर्य व प्रह्मचारीका स्वरूप                                 | _           | जिनदर्शनका माहात्म्य                                                            | ર             |
| यदि प्रहाचर्यके विषयमें स्वप्तमें कोई दोप उत्पन्न              | ₹           | जिनेन्द्रकी स्तुति करना असम्भव है                                               | 8             |
| दो तो भी रात्रिविभागके अनुसार मुनिको                           |             | जिनके नामस्मरणसे भी भभीष्ट छक्ष्मी प्राप्त                                      |               |
| उसका प्रायश्चित्त करना चाहिये                                  | ર           | होती है                                                                         | ч             |
| महाचर्यकी रक्षा मनकं संयमसे ही होती है                         | ų<br>V      | ऋपभ जिनेन्द्रके सर्वार्थसिद्धिसे अवनीर्ण<br>होनेपर उसका सौंभाग्य नष्ट हो गया था | _             |
| बाह्य और अभ्यन्तर ब्रह्मचर्यका स्वरूप व                        | •           |                                                                                 |               |
| उनका कार्य                                                     | ų           | पुषिवीके 'वसुमती' नामकी सार्थकता<br>पुत्रवती खियोंमें मरुदेवीकी श्रेष्टता       | 0             |
| भपनी वतविधिके रक्षणार्थं मुन्कि भी मात्रका                     | •           | इन्द्रके निर्निमेप बहुत नेत्रोंकी सफलता                                         | e<br>e        |
| परित्याग करना चाहिबे                                           | ξ           | सूर्यं भादि ज्योतिषी भैरकी प्रदक्षिण                                            | •             |
| श्रीकी वार्ता भी मुनिधर्मको नष्ट करनेवाली है                   | ů,          | किया करते हैं                                                                   | 10            |
| रागपूर्वक श्लीका सुकावलोकन व सारण प्रतिष्टा.                   | _           | मेरके अपर जिनजनमामिपैक                                                          | 51-52         |
| यदा पूर्व तप भादिको नष्ट करनेबाला है                           | 6-8         | करपबृक्षींके नष्ट हो जानेपर उनके कार्यको                                        | ••••          |
| मुनिके लिये किसी भी फीकी प्राप्तिकी सम्भाव                     | *           | एक ऋषम जिनेन्द्रने ही प्रा हिया                                                 | 12            |
| न रहनेसे तक्षिपयक भनुरागको छोडना                               |             | पृथिवीकी रोमांचता                                                               | 18            |
| चाहिये                                                         | °.          | ऋपम डिनेन्द्रकी विरुक्ति व पृथियीका परित्याग                                    | 14-1E         |
| सारक फीस्प गृहमे गृहम्य, तथा सुनि उसवे                         | -           | ध्यानमें सवस्थित ऋषम जिनेन्द्रकी शोमा                                           | 32-56         |
| परित्वागमें महाचारी (बनगार) होता है                            |             | धानिचनुष्करा क्षय शीर वेयलज्ञानकी दत्यति                                        | 19            |

## पद्मनन्दि-पञ्चविंशतिः

|                                                                                     | श्लोक         |                                                                                               | श्लोक     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| घातिचतुष्कके भभावमें भघातिचतुष्ककी भवस्था<br>समवसरण भौर वहां स्थित जिनेन्द्रकी शोभा |               | सरस्वतीकी प्रसन्नताके विना तस्वनिश्चय नहीं हो<br>मोक्षपद सरस्वतीके आश्रयसे ही प्राप्त होता है |           |
| भाठ प्रातिहार्योंकी शोभा                                                            | २३-३०         | सरस्रतीकी अन्य भी महिमा                                                                       |           |
| जिनवाणीकी महिमा                                                                     | <b>३१−</b> ३४ |                                                                                               | 38-20     |
| नयोंका प्रभाव                                                                       | इप            | कान्यरचनामें सरस्वतीका प्रसाद ही काम करता                                                     | ह २९      |
| जिनेन्द्रकी स्तुतिमें बृहस्पति भादि भी असमर्थ हैं                                   | ३६            | सरस्वतीके इस स्तोत्रके पढ़नेका फल                                                             | ३०        |
| प्रभुके द्वारा प्रकाशित पथके पथिक निरुपदव                                           |               | सरस्वतीके स्तवनमें असमर्थ होनेसे क्षमायाचन                                                    | T ३१      |
| मोक्षका लाभ करते हैं                                                                | ३७            |                                                                                               |           |
| मोक्षनिधिके सामने अन्य सव निधियां तुच्छ हैं                                         | ३८            | १६. खयंभूस्तुति १–२४,                                                                         | पू. २२७   |
| जिनेन्द्रोक्त धर्मकी भन्य धर्मीसे विशेषता                                           | ३९-४०         |                                                                                               |           |
| जिनके नख-केशोंके न बढ़नेमें प्रन्थकारकी कल्पना                                      | 83            | ऋषभादि महावीरान्त २४ तीर्थंकरोंका गुणकीत                                                      | तन १-२६   |
| तीनों छोकोंके जन व इन्द्रके नेत्रों द्वारा                                          |               |                                                                                               |           |
| जिनेन्द्रदर्शन                                                                      | 85-83         | १७. सुप्रभाताष्टक १-८,                                                                        | ष्टु, २३३ |
| देवों द्वारा प्रभुचरणोंके नीचे सुवर्णकमलोंकी                                        | •             | घातिकर्मीको नष्ट करके स्थिर सुप्रभातको                                                        |           |
| रचना                                                                                | 88            | प्राप्त करनेवाले जिनेन्द्रोंको नमस्कार                                                        | 9         |
| मृगने चन्द्र (मृगांक) का आश्रय क्यों लिया                                           | ४५            |                                                                                               | •         |
| कमला कमलमें नहीं, किन्तु जिनचरणोंमें रहती है                                        | ४६            | जिनके सुप्रभातके स्तवनकी प्रतिज्ञा                                                            | २         |
| जिनेन्द्रके द्वेपियोंका अपराध खुदका है                                              | ४७            | <b>धर्दत् परमेष्टीके सुप्रभातका स्वरूप</b>                                                    |           |
| जिनेन्द्रकी स्तुति धौर नमस्कारका प्रभाव                                             | ४८-५०         | व उसकी स्तुति                                                                                 | 3-6       |
| ब्रह्मा विष्णु भादि नाम भापके ही हैं                                                | 43            | •                                                                                             |           |
|                                                                                     | पुर-पुष       | १८. शान्तिनाथस्तोत्र १-९,                                                                     | पृ, २३७   |
| जिनेन्द्रकी स्तुति शक्य नहीं है                                                     | ५८-६०         |                                                                                               |           |
| स्तुतिके भन्तमें जिनचरणोंके प्रसादकी प्रार्थना                                      | ६९            | तीन छत्रादिरूप आठ प्रातिहायोंके आश्रयसे                                                       |           |
|                                                                                     |               | भगवान् बान्तिनाथ तीर्थंकरकी स्तुति                                                            | 9-6       |
| <b>१४. जिनदर्शनस्तवन</b> १–३४, पृ                                                   | . २१४         | जिस स्तुतिको इन्द्रादि भी नहीं कर सकते हैं                                                    |           |
| जिनदुर्शनकी सहिसा                                                                   | 1-58          | उसे मैंने भक्तिवश किया है                                                                     | 9         |
|                                                                                     | •             |                                                                                               |           |
| १५. श्रुतदेवतास्तुति १-३१, १                                                        | . २१९         | १९. जिनपूजाएक १-१०,                                                                           | पृ, २४०   |
| सरस्तीके चरणकमक अयवन्त हों                                                          | 9             | जल-चन्दनादि भाठ द्रश्योंसे पूजा व उसके फल                                                     | <b>'</b>  |
| सरस्रतीके प्रसादसे उसके खबनकी प्रतिज्ञा                                             |               | का उद्घेख                                                                                     | 9-6       |
| और अपनी असमर्थता                                                                    | ર–૪           | पुष्पांजिलका देना                                                                             | 9         |
| सरस्वतीकी बीपकसे विदीपता                                                            | ų             | वीतराग जिनकी पूजा केवल भारमकल्याणके लि                                                        | त्ये      |
| सरस्वतीके मार्गकी विशेषता                                                           | Ę             | की जाती है                                                                                    | 30        |
| सरसर्वीके प्रमावसे मोक्षपद भी शीव प्राप्त हो                                        |               | 44 -11/41 6                                                                                   |           |
| नावा है                                                                             | و             | २०. करुणाष्टक १-८,                                                                            | पृ. २४३   |
| मान्बदीके विना ज्ञानकी प्राप्ति सम्भव नहीं                                          | 6-8           |                                                                                               | w. , . ,  |
| सरसर्विके जिना प्राप्त मनुष्य पर्वाय यों ही नष्ट                                    |               | अपने अपर द्या करके जन्मपरम्परासे मुक                                                          |           |
| 🤲 े हो जानी है                                                                      | 90            | करनेकी प्रार्थना                                                                              | 7-6       |

#### विषय-स्पी

| <i>শ্</i> ভীক                                                           |                                                                                      | শ্চীক    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| २१. क्रियाकाण्डचूलिका १-१८, पृ. २४                                      | कास्थिर स्वर्गसुख मोहोदयरूप विषसे व्याप्त है ।<br>इस लोकमें जो आत्मोन्सुख रहता है वह | •        |
| होपोंने जिनेन्द्रमें स्थान न पाकर मानो गर्वसे ही<br>उन्हें छोड़ दिया है | 2 4 6 2 4                                                                            | •        |
| स्तुति करनेकी सममर्थताको प्रगट करके भक्तिकी<br>प्रमुखता व उरुका फल २-७  | प्राप्तिमें कोई भी याधक नहीं हो सकता                                                 | 3        |
| रत्नप्रयक्ती याचना                                                      |                                                                                      | 30       |
| भापके चरण-कमलको पाकर में कृतार्थ हो गया ९                               | धर्मके रहनेपर मृत्युका भी भय नहीं रहता                                               | 3 3      |
| भिमान या प्रमादके वश होकर जो रत्नत्रय<br>आदिके विषयमें अपराध हुआ है वह  | २३. परमार्थविंशति १-२०, पृ.                                                          | २५२      |
| मिथ्या हो १०                                                            | भारमाका भद्रैत जयवंत हो                                                              | 1        |
| मन, वचन, काय और कृत, कारित, भनुमोदनसे                                   | धनन्तचतुष्टयस्वरूप स्वस्थताकी वन्द्रना                                               | २        |
| जो प्राणिपीइन हुआ है वह मिथ्या हो ११                                    | एक खकी स्थितिके लिये होनेवाली बुद्धि मी                                              |          |
| मन, वचन, व कायके द्वारा उपाजित मेरा कर्म                                |                                                                                      | R.       |
| आपके पादसारणसे नाशको प्राप्त हो १२                                      | मद्रैतकी भोर सुकाव होनेपर इप्टानिप्रबुद्धि                                           |          |
| सर्वज्ञका यचन प्रमाण है . १३                                            |                                                                                      | 3        |
| मन, वचन व कायकी विकलतासे जो स्तुतिमें .                                 |                                                                                      | 4        |
| न्यूनता हुई है उसे हे वाणी! तू क्षमा कर १४                              | यदि एकखमें मन संलग्न हैं तो तीव तपके न                                               |          |
| यह भमीए फलको देनेवाला क्रियाकाण्डरूप                                    |                                                                                      | •        |
| कस्पवृक्षका एक पत्र है १५                                               | कमींके साथ एकमेक होनेपर भी में उस                                                    |          |
| क्रिपाकाण्ड सम्बन्धी इस चृत्तिकाके पढ़नेसे                              | परज्योतिस्वरूप ही हूं                                                                | •        |
| अपूर्ण किया पूर्ण होती हैं १६                                           | लक्ष्मीके मदसे उन्मत्त राजाभीकी संगति मृत्युसे                                       |          |
| जिन भगवान्यी शरणमें जानेसे संसार नष्ट                                   | भी भयानक होती है                                                                     | •        |
| होता है १७                                                              | हृदयमें गुरुवचनोंके जागृत रहनेपर भापित्रमें                                          |          |
| भेंने भापके भागे यह बाबालता केवस                                        | खेद नहीं होता                                                                        | \$       |
| भक्तिवदा की हैं १८                                                      | गुरुके द्वारा प्रकाशित पथपर चलनेसे निर्वाणपुर                                        |          |
|                                                                         |                                                                                      | •        |
| २२. एकत्वदशक १-११, पृ. २५                                               | १ कर्मको भारमासे प्रयक् समझनेवार्टीको                                                |          |
| परमञ्चीतिके कथनकी प्रतिहा                                               |                                                                                      | 1        |
| लो भाग्मतरवयो जानता है यह वृक्षरीका स्वयं                               | देव व जिनप्रतिमा भारिका भाराधन                                                       | _        |
| धाराप्य दन जाता है २                                                    | 1                                                                                    | 12       |
| एकत्वका ज्ञाता बहुत भी कमोंसे नहीं बरवा है 💈                            | यदि मुक्तिकी भोर बुद्धि छत गई है तो फिर                                              |          |
| वैत्रस्थि एक्ताबा ज्ञान दुर्कम है, पर मुलिका                            | कोई कितना भी कष्ट दे, दसका भय<br>नहीं रहता :                                         |          |
| दाना वहीं है                                                            | गहा १६०।<br>सर्वराकिमान् कात्मा प्रभु मंसारको नष्टके                                 | <b>X</b> |
| जो प्रमार्थ मुख मोधर्मे है वह संसारमें                                  | A                                                                                    |          |
| शसम्भव है                                                               | भागा प्यार १<br>भागाती प्रवासी जाननेशासा पारते सिम                                   | *        |
| गुरुके उपदेशमें हमें मोक्षपद ही प्रिय है 💎 ६                            |                                                                                      | ų,       |
|                                                                         |                                                                                      |          |

### पश्चनन्दि-पश्चविंशतिः

|                                                           | -श्चान                  |                                                                           | ঞ্চীক      |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| गुरुके पादप्रसादसे निर्प्रनथताको प्राष्ट                  | त कर लेनेपर             | जिन्होंने ज्ञानरूप समुद्रको नहीं देखा है वे                               | ही         |
| इन्द्रियसुख दुखरूप ही प्रतीव                              | त होता है १६            | गंगा भादि तीर्थभासोंमें खान करते                                          | हैं ५      |
| निर्प्रनथताजन्य धानन्दके सामने इनि                        | द्रयसुखका               | मनुष्यशरीरको शुद्ध कर सकनेवाछ। कोई                                        | भी         |
| स्मरण भी नहीं होता है                                     | 90                      | तीर्थ सम्भव नहीं है                                                       | ६          |
| मोहके निमित्तसे होनेवाली मोक्षकी भं                       | ो धभिलाषा               | कर्पूरादिका लेपन करनेपर भी शरीर स्वभाव                                    | तः         |
| सिद्धिमें वाधक होती है                                    | 38                      | दुर्गन्धको ही छोड़ता है                                                   | U          |
| चिद्रपके चिन्तनमें और तो क्या, श                          | रीरसे भी                | भन्य जीव इस स्नानाष्ट्रकको सुनकर सुची                                     | होवें ८    |
| प्रीति नहीं रहती                                          | 88                      | 25 26                                                                     | 25         |
| गुद्ध नयसे तस्व अनिर्यचनीय है                             | २०                      | २६. ब्रह्मचर्याष्ट्रक १-९                                                 | ९, ष्ट. २६ |
|                                                           |                         | मैथुन संसारवृद्धिका कारण है                                               | 1          |
| २४. शरीराष्टक                                             | १-८, पृ. २६०            | मैथुनकर्ममें पशुकोंके रत रहनेसे उसे पशु                                   | कर्म       |
| गरीरके स्वभावका निरूपण                                    | 8-6                     | कहा जाता है                                                               | २          |
|                                                           |                         | यदि मैथुन भपनी श्लीके भी साथ भण्छा ।                                      |            |
| २५. स्नानाष्टक                                            | १-८, पृ. २६४            | तो उसका पर्वेमिं त्याग क्यों कराया                                        |            |
|                                                           |                         | भपवित्र मैधुनसुखर्मे विवेकी जीवको भन्न                                    | राग        |
| मछ-मूत्रादिसे परिपूर्ण बारीर सदा ध                        | रञ्जि और                | नहीं दोता                                                                 | 8          |
| भारमा स्वभावसे पवित्र है,                                 | मत एव                   | अपवित्र मेथुनमें अनुरागका कारण मोह है                                     | 4          |
| दोनों प्रकारसे ही स्नान व्यर्थ                            | है १-२                  | मैथुन संयमका विघातक है                                                    | 4          |
| सःपुरुपोंका स्नान निवेक है जो मिण                         | पारवादि <del>र</del> ूप | मैथुनमें प्रवृत्ति पापके कारण होती है                                     | •          |
| भभ्यन्तर मछको नष्ट करता                                   | है ३                    | विषयसुख विषके सदब हैं                                                     | 6          |
| समीचीन परमारमारूप तीर्थमें सान                            | करना ही                 | इस बद्यचर्याष्टकका निरूपण गुमुश्च जनोंके वि                               | क्रेचे     |
| श्रेष्ठ है                                                | 8                       | किया गया है                                                               | 9          |
| भभ्यन्तर मछको नष्ट करता<br>समीचीन परमारमारूप तीर्थमें जान | है ३<br>करना ही         | विषयसुख विषके सद्दश हैं<br>इस ब्रह्मचर्याष्टकका निरूपण मुमुक्षु जनोंके वि |            |

पद्मनन्दि-पञ्जविंशतिः

#### । ॐ नमः सिद्धेभ्यः।

# पद्मनन्दि-पश्चविंशतिः

#### [१. धर्मोपदेशामृतम्]

1) कायोत्सर्गायताङ्गो जयित जिनपितर्गाभिस् नुर्महात्मा मध्याद्वे यस्य भास्तानुपिर परिगतो राजित स्मोग्रमूर्तिः । चक्रं कर्मेन्धनानामितवहु दहतो दूरमौदास्यवात-स्फ्रैर्जत्सङ्यानवहेरिव रुचिरतरः प्रोद्धतो विस्फ्रिलेङ्गः ॥ १ ॥

2) नो किंचित्करकार्यमस्ति गमनप्राप्यं न किंचिद् हशो-र्र्दश्यं यस्य न कणयोः किमिप हि श्रोतव्यमप्यस्ति न । तेनालम्यितपाणिरुज्झितगतिर्नासाग्रहृष्टी रहः संप्राप्तो ऽतिनिराकुलो विजयते ध्यानैकतानो जिनः ॥ २ ॥

#### [संस्कृत टीका]

स जिनपतिः जयित । कथंभूतो जिनपतिः । नाभिसृतुः नाभिपुतः । पुनः कथंभूतः । महात्मा महा्यासो आत्मा महात्मा । पुनः किलक्षणः । कायोत्सर्गायताज्ञः कायोत्सर्गण आयतं प्रसारितम् अक्षं यस्य सः । मध्यादे मध्यादकाले । यस्य जिनपतेः उपि । परिगतः प्राप्तः । भास्यान् सूर्यः । राजित स्म शुशुभे । कथंभूतो भास्यान् । उप्रमूर्तः । तत्रोत्प्रेक्षते – सूर्यः क इव । आँदास्यवातर्फूर्जत्सद्ध्यानवदेः विरफुलिङ्ग इव । उदासस्य भावः औदास्यम् उदासीनता सेव वातः तेन औदास्यवातेन रक्ष्यंत्रिः विरफुरितः सद्ध्यानमेव विदः तस्य सद्ध्यानवदेः विरफुरिङ्गः । प्रोह्नतः उत्पन्नः । कथंभूतो विरफुरिङ्गः । रिचरतरः दीप्तिमीन् । फ्यंभृतस्य वदेः । कर्षाण्येवेन्धनानि कर्मेन्धनानि तेषां कर्मेन्धनानाम् । चकं समृह्म् । अतिवहु बहुतरम् । द्रम् अतिग्रयेन । द्रतः भर्साकुर्यतः इत्यर्थः ॥१॥ जिनः विजयते कर्मारातीन् कर्मेशत्रून् जयित इति जिनः विजयते । यस्य जिनस्य । किचित्ररकार्यं नोऽस्ति करीभ्यो कार्यं करकार्यं नोऽस्ति । तेन हेतुना । स जिनः आलम्यितपाणिः भालम्वती पाणी यस्य स आलम्यितपाणिः । यस्य जिनस्य किचिद्रसनप्राप्यं न गमनेन किचिद्रस्यं न। तेन हेतुना । उज्जितगतिः उज्जिता गतिर्यंन स उज्जितगतिः ।

#### [हिन्दी अनुवाद]

फायोत्सर्गिफे निमित्तसे जिनका शरीर ल्यायमान हो रहा है ऐसे वे नाभिरायके पुत्र महात्मा आदिनाथ जिनेन्द्र जयवन्त होवें, जिनके जपर प्राप्त हुआ मध्याह (दोपहर) का तेजस्वी सूर्य ऐसा मुशोभित होता है मानो फर्गरूप इन्थनोंके समृहको अतिशय जलानेवाली एवं उदासीनतारूप वायुके निमित्तसे प्रगट हुई समीत्रीन ध्यानरूपी अभिकी देदीष्यमान चिनगारी ही उत्पन्न हुई हो ॥ विशेषार्थ — भगवान आदिनाथ जिनेन्द्रकी ध्यानावस्थानें उनके जपर जो मध्याह कालका तेजस्वी सूर्य आता था उसके विषयमें प्रम्थकार उत्पेक्षा परते हैं कि यह सूर्य क्या था मानो समताभावसे आठ कर्मरूपी इन्थनको जलानेके इच्छुक होकर भगवान आदिनाथ जिनेन्द्रके हारा किये जानेवाले ध्यानरूपी अधिका विस्कृतिंग ही उपन हुआ है ॥ १॥ हाथोसे परने योग्य कोई भी कार्य रोप न रहनेसे जिन्होंने अपने दोनों हाथोंको नीच ल्यका स्वता भा गमनसे प्राप्त फरनेके योग्य कुछ भी कार्य न रहनेसे जो गमनसे रहित हो चुके थे, नेबोंक देखने योग्य फाई भी वस्त्र न रहनेसे जो गमनसे रहित हो चुके थे, नेबोंक सुरने योग्य फाई भी वस्त्र न रहनेसे जो गमनसे प्राप्त करनेसे जो अपनी दिख्यो नासके अप्रभाग पर स्वा करने थे, तथा वानोंक सुरने योग्य एउ भी रोप न रहनेसे जो आकुलतासे रहित होकर एकान न्यानको प्राप्त हुए थे। एने व ज्यानमें एकाप्र- एउ भी रोप न रहनेसे जो आकुलतासे रहित होकर एकान्त न्यानको प्राप्त हुए थे। एने व ज्यानमें एकाप्र- एउ भी रोप न रहनेसे जो आकुलतासे रहित होकर एकान्त न्यानको प्राप्त हुए थे। एने व ज्यानमें एकाप्र-

<sup>ें</sup> महा गयते । एका प्यूर्वा हमारी १०० १ महा सहिता। ५वा तिका। हिला १८ मृत्य १००५ । ७ हा रामाह रामाण्यकाते । ४वा शतके। एका र्वृत्ते । १०वा विद्या शहरा १० हा सार्वृते । १० हा देवियानु वाहीमानु । १९ वाहणका वार्रे कावाई वीकृति क्या, वार्षे माहित्य।

- 3) रागो यस्य न विद्यते कचिदिप प्रध्वस्तसंगग्रहात् अस्त्रादेः परिवर्जनान्न च बुधेर्द्वेषो ऽपि संभाव्यते । तस्मात्साम्यमथात्मवोधनमतो जातः क्षयः कर्मणा-मानन्दादिगुणाश्रयस्तु नियतं सो ऽर्हन्सदा पातु वः॥ ३॥
- 4) इन्द्रस्य प्रणतस्य शेखरशिखारत्नार्कभासा नख-श्रेणीतेक्षणविम्वशुम्भद्छिभृहूरोह्नसत्पाटलम्।

यस्य जिनस्य दशोः नेत्रयोः किंचिद् दश्यं नास्ति । तेन हेतुना । नासाप्रदृष्टिः नासाप्रे आरोपितदृष्टिः । यस्य जिनस्य कर्णयो किमपि श्रोतव्यं न अस्ति । तेन हेतुना । रहः एकान्ते । प्राप्तः । पुनः किंलक्षणो जिनः । अतिनिराकुलः आकुलतारिहतः । पुन कथंभूतो जिनः । ध्यानैकतानः ध्याने एकाप्रचित्तः । एतादृशः जिनः विजयते इत्यर्थः ॥ २ ॥ स अर्हन् जिनः । वः युष्मान् सदा । पातु रक्षतु । यस्य जिनस्य । नियतं निश्चितम् । कचिदिपे । रागो न विग्यते । कस्मात् । प्रध्वस्तसंगप्रहात् प्रध्वस्तः रफेटिते संप्रहः पिशाचः यत्र तस्मात् परिप्रहत्यजनात् । च । यस्य जिनस्य । युधेः द्वेषोऽपि न संभाव्यते । कस्मात् । अल्लादेः परिवर्जनात् अल्लरितत्वात् । तस्मात् रागद्वेपाभावात् साम्यं जातम् । साम्यार्तिः जातम् । आत्मयोधनं जातम् । अतः आत्मयोधनात् विजतम् । कर्मणां क्षयो जातः । कर्मणां क्षयार्तिः जातः । आनन्दादिगुणाश्रयः जातः आनन्दादिगुणानां आश्रयः स्थानम् । एवंभूतः जिनः वः युष्मान् पातु सदा रक्षतु ॥३॥ जिनस्य वीतरागस्य । अङ्गियुगं चरणकमलयुगम् । न अस्माकम् । चेतोऽपितं चित्ते अपितं मनितः स्थापितम् । शर्मणे सुखाय भवतु । कथंभृतम् अङ्गियुगम् । जाब्यहरं जहस्य भावः जाब्यं मूर्वत्वरफेटकम् । पुनः किंलक्षणम् । अम्भोजसाम्यं दधत् कमलखादृश्यं दधत् । पुनः किंलक्षणम् । रजस्यक्तं रजसा त्यक्तं रजस्यक्तम् । अपि निश्चितम् । पुनः किंलक्षणम् । रणतस्य चरणयुगम् । श्रीसद्य श्रीः लक्ष्मीस्तथा श्रीः शोभा तस्याः लक्षम्याः गृहं तथा तस्याः शोभायाः गृहम् । पुनः किंलक्षणम् । प्रणतस्य चरणयुगम् । श्रीसद्य श्रीः लक्ष्मीस्तथा श्रीः शोभा तस्याः लक्षम्याः गृहं तथा तस्याः शोभायाः गृहम् । पुनः किंलक्षणम् । प्रणतस्य

चित्त हुए जिन भगवान् जयवन्त होवें ॥ विशेषार्थ— अन्य समस्त पदार्थोंकी ओरसे चिन्ताको हटाकर किसी एक ही पदार्थकी ओर उसे नियमित करना, इसे ध्यान कहा जाता है । यह ध्यान कहीं एकान्त स्थानमें ही किया जा सकता है । यदि उक्त ध्यान कार्योत्सर्गसे किया जाता है तो उस अवस्थामें दोनों हाथोंको नीचे लटका कर दृष्टिको नासाके ऊपर रखते हैं । इस ध्यानकी अवस्थाको लक्ष्य करके ही यहां यह कहा गया है कि उस समय जिन भगवान्को न हाथोंसे करने योग्य कुछ कार्य शेप रहा था, न गमनसे प्राप्त करनेके योग्य धनादिककी अभिलापा शेप थी, न कोई भी दृश्य उनके नेत्रोंको रुचिकर शेप रहा था, और न कोई गीत आदि भी उनके कानोंको सुग्ध करनेवाला शेप रहा था ॥ २ ॥ जिस अरहंत परमेष्टीके परिम्रह रूपी पिशाचसे रहित हो जानेके कारण किसी भी इन्द्रियविषयमें राग नहीं है, त्रिश्ल आदि आयुधोंसे रहित होनेके कारण उक्त अरहंत परमेष्टीके विद्वानोंके द्वारा द्वेपकी भी सम्भावना नहीं की जा सकती है । इसीलिये राग-द्वेपसे रहित हो जानेके कारण उनके समताभाव आविर्मत हुआ है । अत एव कर्मोंके क्षयसे जो अर्हत् परमेष्टी अनन्त सुख आदि गुणोंके आश्रयको प्राप्त हुण है । अत एव कर्मोंके क्षयसे जो अर्हत् परमेष्टी अनन्त सुख आदि गुणोंके आश्रयको प्राप्त हुण है वे अर्हत् परमेष्टी सर्वदा आप लोगोंकी रक्षा करें ॥ ३ ॥ जो जिन भगवान्के श्रेष्ट उभय चरण नमस्कार करते समय नशीस्त हुण इन्हके मुकुटकी शिलामें जड़े हुए रखरूपी सूर्यकी प्रभासे कुछ धवलताके साथ लाल वर्णवाले हैं, तथा जो नखपंक्तियोंमें प्राप्त हुण इन्हके नित्रतिविष्वरूप अगरोंको धारण करते हैं, तथा जो दोभाके स्थानस्त हैं, इसीलिये जो कमल्की उपमाके

श्रीसद्माङ्मियुगं जिनस्य द्धद्प्यम्भोजसाम्यं रज-स्त्यक्तं जाड्यहरं परं भवतु नश्चेतो ऽपिंतं द्यमंगे॥ ४॥

- 5) जयित जगद्धीशः शान्तिनाथो यदीयं स्मृतमिप हि जनानां पापतापोपशान्त्ये। विवृधकुलिकरीटप्रस्फुरत्नीलरत्वयुतिचलमधुपालौचुम्वितं पाद्पसम्॥ ५॥
- 6) स जयति जिनदेवः सर्वविद्धिश्वनाथो वितथवचनहेतुकोधलोभादिमुक्तः। शिवपुरपथपान्थप्राणिपाथेयमुचैर्जनितपरमशर्मा येन धर्मो ऽभ्यधायि॥६॥

नमस्कारं दुर्वतः इन्द्रस्य शेखरिवादार्क्षकंभासा कृत्वा पाटलम् इन्द्रस्य शेखरः मुक्टः तस्य मुक्टस्य शिखारवं स एव अर्कः ए्यः तस्य शेखरिवादार्क्षकंस्य भा दीक्षिः तया शेखरिवादार्क्षकंभासा कृत्वा पाटलम् । 'क्षेतरक्तस्तु पाटलम्' इत्यनरः । पुनः किलक्षणम् । नखेशणीतेक्षणविम्यश्चम्भदिलस्त, नखानां श्रेण्यः नखेशण्यः पङ्क्षयः तासु नखेशणीतेक्षणविम्यश्चम्भदिलस्त् । पुनः किलक्षणम् अद्वियुगम् । दूरोवत् दूरम् अतिशयेन उद्यसत् प्रकाशमानम् । एवंभृतम् अद्वियुगं भवतां सुखाय भवतु ॥ ४ ॥ म श्रीक्षान्तिनाथः जयति । किलक्षणः श्रीक्षान्तिनाथः । जगद्धीशः जगतः अधीशः जगद्धीशः । हि निश्चितम् । यदीयं पादपमं रमृतममि । जनानां लोकानाम् । पापतापोपशान्त्वे भवति पापतापस्य उपशान्तिः तस्य पापतापोपशान्त्वे भवति । किलक्षणं पादपम् । विद्युपकुलिकरीटप्रस्कुरक्षीलस्त्रयुतिचलमञ्जपालीचुम्बितं विद्युधकुलानां देवसमृहानां किरीटे मुक्टे प्रस्कुरतीं या नीलस्वप्तिः संय चयला मथुपानां सृज्ञाणां आली पङ्किः तया चुम्वितं रपशितं पादपमम् ॥ ५ ॥ न जिनदेवो जयति । किलक्षणो जिनदेवैः । सर्वियत् सर्व वेत्तीति सर्ववित् । पुनः किलक्षणः । विश्वनाथः त्रैलोक्षयप्रभः । पुनः किलक्षणः । विवयनायः त्रेलोक्षणो धर्मः असल्यवचनहेतः कोषलोभादिः तेन मुक्तः रहितः । येनः जिनदेवेन धर्मः अस्यधाय अस्यि । किलक्षणो धर्मः । शिलक्षणो धर्मः । शिलक्षणा धर्मः । शिलक्षणो धर्मः । शिलक्षणा स्वर्रमाणि सर्वर्यः सर्वर्यम् । पुनः किलक्षणो

धारण करते हुए भी धृल्कि सम्पर्कसे रहित होकर जड़ता (अज्ञान) को हरनेवाले हैं; वे उभय चरण हमारे चित्तमं स्थित होकर सुखके कारणीभृत होवें ॥ विशेषार्थ— यहां जिन भगवान्के चरणोंको कमलकी उपमा देते हुए यह वतलाया है कि जिस प्रकार कमल पाटल (किंचित् सफेदीके साथ लाल) वर्ण होता है उसी प्रकार जिन भगवान्के चरणोंमें जब इन्द्र नमस्कार करता था तब उसके मुकुटमें जड़े हुए रत्तकी छाया उनपर पड़ती थी, इसलिये वे भी कमलके समान पाटल वर्ण हो जाते थे। यदि कमलपर अमर रहते हैं तो जिन भगवान्के पादनलोंमें भी नमस्कार करते हुए इन्द्रके नेत्रप्रतिविम्बरूप अमर विद्यमान थे। कमल यदि श्री(लक्ष्मी)का स्थान माना जाता है तो वे जिनचरण भी श्री(शोभा)के स्थान थे। इस प्रकार कमलकी उपमाको धारण परते हुए भी जिनचरणोंमें उससे छुल और भी विशेषता थी। यथा— कमल तो रज अर्थात परगमसे महित होता है, किन्तु जिनचरण उस रज(भृति) के सम्पर्कसे सर्वथा रहित थे। इसी प्रकार कमल जड़ता (अज्ञानता) भी पारण फरता है, परन्तु जिनचरण उस जड़ता (अज्ञानता) को नष्ट करनेवाले थे ॥ थ॥ देवसमृत्ये धृतुटीने प्रकारमान नील रलोंकी कान्तिक्षी चेचल अमरोकी पंक्ति स्पर्शत जिन शान्तिमाय जिनन्त्रके भएन-प्रमत्त नामण परने मानसे ही लोगोंक पायल्य संतापको दूर करते हैं वह लोगके अधिनायक भणवान शान्तिमाय जिनेन्द्र जयल होने ॥ ५॥ जो जिन भगवान असन्य गायलके कार्यान्त कोय एवं लोन कारियों एते हैं तथा जिनेन सुक्ति सुक्ति सार्यों चलते हुए परिक जनकि लिये परिव के तथा जिनेन सुक्ति मार्यों चलते हुए परिक जनकि लिये परिव के कार्यान करते । स्था विज्ञ कार्यों सुक्ति हुए परिक जनकि लिये परिव के लिये परिव के लिये परिव के तथा जिनेन सुक्ति सुक्ति हुए परिक जनकि लिये परिव करते हुए परिक जनकि लिये परिव करते । स्था कार्यों सुक्ति हुए परिक जनकि लिये परिव करते । स्था कार्यों के सुक्ति हुए परिक जनकि लिये परिव करते । स्था कार्यों कार्यो

रेषा १९०० १ । एक १ एक एक दिए । १ छ का विष्यु देवा

- 7) धर्मो जीवदया गृहस्थशमिनोर्भेदाद्विधा च त्रयं रत्नानां परमं तथा दशविधोत्कृप्रक्षमादिस्ततः। मोहोद्भृतविकल्पजालरिहता वागङ्गसंगोज्झिता शुद्धानन्दमयात्मनः परिणतिर्धर्माख्यया गीयते॥ ७॥
- 8) आद्या सद्वतसंचयस्य जननी सौख्यस्य सत्संपदां मूळं धर्मतरोरनश्वरपदारोहैकनिःश्रेणिका। कार्या सद्भिरिहाङ्गिषु प्रथमतो नित्यं दया धार्मिकैः धिङ्नामाप्यदयस्य तस्य च परं सर्वत्र शून्या दिशः॥८॥

धर्मः । उच्चेः अतिशयेन जनितपरमशर्मा जनितम् उत्पादितं परमशर्म सुखं येनासौ जनितपरमशर्मा । एवंविघो जिनदेवो जयित ॥६॥ जीवदया धर्मः । गृहस्थशिमनोः द्वयोः भेदाद् द्विधा धर्मः कथ्यते । च । रत्नानां त्रयं त्रिविधं धर्मः दर्शनज्ञानचारित्राणि धर्मः । तथा दशिवधो धर्मः उत्कृष्टक्षमादिः उत्तमक्षमादिः । ततः पश्चात् । आत्मनः परिणितः । धर्माख्यया धर्मनान्ना कृत्वा आत्मनः परिणितः । गीयते कथ्यते । किलक्षणा परिणितः । मोहोद्भृतविकल्पजालरिहता मोहोद्भृतविकल्पजालेन रिहता । पुनः किलक्षणा । वागन्नसंगोज्ज्ञिता वचनकायसंगरिहता । पुनः किलक्षणा । ग्रुद्धानन्दमया[मयी] ॥ ७ ॥ इह लोके । सिद्धः पिछतेः भन्येः । प्रथमतः । अन्निषु जीवेषु । दया कार्या । निलं सदैव । धार्मिकैः कार्या । किलक्षणा दया । सद्भतसंचयस्य आद्या जननी माता । सौख्यस्य जननी माता । पुनः किलक्षणा दया । सत्संपदां मूलम् । पुनः धर्मतरोः धर्मगृक्षस्य मूलम् । पुनः किलक्षणा दया । अनश्वरपदारोहैकिनःश्रेणिका अनश्वरपदस्य मोक्षपदस्यारोहैकिनःश्रेणिका । तस्य अदयस्य नामापि धिक् । च

लोकका अधिपति जिन देव जयवन्त होवे ॥६॥ प्राणियोंके ऊपर दयाभाव रखना, यह धर्मका स्वरूप है। वह धर्म गृहस्थ (श्रावक) और मुनिके मेदसे दो प्रकारका है। वही धर्म सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्चारित्र रूप उत्कृष्ट रत्नत्रयके मेदसे तीन प्रकारका तथा उत्तम क्षमा एवं उत्तम मार्दव आदिके मेदसे दस प्रकारका भी है। परन्तु निश्चयसे तो मोहके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले मानसिक विकल्पसमृहसे तथा वचन गृवं शरीरके संसर्गसे भी रहित जो गुद्ध आनन्दरूप आत्माकी परिणति होती है उसे ही 'धर्म' इस नामसे कहा जाता है ॥ विशेषार्थ— प्राणियेकि ऊपर द्याभाव रखना, रत्नत्रयका धारण करना, तथा उत्तमक्षमादि दस धर्मीका परिपालन करना; यह सब व्यवहार धर्मका स्वरूप है। निश्चय धर्म तो शुद्ध आनन्दमय आत्माकी परिणतिको ही कहा जाता है ॥ ७ ॥ यहां धर्मात्मा सज्जनोंको सबसे पहिले प्राणियोंके विपयमें नित्य ही दया करनी चाहिये, क्योंकि वह दया समीचीन व्रतसमृह, सुख एवं उत्कृष्ट सम्पदाओंकी मुख्य जननी अर्थात् उत्पादक है: धर्मरूपी वृक्षकी जड़ है, तथा अविनश्वर पद अर्थात् मोक्षमहरूपर चढ़नेके लिये अपूर्व नरेनीका काम करती है । निर्दय पुरुपका नाम लेना भी निन्दाजनक है, उसके लिये सर्वत्र दिशायें श्रन्य जैसी हैं ॥ विशेषार्थ-जिस प्रकार जड़के विना वृक्षकी स्थिति नहीं रहती है उसी प्रकार प्राणिद्याके विना धर्मकी स्विति भी नहीं रह सकती। अत एव वह धर्मरूपी वृक्षकी जड़के समान है। इसके अतिरिक्त प्राणिदयाके होनेपर ही चूंकि उत्तम व्रत, सुख एवं समीचीन संपदायें तथा अन्तमें मोक्ष भी प्राप्त होता है; अत एव धर्नात्मा जनोंका यह प्रथम कर्तत्र्य है कि वे समन्त प्राणधारियोंमें द्याभाव रक्तुं । जो प्राणी निर्देयतासे जीवघातमें प्रवृत्त होते हैं उनका नाम छेना भी बुरा समझा जाता है। उनके स्थि कहीं भी मुलसामग्री प्राप्त होनेवाली नहीं है । इसीलिये सत्पुरूपेकि लिये यह प्रथम उपदेश है वे समग्त प्राणियोंने

र इस पर परिवर्तनः अध्यते । । २ इत सासीतां मूखा अथवा धरीतरीः मूखा पुनः ।

- १) संसारे भ्रमतिश्चरं तनुभृतः के के न पित्रादयो जातास्तद्वधमाश्चितंन खलुं ते सर्वे भवन्त्याहताः। पुंसात्मापि हतो यदत्र निहतो जन्मान्तरेषु भ्रवम् हन्तारं प्रतिहन्ति हन्त बहुदाः संस्कारतो नु क्रथः॥९॥
- 10) प्रैलोक्यप्रभुभावतो ऽपि सम्जो ऽप्येकं निजं जीवितं प्रेयस्तेन विना स कस्य भवितेत्याकांक्षतः प्राणिनः । निःशेपवतशीलनिर्मलगुणाधारात्ततो निश्चितं जन्तोर्जीवितदानतित्वभुवनं सर्वेप्रदानं लघु ॥ १० ॥

पुनः । सर्वत्र श्रात्या दिशः । अत एव दया कार्या ॥ ८ ॥ तनुभृतः प्राणिनः । संतारे चिरं चिरकालं भ्रमतः के के पित्रादयो न जाताः । तेषां प्राणिनां यथम् आधितेन पुंसा पुरुषेण । ते सर्वे पित्रादयः आहताः भवन्ति । ननु अहो । आस्मापि हतः । यत् यस्मात् कारणात् । अत्र संसारे । यः निहतः । धुवं निश्चितम् । जन्मान्तरेषु । इन्त इति खेदे । सु इति वितर्के । इन्तारं पुरुषम् । यहुद्याः यहुवारेन् । प्रतिहन्ति मारयित । कस्मात् । क्रुधः संस्कारतः कोषस्य स्मरणात् ॥ ९ ॥ ततः कारणात् । निश्चितम् । त्रिभुवने संसारे । जन्तोः जीवस्य । जीविनदानतः सकाशात् अन्यत्सवंप्रदानं रुषु । निःश्चेषयत्रशिरुनिर्मरुगुणाधासत् निःश्चेषाः संपूर्णाः व्रवशीरुनिर्मरुगुणाक्षेषाम् आधारन्तस्मात् । प्राणिनः जीवस्य । श्रेरोक्यप्रभुक्तावः प्रमुलतः अपि एवं निजं जीवितं प्रयः यहभम् । किरुक्षणस्य । सहजोऽपि रोगयुक्तस्य पुरुषस्य । पुनः किरुक्षणस्य

द्यायुक्त आचरण करें ॥ ८ ॥ संसारमें चिर काल्से परिभ्रमण करनेवाले प्राणीके कौन कीनसे जीव पिता, माता य भाई आदि नहीं हुए हैं ! अत एव उन उन जीवोंके घातमें प्रवृत्त हुआ प्राणी निश्चयसे उन सबको मारता है। आधर्य तो यह है कि वह अपने आपका भी घात करता है। इस भवमें जो दूसरेके द्वारा मारा गया हैं यह निश्चयसे भयान्तरोंमें कोपकी वासनासे अपने उस घातकका बहुत वार घात करता है, यह खेदकी बात है।। विशेषार्थ— जन्म-मरणका नाम संसार है। इस संसारमें परिभ्रमण करते हुए प्राणीके भिन्न भिन्न भवोंमें अधिकतर जीव माता-पिता आदि सम्बन्धोंको प्राप्त हुए हैं। अन एव जो प्राणी निर्देय होकर उन जीवींका पात करता है, वह अपने माता-पिता आदिका ही घान करना है। और तो क्या कहा जाय, फोधी जीव अपना आत्मधात भी कर बैठना है। इस फोधकी वासनासे इस जन्ममें किया अन्य प्राणीके हाग भाग गया जीव अपने उस घातकका जन्मान्तरोंमें अनेकों वार घात करता है । दसीन्त्रिये यहां यह उपदेश दिया गया है कि जो क्रोध अनेक पापींका जनक है उसका परित्याग करके जीवद्यामें प्रवृत्त होना चाहिये ॥ ९ ॥ रूप प्राणीको भी तीनों टोकोकी प्रभुताकी अपेक्षा एक मात्र अपना जीवन ही प्रिय होता है। फारण यह कि वह सोचना है कि जीवनके नष्ट हो जानेपर वह तीनों लोबोंकी प्रसना राजा किएको भाष धोर्गा । निध्यसँ यह बीरतदान चूंकि सम्मन वतः शील एवं अन्यान्य निर्मल गुर्वोदा आधारभूत है अन एवं रोशमें श्रीके शोदनकानकी अदेशा अन्य सकत समित आदिका बात मी तुन्छ माना जाना है।। विकेषार्थ । प्राप्तों यह पान क्रिके प्रतिकार पदि क्रिमीको तीन नोहका प्रकार भी प्राप्त होना तो हो। यह इसकी गर्दी गर्देगा, तिन्दु अपने जीविनकी ही अपेश बरेगा । बागा कि वह ममसन है कि जीविनक भार हैनिया आलि उसे भौगेता देख उसके अतिरिक्त पतः गीत, संयम गुप्तं तम प्राद्विक प्राप्ता चीति रक्ष प्रियम्ब ही है जर एवं यहाँ सब दायोजी लग्नेत प्रीत्रक्षम ही संबेध्य मारा स्था है ५ १० उ

Eding Commence of the second

- 7) धर्मो जीवदया गृहस्थरामिनोर्भेदाद्विधा च त्रयं रलानां परमं तथा दशविधोत्कृष्टक्षमादिस्ततः। मोहोद्भृतविकल्पजालरहिता वागङ्गसंगोज्झिता शुद्धानन्दमयात्मनः परिणतिर्धर्माख्यया गीयते॥ ७॥
- अाद्या सद्वतसंचयस्य जननी सौख्यस्य सत्संपदां मूळं धर्मतरोरनश्वरपदारोहेकनिःश्रेणिका। कार्या सद्भिरिहाङ्गिषु प्रथमतो नित्यं दया धार्मिकैः धिङ्नामाप्यदयस्य तस्य च परं सर्वत्र शून्या दिशः॥८॥

धर्मः । उच्चेः अतिशयेन जनितपरमशर्मा जनितम् उत्पादितं परमशर्मे सुखं येनासौ जनितपरमशर्मा । एवंविधो जिनदेवो जयो ॥६॥ जीवदया धर्मः । गृहस्थशिमनोः द्वयोः भेदाद् द्विधा धर्मः कथ्यते । च । रत्नानां त्रयं त्रिविधं धर्मः दर्शनज्ञानचारित्राणि धर्मः तथा दशवियो धर्मः उत्कृष्टक्षमादिः उत्तमक्षमादिः । ततः पश्चात् । आत्मनः परिणतिः । धर्माख्यया धर्मनान्ना कृत्वा आत्मन परिणतिः । गीयते कथ्यते । किलक्षणा परिणतिः । मोहोद्भूतविकल्पजालरिहता मोहोद्भूतविकल्पजालेन रहिता । पुनि किलक्षणा । वागज्ञसंगोज्ज्ञिता वचनकायसंगरिहता । पुनः किलक्षणा । शुद्धानन्दमया[मयी] ॥ ७ ॥ इह लोके । सिद्धः पण्डिते भन्येः । प्रथमतः । अङ्गिषु जीवेषु । दया कार्या । नित्यं सदैव । धार्मिकैः कार्या । किलक्षणा दया । सद्धतसंचयस्य आया जननी माता । सौख्यस्य जननी माता । पुनः किलक्षणा दया । सत्संपदां मूलम् । पुनः धर्मतरोः धर्मवृक्षस्य मूलम् । पुनः किलक्षणा दया । अनश्वरपदारोहैकनिःश्रेणिका । तस्य अदयस्य नामापि धिक् । न

लोकका अधिपति जिन देव जयवन्त होवे ॥६॥ प्राणियोंके ऊपर द्याभाव रखना, यह धर्मका स्वरूप है। वह धर्म गृहस्थ (श्रावक) और मुनिके मेदसे दो प्रकारका है। वही धर्म सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्चारित्र रूप उत्कृष्ट रतन्त्रयके मेदसे तीन प्रकारका तथा उत्तम क्षमा एवं उत्तम मार्दव आदिके मेदसे दस प्रकारक भी है। परन्तु निश्चयसे तो मोहके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले मानसिक विकल्पसमूहसे तथा वचन एव शरीरके संसर्गसे भी रहित जो शुद्ध आनन्दरूप आत्माकी परिणति होती है उसे ही 'धर्म' इस नामसे कह जाता है ॥ विशेषार्थ— प्राणियोंके ऊपर दयाभाव रखना, रत्नत्रयका धारण करना, तथा उत्तमक्षमादि दस धर्मीक परिपालन करना; यह सब व्यवहार धर्मका स्वरूप है। निश्चय धर्म तो शुद्ध आनन्दमय आत्माकी परिणतिक ही कहा जाता है ॥ ७ ॥ यहां धर्मात्मा सज्जनोंको सबसे पहिले प्राणियोंके विपयमें नित्य ही दया करर्न चाहिये, क्योंकि वह दया समीचीन व्रतसमूह, सुख एवं उत्कृष्ट सम्पदाओंकी मुख्य जननी अर्थात् उत्पादक है धर्मरूपी वृक्षकी जड़ है, तथा अविनश्वर पद अर्थात् मोक्षमहरूपर चढ़नेके लिये अपूर्व नसेनीका काम करती है । निर्दय पुरुपका नाम लेना भी निन्दाजनक है, उसके लिये सर्वत्र दिशायें शून्य जैसी हैं । विशेषार्थ- जिस प्रकार जड़के विना वृक्षकी स्थिति नहीं रहती है उसी प्रकार प्राणिद्याके विना धर्मकी स्थिति भी नहीं रह सकती । अत एव वह धर्मरूपी वृक्षकी जड़के समान है । इसके अतिरिक्त प्राणिद्याके होनेपर ही चूंकि उत्तम व्रत, सुख एवं समीचीन संपदायें तथा अन्तमें मोक्ष भी प्राप्त होता है; अत एव धर्मात्मा जनोंका यह प्रथम कर्तव्य है कि वे समस्त प्राणधारियोंमें दयाभाव रक्सें। जो प्राणी निर्देयतासे जीववातमें प्रवृत्त होते हैं उनका नाम लेना भी बुरा समझा जाता है। उनके लिये कहीं भी सुन्तसामग्री प्राप्त होनेवाली नहीं है । इसीलिये सत्पुरुपेंकि लिये यह प्रथम उपदेश है वे समस्त प्राणियोंमें

१ अ दा परिप्रतिः कथ्यते । । २ दा सन्तीयदां मूळा अथवा धर्मतरोः मूळा पुनः ।

- 9) संसारे भ्रमतिश्चरं तनुभृतः के के न पित्रादयो जातास्तद्धधमाश्चितेन खलु ते सर्वे भवन्त्याहताः। पुंसात्मापि हतो यदत्र निहतो जन्मान्तरेषु ध्रुवम् हन्तारं प्रतिहन्ति हन्त बहुदाः संस्कारतो नु कुधः॥९॥
- 10) त्रैलोक्यप्रभुभावतो ऽपि सरुजो ऽप्येकं निजं जीवितं प्रेयस्तेन विना स कस्य भिवतेत्याकांक्षतः प्राणिनः। निःशेषव्रतशीलिनर्मलगुणाधारात्ततो निश्चितं जन्तोर्जीवितदानतस्त्रिभुवने सर्वेप्रदानं लघु ॥ १०॥

पुनः । सर्वत्र श्रन्या दिशः । अत एव दया कार्या ॥ ८॥ तनुमृतः प्राणिनः । संसारे चिरं चिरकालं भ्रमतः के के पित्रादयो न जाताः । तेपां प्राणिनां वधम् आश्रितेन पुंसा पुरुषेण । ते सर्वे पित्रादयः आहताः भवन्ति । ननु अहो । आत्मापि हतः । यत् यस्मात् कारणात् । अत्र संसारे । यः निहतः । धुनं निश्चितम् । जन्मान्तरेषु । हन्त इति खेदे । नु इति वितर्के । हन्तारं पुरुपम् । बहुशः बहुवारेन । प्रतिहन्ति मारयित । कस्मात् । क्रुधः संस्कारतः कोधस्य स्मरणात् ॥ ९ ॥ ततः कारणात् । निश्चितम् । त्रिभुवने संसारे । जन्तोः जीवस्य । जीवितदानतः सकाशात् अन्यत्सर्वप्रदानं लघु । निःशेषव्रतशीलनिर्मेलगुणाधारात् निःशेषाः संपूर्णाः व्रतशीलनिर्मेलगुणास्तेषाम् आधारस्तस्मात् । प्राणिनः जीवस्य । त्रैलोक्यप्रभुभावतः प्रभुत्वतः अपि एकं निजं जीवितं प्रेयः व्रहभम् । किंलक्षणस्य । सहजोऽपि रोगयुक्तस्य पुरुषस्य । पुनः किंलक्षणस्य

दयायुक्त आचरण करें ॥ ८ ॥ संसारमें चिर कालसे परिश्रमण करनेवाले प्राणीके कौन कौनसे जीव पिता, माता व भाई आदि नहीं हुए हैं ? अत एव उन उन जीवोंके घातमें प्रवृत्त हुआ प्राणी निश्चयसे उन सबको मारता है। आश्चर्य तो यह है कि वह अपने आपका भी घात करता है। इस भवमें जो दूसरेके द्वारा मारा गया है वह निश्चयसे भवान्तरोंमें कोधकी वासनासे अपने उस घातकका बहुत वार घात करता है, यह खेदकी बात है ॥ विशेषार्थ— जन्म-मरणका नाम संसार है । इस संसारमें परिभ्रमण करते हुए प्राणीके भिन्न भिन्न भवोंमें अधिकतर जीव माता-पिता आदि सम्बन्धोंको प्राप्त हुए हैं। अत एव जो प्राणी निर्दय होकर उन जीवोंका घात करता है वह अपने माता-पिता आदिका ही घात करता है। और तो क्या कहा जाय, कोधी जीव अपना आत्मधात भी कर बैठता है। इस कोधकी वासनासे इस जन्ममें किसी अन्य प्राणीके द्वारा मारा गया जीव अपने उस घातकका जन्मान्तरोंमें अनेकों वार घात करता है। इसीलिये यहां यह उपदेश दिया गया है कि जो क्रोध अनेक पापोंका जनक है उसका परित्याग करके जीवदयामें प्रवृत्त होना चाहिये ॥ ९ ॥ रुण प्राणीको भी तीनों लोकोंकी प्रभुताकी अपेक्षा एक मात्र अपना जीवन ही प्रिय होता है। कारण यह कि वह सोचता है कि जीवनके नष्ट हो जानेपर वह तीनों लोकोंकी प्रभुता भला किसको प्राप्त होगी। निश्चयसे वह जीवनदान चूंकि समस्त वत, शील एवं अन्यान्य निर्मल गुणोंका आधारमृत है अत एव लोकमें जीवके जीवनदानकी अपेक्षा अन्य समस्त सम्पत्ति आदिका दान भी तुच्छ माना जाता है।। विशेषार्थ-प्राणों का घात किये जानेपर यदि किसीको तीन लोकका प्रभुत्व भी प्राप्त होता हो तो वह उसको नहीं चाहेगा, किन्तु अपने जीवितकी ही अपेक्षा करेगा। कारण कि वह समझता है कि जीवितका घात होनेपर आखिर उसे भोगेगा कौन ? इसके अतिरिक्त व्रत, शील, संयम एवं तप आदिका आधार चूंकि उक्त जीवंनदान ही है अत एव अन्य सब दानोंकी अपेक्षा जीवनदान ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है ॥ १०॥

१ शाननु। २ कवानन्वातमापि। ३ शा बहुशः वारान्।

- 11) स्वर्गायाव्यतिनो ऽपि सार्द्रमनसः श्रेयस्करी केवला सर्वप्राणिद्या तया तु रहितः पापस्तपस्स्थो ऽपि वा। तद्दानं बहु दीयतां तपसि वा चेतिश्चरं धीयतां ध्यानं वा क्रियतां जना न सफलं किंचिद्दयावर्जितम्॥११॥
- 12) सन्तः सर्वसुरासुरेन्द्रमहितं मुक्तेः परं कारणं रत्नानां दधति त्रयं त्रिभुवनप्रद्योति काये सति। वृत्तिस्तस्य यदन्नतः परमया भक्त्यार्पिताज्ञायते तेषां सद्गृहमेधिनां गुणवतां धर्मो न कस्य प्रियः॥ १२॥
- 13) आराध्यन्ते जिनेन्द्रा गुरुषु च विनतिर्धार्मिकैः प्रीतिरुचैः पात्रेभ्यो दानमापन्निहतजनकृते तच कारुण्यवुद्ध्या।

प्राणिनः । तेन जीवितेन विना स राज्यभावः कस्य भविता इति आकाङ्क्षातः वाञ्छतः ॥ १० ॥ सर्वप्राणिद्या । सार्द्रमनसः क्षमासहितजीवस्य । स्वर्गाय भवित । किंळक्षणस्य प्राणिनः । अवितनोऽपि वतरिहतस्यापि । किंळक्षणा द्या । केवला । श्रेयस्करी सुखकारिणी च । तया जीवदयया रहितः तपस्थोऽपि तपःसिहतोऽपि । पापः पापिष्ठः । तिहना दानं बहु दीयताम् । वा अथवा । तपि विषये । चिरं चिरकाळम् । चेतः धीयतामारोप्यताम् । भो जनाः ध्यानं वा कियताम् । भो जनाः दयावितितं किंचित् सफलं न फलदायकं न ॥ ११ ॥ सन्तः साधवः । रलानां त्रयम् । दधित धारयन्ति । किंळक्षणं रलानां त्रयम् । सर्वेद्धरास्चरेन्द्रमहितं सर्वे स्वरेता असुरेन्द्राः तैः । मिहतं पूजितम् । पुनः किंळक्षणं रलानां त्रयम् । मुक्तेः परं कारणम् । पुनः किंळक्षणम् । त्रिभुवनप्रयोति त्रिभुवनं प्रयोतयित तत् त्रिभुवनप्रयोति । सन्तः क सित धारयन्ति रलानां त्रयम् । काये सित शरीरे सिति । यदक्रतः सकाशात् तस्य शरीरस्य वृत्तिर्जायते प्रवर्तनं जायते । किंळक्षणात् अक्तः । तैः गृहस्थैः परमया श्रेष्ठतरया भक्तया कृत्वा अपितस्तस्मात् । तेषां सद्गृहमेधिनां गुणवतां गुणयुक्तानां धर्मः कस्य जीवस्य प्रियः न । अपि तु सर्वेषां प्रियः श्रेष्ठः ॥ १२ ॥ इह लोके संसारे । तद्गार्हस्थ्यं बुधानां बुधैः पूज्यं यत्र गार्हस्थ्यं जिनेन्द्रा आराध्यन्ते । च पुनः । गुरुषु विनतिः कियते । धार्मिकैः पुरुषैः । उचैः अतिशयेन प्रीतिः कियते । यत्र गृहपदे पात्रभ्यो दानं दीयते । च पुनः । तद्दानं आपिकहतजनकृते आपर्तिहितमनुष्ये । कारुण्यवुद्ध्या दीयते । यत्र गृहपदे तत्त्वाभ्यासः कियते । यत्र गृहपदे स्वकीयवतरितः स्वकीयवते अगुरागः

जिसका चित्त दयासे भीगा हुआ है वह यदि व्रतोंसे रहित भी हो तो भी उसकी कल्याणकारिणी एक मात्र सर्वप्राणिदया स्वर्गप्राप्तिकी निमित्तभूत होती है। इसके विरुद्ध उक्त प्राणिदयासे रहित प्राणी तपमें स्थित होकर भी पापिष्ठ माना जाता है। अत एव हे भव्य जनो! चाहे आप बहुत-सा दान देवें, चाहे चिर काल तक चित्तको तपमें लगावें, अथवा चाहे ध्यान भी क्यों न करें, िकन्तु दयाके विना वह सब निष्फल रहेगा ॥११॥ जो रत्नत्रय (सम्यन्दर्शन, सम्यन्ज्ञान और सम्यक्चारित्र) समस्त देवेन्द्रों एवं असुरेन्द्रोंसे पूजित है, मुक्तिका अद्वितीय कारण है तथा तीनों लोकोंको प्रकाशित करनेवाला है उसे साधु जन शरीरके स्थित रहने-पर ही धारण करते हैं। उस शरीरकी स्थिति उत्कृष्ट मिक्ति दिये गये जिन सद्गृहस्थों के अत्रसे रहती है उन गुणवान सद्गृहस्थों (श्रावकों) का धर्म मला किसे प्रिय न होगा! अर्थात् समीको प्रिय होगा॥ १२॥ जिस गृहस्थ अवस्थामें जिनेन्द्रोंकी आराधना की जाती है, निर्यन्थ गुरुओंके विषयमें विनय युक्त व्यवहार किया जाता है, धर्मात्मा पुरुषोंके साथ अतिशय वात्सल्य माव रखा जाता है, पात्रोंके लिये दान दिया जाता है, वह दान आपित्तसे पीड़ित प्राणीके लिये मी दयाबुद्धिसे दिया जाता है, तत्त्वोंका परिशीलन किया जाता है, अपने व्रतोंसे अर्थात् गृहस्थर्भसे प्रेम किया जाता है, तथा निर्मल सम्यन्दर्शन धारण किया

तत्त्वाभ्यासः स्वकीयवतरतिरमलं दर्शनं यत्र पूज्यं तद्गाहरूथ्यं बुधानामितरदिह पुनर्दुःखदो मोहपाशः॥ १३॥

14) आदी दर्शनमुन्नतं वतमितः सामायिकं प्रोपंध-स्त्यागश्चेव सचित्तवस्तुनि दिवाभुक्तं तथा ब्रह्म च। नारम्भो न परित्रहो ऽननुमतिनोदिष्टमेकादश स्थानानीति गृहिवते व्यसनितात्यागस्तदाद्यः स्मृतः॥ १४॥

कियते । यत्र गृहपदे अमलं दर्शनं भवति । तद्गृहपदं बुधेः पूज्यम् । पुनः इतरत् द्वितीयं कियादानरहितं गृहपदं दुःखदः मोहपाशः ॥ १३ ॥ गृहिवते गृहस्थधमें इति एकादशस्थानानि सन्ति । धर्मार्थं तान्येत्र दर्शयति । आदौ प्रथमतः । दर्शनं दर्शनप्रतिमा १ । इतः पश्चात् व्रतं व्रतप्रतिमा २ । ततः सामायिकं सामायिकप्रतिमा ३ । ततः प्रोपधं प्रोपधोपवासप्रतिमा ४ । च पुनः । एव निश्चयेन । सचित्तवस्तुनि त्यागः ५ । ततः दिवाभुक्तं रात्रौ स्त्रौ असेव्या (१) ६ । तथा व्रह्म व्रह्मचर्यप्रतिमा ७ । आरम्भो न ८ । परिम्रहो न ९ । अनुमतिर्न १० । उद्दिष्टं न १९ । गृहिधर्मे एकादश स्थानानि कथितानि । तासां प्रतिमानां आद्यस्तदादाः व्यसनिता-

जाता है वह गृहस्थ अवस्था विद्वानोंके लिये (पूज्य) पूजनेके योग्य है। और इससे विपरीत गृहस्थ अवस्था यहां लोकमें दुः खदायक मोहजाल ही है ॥ १३॥ सर्वप्रथम उन्नतिको प्राप्त हुआ सम्यग्दर्शन, इसके पश्चात् व्रत, तत्पश्चात् क्रमशः सामायिक, प्रोषधोपवास, सचित्त वस्तुका त्याग, दिनमें भोजन करना अर्थात् रात्रिभोजनका त्याग, तदनन्तर ब्रह्मचर्यका धारण करना, आरम्भ नहीं करना, परियहका न रखना, गृहस्थीके कार्यों संम्मति न देना, तथा उद्दिष्ट भोजनको बहुण न करना; इस प्रकार ये श्रावकधर्ममें ग्यारह प्रतिमायें निर्दिष्ट की गई हैं। उन सबके आदिमें चूतादि दुर्ब्यसनोंका त्याग स्मरण किया गया है अर्थात् बतलाया गया है ॥ विशेषार्थ— सकलचारित्र और विकलचारित्रके भेदसे चारित्र दो प्रकारका है। इनमें सकलचारित्र मुनियोंके और विकल्चारित्र श्रावकोंके होता है। उनमें श्रावकोंकी निम्न ग्यारह श्रेणियां (प्रतिमायें) हैं-दर्शन, त्रत, सामायिक, प्रोषधोपवास, सचित्तत्याग, दिवाभुक्ति, ब्रह्मचर्य, आरम्भत्याग, परिव्रहत्याग, अनु-मतित्याग और उद्दिष्टत्याग । (१) विशुद्ध सम्यग्दर्शनके साथ संसार, शरीर एवं इन्द्रियविषयभोगोंसे विरक्त होकर पाक्षिक श्रावकके आचारके उन्मुख होनेका नाम दर्शनप्रतिमा है। (२) माया, मिध्या और निदानरूप तीन शल्योंसे रहित होकर अतिचार रहित पांच अणुत्रतों एवं सात शीलव्रतोंके धारण करनेको त्रतपतिमा कहा जाता है। (३) नियमित समय तक हिंसादि पांचों पापोंका पूर्णतया त्याग करके अनित्य व अशरण आदि भावनाओंका तथा संसार एवं मोक्षके स्वरूप आदिका विचार करना, इसे सामायिक कहते हैं। तृतीय प्रतिमाधारी श्रावक इसे प्रातः, दोपहर और सायंकालमें नियमित स्वरूपसे करता है। (४) प्रत्येक अप्टमी और चतुर्दशीको सोलह पहर तक चार प्रकारके मोजन (अशन, पान, खाद्य और लेख ) के परित्यागका नाम प्रोषघोपवास है। यहां प्रोषघ शब्दका अर्थ एकाशन और उपवासका अर्थ सब प्रकारके भोजनका परित्याग है। जैसे-यदि अष्टमीको प्रोषघोपवास करना है तो सप्तमीके दिन एकाशन करके अष्टमीको उपवास करना चाहिये और तत्पश्चात् नवमीको भी एकाश्चन ही करना चाहिये । प्रोपधोपवासके समय हिंसादि पापोंके साथ शरीरश्रृंगारादिका भी त्याग करना अनिवार्य होता है। (५) जो वनस्पतियां निगोदजीवोंसे व्याप्त होती हैं उनके त्यागको सचित्तत्याग कहा जाता है । (६) रात्रिमें भोजनका परित्याग

१ श प्रौषधः। २ श क दिवाभक्तम्।

- 15) यत्प्रोक्तं प्रतिमाभिराभिरभितो विस्तारिभिः स्रिभिः शातव्यं तदुपासकाध्ययनतो गेहिवतं विस्तरात् । तत्रापि व्यसनोज्झनं यदि तद्प्यास्त्र्यते ऽत्रेव यत् तन्मूलः सकलः सत्तां वृतविधिर्याति प्रतिष्ठां पराम् ॥ १५॥
- 16) चूतमांससुरावेद्याखेटचौर्यपराङ्गनाः। महापापानि सप्तेति व्यसनानि त्यजेद्वधः॥१६॥
- 17) भवनमिदमकीर्तेश्चौर्यवेश्यादिसर्वव्यसनपतिरशेपापन्निधिः पापवीजम्। विषमनरकमार्गेष्वत्रयायीति मत्वा क इहै विशदबुद्धिर्युतमङ्गीकरोति॥ १७॥

लागः स्मृतः कथितः ॥ १४ ॥ यद्गेहिनतम् । स्रिभः अभितः समन्तात् । आभिः प्रतिमाभिः विस्तारिभिः प्रोक्तम् । तद्गेहिनतम् उपासकाध्ययनतः सप्तमाप्तात् । विस्तरात् ज्ञातन्यम् । तत्रापि उपासकाध्ययने । यदि आदौ न्यसनोज्झनं मतं कथितम् तद्भसनोज्झनम् । अत्रैव पद्मनिद्मन्ये । आस्त्र्यते कथ्यते । यदतः । तद्भसनोज्झेनं सतां व्रतिविधेः मूलः स व्रतिविधः परां प्रतिष्ठां याति गच्छति ॥ १५ ॥ इति हेतोः । बुधः । सप्त न्यसनानि ल्यजेत् । इतीति किम् । यतः महापापानि महापापयुक्तानि । तान्येव दर्शयति । द्यूतं मासं सुरा वेश्या आखेटः चौर्यं पराप्तना इति ॥ १६ ॥ इह लोके संसारे । इति मत्ता । कः विश्वद्युद्धिः निर्मलयुद्धिः यूतम् अप्तीकरोति । इतीति किम् । इदं यूतम् । अकीर्तः अपयशसः । भवनं गृहम् । पुनः किलक्षणं यूतम् । चौर्यवेश्यादिसर्वेन्यसनपतिः । पुनः किलक्षणं यूतम् । अशेपापित्रिधिः समस्तापदां स्थानम् । पुनः किलक्षणम् । पापसीजम् । पुनः किलक्षणम् इदं यूतम् । विपमनरकमागेषु अप्रयायी अप्रेसरः । इति पूर्वोक्तम् । मत्वा । कः यूतम् अप्तीकरोति

करके दिनमें ही भोजन करनेका नियम करना, यह दिवाभुक्तिप्रतिमा कही जाती है। किन्हीं आचार्योंके अभिप्रायानुसार दिनमें मथुनके परित्यागको दिवाभुक्ति (पष्ट प्रतिमा ) कहा जाता है। (७) शरीरके स्वभावका विचार करके कामभोगसे विरत होनेका नाम ब्रह्मचर्य प्रतिमा है। (८) कृषि एवं वाणिज्य आदि आरम्भके परित्यागको आरम्भत्यागप्रतिमा कहते हैं। (९) धन-धान्यादिरूप दस प्रकारके बाह्य परिग्रहमें ममत्वबुद्धिको छोड़कर सन्तोपका अनुभव करना, इसे परिग्रहत्यागप्रतिमा कहा जाता है। (१०) आरम्भ, परिग्रह एवं इस लोक सम्बन्धी अन्य कार्योंके विषयमें सम्मति न देनेका नाम अनुमतित्याग ह। (११) गृहवासको छोड़कर भिक्षावृत्तिसे भोजन करते हुए उद्दिष्ट भोजनका त्याग करनेको उद्दिष्टत्याग कहा जाता है। इन प्रतिमाओंमें पूर्वकी प्रतिमाओंका निर्वाह होनेपर ही आगेकी प्रतिमामें परिपूर्णता होती है, अन्यथा नहीं ॥१४॥ इन प्रतिमाओंके द्वारा जिस गृहस्थत्रत (विकलचारित्र) को यहां आचार्योंने विस्तारपूर्वक कहा है उसको यदि अधिक विस्तारसे जानना ह तो उपासकाध्ययन अंगसे जानना चहिये। वहांपर भी जो व्यसन-का परित्याग बतलाया गया है उसका निर्देश यहांपर भी कर दिया गया है। कारण इसका यह है कि साधु पुरुषोंके समस्त व्रतविधानादिकी उत्कृष्ट प्रतिष्ठा व्यसनोंके परित्यागपर ही निर्भर है ॥ १५॥ जुआ, मांस, मद्य, वेश्या, शिकार, चोरी और परस्त्री; इस प्रकार ये सात महापापरूप व्यसन हैं। बुद्धिमान् पुरुषको इन सबका त्याग करना चाहिये॥ विशेषार्थ-व्यसन बुरी आदतको कहा जाता है। ऐसे व्यसनं सात हैं-१ जुआ खेलना २ मांस भक्षण करना ३ शराब पीना ४ वेश्यासे सम्बन्ध रखना ५ शिकार खेलना (मृग आदि पशुओंके घातमें आनन्द मानना) ६ चोरी करना और ७ अन्यकी स्त्रीसे अनुराग करना। ये सातों व्यसन चूंकि महापापको उत्पन्न करनेवाले हैं, अत एव विवेकी जनको इनका परित्याग अवश्य करना चाहिये ॥ १६॥ यह जुआ निन्दाका स्थान है, चोरी एवं वेश्या आदि अन्य सब व्यसनोंमें मुख्य है, समस्त

१ श इति । २ श प्रोक्तः सद्गेहित्रतम् । ३ श व्यसनोज्झनं फलं कथितं । ४ आ कथ्यते यतः तत् व्यसनोज्झनम्, श कथ्यते यत ततः

- 18) काकीर्तिः क दरिद्रता क विपदः क कोघलोभादयः चौर्यादिव्यसनं क च क नरके दुःखं मृतानां नृणाम । चेतश्चेद्वरुमोहतो न रमते द्यूते वदन्त्युन्नत-प्रज्ञा यद्भवि दुर्णयेषु निखिलेष्वेतद्धरि समर्यते॥ १८॥
- 19) वीभत्सु प्राणिघातोद्भवमशुचि कृमिस्थानमश्राध्यमूलं हस्तेनाक्ष्णापि शक्यं यदिह न महतां स्प्रष्टमालोकितुं च। तन्मांसं भक्ष्यमेतद्वचनमपि सतां गर्हितं यस्य साक्षात् पापं तस्यात्र पुंस्रो भुवि भवति कियत्का गतिर्वा न विद्यः॥ १९॥

स्रापि तु ज्ञानवाजा ज्ञीकरोति ॥ १० ॥ उन्नतप्रज्ञा विवेकिनः । इति वदन्ति । इतीति किम् । चेत् यदि । चेतः मनः । द्यूते न रमते । कुतः । गुरुमोहतः । द्यूते न रमते तदा अकीर्तः क अपयशः क । क-शब्दः महदन्तरं स्चयति । चेन्मनः गुरुमोहतः द्यूते न रमते तदा । क विपदः । क कोधलोभादयः । क चौर्यादिव्यसनम् । क मृतानां नृणां मनुष्याणां नरके दुःखम् । चेन्मनः द्यूते न रमते । यद् यस्मात् । भुवि पृथिव्याम् । निखिलेषु व्यसमेषु । एतद् द्यूतम् । धुरि आदौ । स्मर्यते कथ्यते ॥ १८ ॥ यन्मांसं वीमत्सु भयानकं पृणास्पदम् । यन्मांसं प्राणिधातोद्भवं प्राणिवधोत्पन्तम् । यन्मांसं अञ्चि अपवित्रम् । यन्मांसं कृतिस्थानम् । यन्मांसं अश्चाच्यम्लम् । इह लोके । महतां पुरुषाणां हस्तेन स्प्रष्टुं स्पर्धितुं शक्यं न । महतां अक्ष्णापि आलोकितुं न । तत् तस्मात्कारणात् । भक्ष्यमेतद्वचनमपि सतां गर्हितं निन्दं भवति । अत्र भुवि पृथिव्याम् । यस्य पुरुषस्य मासं भक्ष्यं भवति तस्य मासमक्षकस्य पुंसः । साक्षात् केत्रलग् । कियत्पापं भवति तस्य का गतिभवति वयं न विद्यः वयं न जानीमः ॥ १९ ॥

आपत्तियोंका स्थान है, पापका कारण है, तथा द:खदायक नरकके मार्गीमें अग्रगामी है; इस प्रकार जानकर यहां लोकमें कौन-सा निर्मल बुद्धिका धारक मनुष्य उपर्युक्त जुआको स्वीकार करता है? अथीत् नहीं करता। जो दुर्बुद्धि मनुष्य हैं वे ही इस अनेक आपत्तियोंके उत्पादक जुआको अपनाते हैं, न कि विवेकी मनुष्य ॥ १७ ॥ यदि चित्त महामोहसे जुआमें नहीं रमता है तो फिर अपयश अथवा निन्दा कहांसे हो सकती है? निर्धनता कहां रह सकती है ? विपत्तियां कहांसे आ सकती हैं ? क्रोध एवं लोग आदि कषायें कहांसे उदित हो सकती हैं ! चोरी आदि अन्यान्य व्यसन कहां रह सकते हैं ! तथा मर करके नरकमें उत्पन्न हुए मनुष्योंको दुःख कहांसे प्राप्त हो सकता है ? [ अर्थात् जुआसे विरक्त हुए मनुष्यको उपर्युक्त आपत्तियोंमेंसे कोई भी आपत्ति नहीं प्राप्त होती।] इस प्रकार उन्नत बुद्धिके धारक विद्वान, कहा करते हैं। ठीक ही है, क्योंकि समस्त दुर्व्यसनोंमें यह जुआ गाड़ीके धुराके समान मुख्य माना जाता है ॥ १८ ॥ जो मांस घृणाको उत्पन्न करता है, मृग आदि प्राणियोंके घातसे उत्पन्न होता है, अपवित्र है, कृमि आदि क्षुद्र कीड़ोंका स्थान है, जिसकी उत्पत्ति निन्दनीय है, तथा महापुरुष जिसका हाथसे स्पर्श नहीं करते और आंखसे जिसे देखते भी नहीं हैं 'वह मांस खानेके योग्य है' ऐसा कहना भी सज्जनोंके लिये निन्दाजनक है। फिर ऐसे अपवित्र मांसको जो पुरुष साक्षात् खाता है उसके लिये यहां लोकमें कितना पाप होता है तथा उसकी क्या अवस्था होती है, इस वातको हम नहीं जानते ॥ विशेषार्थ- मांस चूंकि प्रथम तो मृग आदिक मूक प्राणियोंके वधसे उत्पन्न होता है, दूसरे उसमें असंख्य अन्य त्रस जीव भी उत्पन्न हो जाते हैं जिनकी हिंसा होना अनिवार्य है । इस कारण उसके भक्षणमें हिंसाजनित पापका होना अवझ्यंभावी

१ क भालोकितं। २ श रमते यद्यसात् कुतः। ३ श अतोऽमे यद् यसात्पर्यन्तः पाठस्त्रुटितो जातः। ४ श भुवि मेदिन्यां पृथिन्याम्। ५ क आलोकितं। प्रापन्याम्। ५ क आलोकितं। प्रापन् २

- 20) गतो ज्ञातिः कश्चिद्वहिरिप न यद्येति सहसा शिरो हत्वा हत्वा कलुपितमना रोदिति जनः। परेषामुत्कृत्य प्रकटितमुखं खादित पलं कले रे निर्विण्णा वयमिह भवचित्रचरितैः॥ २०॥
- 21) सकलपुरुषधर्मभ्रंशकार्यत्र जन्मन्यधिकमधिकमग्रे यत्परं दुःखहेतुः। तद्षि न यदि मद्यं त्यज्यते बुद्धिमद्भिः स्वहितमिह किमन्यत्कमे धर्माय कार्यम् ॥२१॥
- 22) आस्तामेतद्यदिह जननीं चल्लभां मन्यमाना निन्द्याश्चेष्टा विद्धति जना निस्त्रपाः पीतमद्याः।

कश्चित् ज्ञातिः खगोत्री जनः । विहरिप गतः ग्रामान्तरे गतः । यदि सहसा शीग्रं न एति नागच्छति । तदा जनः शिरो हत्वा हत्वा रोदिति। किंलक्षणो जनः । कल्छिपतमनाः । परेपां जीवानां मृगादीनाम् । पलं मांसम् । उत्कृत्य छित्त्वा छेदयित्वा । प्रकटितमु खं प्रसारितमुखं यथा स्यात्तथा खादति । एवंविधः मूर्खलोकेः । रे कले भो पञ्चमकाल । इह संसारे । अथ इदानीम् अस्मिन्प्रसावे भविचत्रचरितैः वयं निर्विण्णाः ॥ २० ॥ यन्मयम् । अत्र जन्मिन । सकलपुरुपधर्मभ्रंशकारि सकलाः ये पुरुपधर्माः तेपैं धर्मार्थकामानां भ्रंशकारि विलयकरणशीलम् । यन्मयम् । अप्रे परजन्मिन । अधिकमिधकं परं दुःखहेतुः कारणम् । तदिप । युद्धमिद्धः पण्डितः । मद्यं यदि नं त्यज्यते । इह लोके स्विहतम् आत्मिहितम् । धर्माय अन्यत्कि कार्यं करणीयम् ॥ २१ ॥ इह लोके । पीतमयाः जनाः निन्याश्वेष्टाः विद्धति कुर्वन्ति । यत् जननीं वृह्णमां मन्यमानाः जनाः । एतत् आस्तां द्रो तिष्ठा ।

है। अत एव सज्जन पुरुष उसका केवल परित्याग ही नहीं करते, अपि तु उसको वे हाथसे स्पर्श करना और आंखसे देखना भी बुरा समझते हैं। मांसभक्षक जीवोंकी दुर्गति अनिवार्य है॥ १९॥ यदि कोई अपना सम्बन्धी स्वकीय स्थानसे वाहिर भी जाकर शीघ्र नहीं आता है तो मनुष्य मनमें व्याकुल होता हुआ शिरको बार बार पीटकर रोता है। वही मनुष्य अन्य मृग आदि प्राणियोंके मांसको काटकर अपने मुखको फाड़ता हुआ खाता है। हे कलिकाल! यहां हम लोग तेरी इन विचित्र प्रवृत्तियोंसे निर्वेदको प्राप्त हुए हैं ॥ विशेषार्थ— जब अपना कोई इष्ट बन्धु कार्यवश कहीं बाहिर जाता है और यदि वह समयपर घर वापिस नहीं आता है तब यह मनुष्य अनिष्टकी आशंकासे व्याकुल होकर शिरको दीवाल आदिसे मारता हुआ रुदन करता है। फिर वही मनुष्य जो अन्य पशु-पक्षियोंको मारकर उनका अपनी माता आदिसे सदाके लिये वियोग कराता हुआ मांसभक्षणमें अनुरक्त होता है, यह इस कलिकालका ही प्रभाव है। कालकी ऐसी प्रवृत्तियोंसे विवेकी जनोंका विरक्त होना स्वामाविक है॥ २०॥ जो मद्य इस जन्ममें समस्त पुरुषार्थी (धर्म, अर्थ और काम ) का नाश करनेवाला है और आगेके जन्ममें अत्यधिक दुःखका कारण है उस मद्यको यदि बुद्धिमान् मनुष्य नहीं छोड़ते हैं तो फिर यहां लोकमें धर्मके निमित्त अपने लिये हितकारक दूसरा कौन-सा काम करनेके योग्य है? कोई नहीं। अर्थात् मद्यपायी मनुष्य ऐसा कोई भी पुण्य कार्य नहीं कर सकता है जो उसके लिये आत्महितकारक हो।। विशेषार्थ- शराबी मनुष्य न तो धर्मकार्य कर सकता है, न अर्थोपार्जन कर सकता है, और न यथेच्छ भोग भी भोग सकता है; इस प्रकार वह इस भवमें तीनों पुरुषार्थींसे रहित होता है। तथा परभवमें वह मद्यजनित दोषोंसे नरकादि दुर्गतियोंमें पड़कर असह्य दुखको भी भोगता है। इसी विचारसे बुद्धिमान् मनुष्य उसका सदाके लिये परित्याग करते हैं ॥२१॥ मद्यपायी जन निर्रुज होकर यहां जो माताको पत्नी समझ कर निन्दनीय चेष्टायें (सम्भोग आदि) करते हैं

तत्राधिक्यं पथि निपतिता<sup>र</sup> यत्किरत्सारमेयाद्-वक्त्रे मूत्रं मधुरमधुरं भाषमाणाः पिवन्ति ॥ २२ ॥

- 23) याः खादन्ति पलं पिवन्ति च सुरां जल्पन्ति मिथ्यावचः स्निद्यन्ति द्रविणार्थमेव विद्धत्यर्थप्रतिष्ठाक्षतिम् । नीचानामपि दूरवक्रमनसः पापात्मिकाः कुर्वते लालापानमहर्निशं न नरकं वेश्या विहायापरम् ॥ २३॥
- 24) र किशालासहशीिभः कुर्कुरैकर्परसमानचरितािभः। गणिकािभर्यदि संगः कृतिमह परलोकवार्ताभः॥ २४॥
- 25) या दुर्देहैकवित्ता वनमधिवसति त्रातृसंबन्धहीना भीतिर्यस्यां स्वभावाद्दशनधृततृणा नापराधं करोति।

तत्र मद्यपाने । अन्यत् आधिक्यं वर्तते । पथि मार्गे निपतितां (?) जनानाम् । वक्त्रे मुखे । सारमेयात्किरन्मूत्रम् । मधुरमधुरं मिष्टं माषमाणाः पिवन्ति ॥ २२ ॥ वेश्या विहाय अपरं नरकं न वर्तते । याः पं मांसं खादन्ति । च पुनः । सुरां मिदरां पिवन्ति । या वेश्याः मिथ्यावचः असत्यं जल्पन्ति । या वेश्याः द्रविणार्थं द्रव्ययुक्तं पुरुषम् । स्निह्यान्ति सेहं दुर्वन्ति । एव निश्चयेन । या वेश्याः अर्थप्रतिष्ठाक्षति अर्थप्रतिष्ठाक्षिति अर्थप्रतिष्ठाक्षिति । या वेश्याः अहर्निशं दिवारात्रम् । लालापानं कुर्वते । केषाम् । नीचानामि । किलक्षणाः वेश्याः । दूरवक्तमनसः दूरमितशयेन वक्तमनसः । पुनः किलक्षणाः वेश्याः । पापात्मिकाः । इति हेतोः । वेश्यां विहाय स्वक्ता अपरं नरकं न । किन्तु वेश्या एव नरकम् ॥ २३ ॥ इह लोके संसारे । यदि चेत् । यिणिकाभिः वेश्याभिः । संगः कृतः तदा परलोकवार्ताभिः कृतं पूर्यतां (?) पूर्णम् । किं लक्षणाभिः वेश्याभिः । रजकिशिलान्सहिशीभिः कुर्कुर्रैकर्परसमानचरिताभिः ॥ २४ ॥ ननु अहो । अस्मिन् आखेटे । रतानां जीवानाम् । यद्विरूपं यत्पापम् इह लोके भवित तत्पापं केन वर्ण्यते । अधिकं पापं किमु न भवित । अपि तु वहुतरं पापं भवित । अलम् अलर्थम् । वध्या हन्तव्या । भवित । अपि तु भवित । यस्मिन्नाखेटे । मांसपिण्डप्रलोभात् सा मृगविनता हरिणी अपि । अलम् अलर्थम् । वध्या हन्तव्या ।

यह तो दूर रहे। किन्तु अधिक खेदकी बात तो यह है कि मार्गमें पड़े हुए उनके मुखमें कुत्ता मृत देता है और वे उसे अतिशय मधुर बतलाकर पीते रहते हैं ॥ २२ ॥ मनमें अत्यन्त कुटिलताको धारण करने-वाली जो पापिष्ठ वेक्यायें मांसको खाती हैं, मद्यको पीती हैं, असत्य वचन बोलती हैं, केवल धनप्राप्तिके लिये ही खेह करती हैं, धन और प्रतिष्ठा इन दोनोंको ही नष्ट करती हैं, तथा जो वेक्यायें नीच पुरुषोंकी भी लारको पीती हैं उन वेक्याओंको छोड़कर दूसरा कोई नरक नहीं है, अर्थात् वे वेक्यायें नरकगतिप्राप्तिकी कारण हैं ॥ २३ ॥ जो वेक्यायें धोवीकी कपड़े धोनेकी शिलाके समान हैं तथा जिनका आचरण कुत्तेके कपालके समान हैं ऐसी वेक्याओंसे यदि संगति की जाती है तो फिर यहां परभवकी बातोंसे वस हो ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार धोवींके पत्थरपर अच्छे दुरे सब प्रकारके कपड़े धोये जाते हैं तथा जिस प्रकार एक ही कपालको अनेक कुत्ते खींचते हैं उसी प्रकार जिन वेक्याओंसे ऊंच और नीच सभी प्रकारके पुरुष सम्बन्ध रखते हैं उन वेक्याओंमें अनुरक्त रहनेसे इस भवमें धन और प्रतिष्ठाका नाश होता है तथा परभवमें नरकादिका महान् कष्ट भोगना पड़ता है। अत एव इस भव और पर भवमें आत्मकल्याणके चाहनेवाले सत्पुरुषोंको वेक्याव्यसनका परित्याग करना ही चाहिये॥ २४॥ जो हरिणी दु:खदायक एक मात्र शरीररूप धनको धारण करती हुई वनमें रहती है, रक्षकके सम्बन्धसे रहित है अर्थात् जिसका कोई रक्षक नहीं है,

१ व प्रतिपाठोऽयम् । **अ क श** निपतितां । २ अ कुर्कर, व कुक्कर, श कुर्पर । ३ व यस्या । ४ अ क अहर्निशं लालापानम् । ५ अ 'पूर्ण' नास्ति । ६ अ कुकर, श कुर्कर । ७ अ श प्रजन्मनि पापं । ८ क अपि तु अलं ।

वध्यालं सापि यस्मिन् ननु मृगवनितामांसपिण्डप्रलोभात् आखेटे ऽस्मिन् रतानामिह किमु न किमन्यत्र नो यद्विरूपम्॥ २५॥

- 26) तनुरिप यदि लग्ना कीटिका स्याच्छरीरे भवति तरलचक्षुर्व्याकुलो यः स लोकः। कथमिह सृगयाप्तानन्दमुत्खातशस्त्रो सृगमकृतविकारं ज्ञातदुःखो ऽपि हन्ति॥ २६॥
- 27) यो येनैव हतः स तं हि वहुशो हन्त्येव यैविश्चितो नूनं वश्चयते स तानिप भृशं जन्मान्तरे ऽप्यत्र च। स्त्रीबालादिजनादिप स्फुटमिदं शास्त्रादिप श्रूयते नित्यं वश्चनहिंसनोज्झनविधौ लोकाः कुतो मुद्यत॥ २७॥

किंलक्षणा मृगी। या दुर्दे हैकवित्ता दुर्दे हैकमेव शरीरमेव वित्तं धनं यस्याः सा दुर्दे हैकवित्ता। पुनः किंलक्षणा मृगी। वनमधिवसति वनं तिष्ठति। पुनः किंलक्षणा मृगी। त्रातृसंवन्धहीना रक्षकरिहता। यस्यां मृगविनतायाम्। स्वभावात् भीतिर्भयं वर्तते। पुनः किंलक्षणा मृगी। दशनधृततृणा दशनेषु धृतं तृणं यया सा दशनधृततृणा। सा मृगी कस्यापि अपराधं न करोति॥ २५॥ यदि चेत्। ततुरिप स्क्षमापि। कीटिका पिपीलिका। शरीरे लग्ना स्याद्भवेत् तदा। यः अयं लोकः व्याकुलः तरलबक्षः चन्नल-दृष्टिः भवति स लोकः। इह जगित संसारे। उत्स्वातशस्त्रः नग्नशस्त्रः। अकृतविकारं मृगं कथं हिन्त । मृगया आखेटकवृत्त्या आप्तानन्दं प्राप्तानन्दं यथा स्यात्तथा। ज्ञातदुःखोऽपि लोकः अकृतविकारं मृगं हिन्त ॥ २६॥ यः किथत्। येन पुंसा पुरुषेण हतः। एव निश्चयेन। हि यतः। स पुमान्। तं हन्तारं नरम्। बहुशः बहुवारान्। हिन्त । यैः मतुष्यैः। यः किथत्। विवितः छिन्तः। स पुमान्। तान् वञ्चकान्। अत्र लोके। भृशमत्यर्थम्। जन्मान्तरे परजन्मिन। बहुशः बहुवारान्। वश्चयते। इदं वचः। स्री-बालादिजनात् शास्त्रादिप श्रूयते । इति मत्वा। भो लोकाः। नित्यं सदा। वञ्चनिहिसनोज्ञनविधौ। कृतो मुखत

जिसके खभावसे ही भय रहता है, तथा जो दातोंके मध्यमें तृणको घारण करती हुई अर्थात् घास खाती हुई किसीके अपराधको नहीं करती है; आश्चर्य है कि वह भी मृगकी स्त्री अर्थात् हिरणी मांसके पिण्डके लोमसे जिस मृगया व्यसनमें शिकारियोंके द्वारा मारी जाती है उस मृगया (शिकार) में अनुरक्त हुए जनोंके इस लोकमें और परलोकमें कौनसा पाप नहीं होता है? ॥ विशेषार्थ — यह एक प्राचीन पद्धति रही है कि जो शञ्च दांतोंके मध्यमें तिनका दबाकर सामने आता था उसे वीर पुरुष विजित समझकर छोड़ देते थे, फिर उसके ऊपर वे शस्त्रपहार नहीं करते थे। किन्तु खेद इस बातका है कि शिकारी जन ऐसे भी निरपराध दीन मृग आदि प्राणियोंका घात करते हैं जो घासका मक्षण करते हुए मुखमें तृण दबाये रहते हैं। यही माव 'दशनधृततृणा' इस पदसे अन्थकारके द्वारा यहां सूचित किया गया है ॥ २५ ॥ जब अपने शरीरमें छोटा-सा भी चीटी आदि कीड़ा लग जाता है तब वह मनुष्य व्याकुल होकर चपल नेत्रोंसे उसे इधर उधर हूंढ़ता है। फिर वही मनुष्य अपने समान दूसरे प्राणियोंके दु:खका अनुभव करके भी शिकारसे प्राप्त होनेवाले आनन्दकी खोजमें कोधादि विकारोंसे रहित निरपराध मृग आदि प्राणियोंके ऊपर शस्त्र चला कर कैसे उनका वध करता है? ॥ २६ ॥ जो मनुष्य जिसके द्वारा मारा गया है वह मनुष्य अपने मारनेवाले उस मनुष्यको भी अनेकों वार मारता ही है। इसी प्रकार जो प्राणी जिन दूसरे लोगोंके द्वारा ठगा गया है वह निश्चयसे उन लोगोंको भी जन्मान्तरमें और इसी जन्ममें भी अवस्थ ठगता है। यह बात स्त्री एवं बालक आदि जनसे तथा शास्त्रसे भी स्पष्टतया सुनी जाती है। फिर लोग हमेशा घोखादेही और हिंसाके छोड़नेमें

- 28) अर्थादी प्रचुरप्रपञ्चरचनैर्ये वञ्चयन्ते परान् नूनं ते नरकं वजन्ति पुरतः पापवजादन्यतः । प्राणाः प्राणिषु तन्निबन्धनतया तिष्ठन्ति नष्टे धने यावान् दुःखभरो नरे न मरणे तावानिह प्रायशः ॥ २८॥
- 29) चिन्ताव्याकुलताभयारितमितिश्रंशातिदाहश्रम-श्चुनृष्णाहितरोगदुःखमरणान्येतान्यहो आसताम्। यान्यञ्जेव पराङ्गनाहितमतेस्तद्भूरि दुःखं चिरं श्र्वश्रे भावि यदग्निदीपितवपुर्लोहाङ्गनालिङ्गनात्॥ २९॥
- 30) धिक तत्पौरुषमासतामनुचितात्ता दुद्धयस्ते गुणाः मा भून्मित्रसहायसंपदिप सा तज्जन्म यातु क्षयम् । लोकानामिह येषु सत्सु भवति न्यामोहमुद्राङ्कितं स्वप्ने ऽपि स्थितिलङ्घनात्परधनस्त्रीषु प्रसक्तं मनः ॥ ३०॥

कस्मान्मोहं गच्छत ॥ २०॥ ये नराः । अर्थादौ विषये । प्रचुरण्पन्नरचनैः बहुलपाखण्डविशेषैः रचनाविशेषैः । परान् लोकान् विश्वयन्ते ॥ ते नराः । नूनं निश्चितम् । अन्यतः पापव्रजात् पापसम्हात् पुरतः नरकं व्रजन्ति । प्राणिषु जीवेषु । प्राणाः । तिश्वविष्यन्ते ॥ त्राण्यः व्यवस्थे आधारत्वेन तिष्ठन्ति । इह लोके संसारे । नरे मनुष्ये । यावान्दुःखभरः धने नष्टे सित प्रायशः बाहुन्त्येन भवति तावान्दुःखभरः मरणे न भवति ॥ २८ ॥ अहो इत्याश्वयें । पराङ्गनाहितमतेः पुरुषस्य पराङ्गनासु आहिता मतिर्येन स तस्य पराङ्गनाहितमतेः । एतानि दुःखानि । आसतां तिष्ठन्तु । तान्येव दर्शयति । चिन्ताव्याकुलताभयारतिमतिश्रंशातिदाहश्रम-स्वृत्वणाहितरोगदुःखमरणानि । एतानि दुःखानि आसतां दूरे तिष्ठन्तु । यानि एतानि । अत्रैव जन्मनि भवन्ति । परजन्मि श्वश्रे नरके । चिरं चिरकालम् । तद्भिरं दुःखं भावि यद् दुःखम् अग्निरीपितवपुलोहाङ्गनालिङ्गनात् भवति ॥ २९ ॥ तत्पौरुषं धिक् । ता वृद्धयः अनुचिताः अयोग्याः । ते गुणाः आसतां दूरे तिष्ठन्तु । सा मित्रसहायसंपत् मा भृत् । तज्जन्म क्षयं यातु । येषु पौरुषादिधनेषु । सत्सु विद्यमानेषु । इह संसारे । लोकानां मनः स्वप्नेऽपि परधन-स्त्रीषु । प्रसक्तम् आसक्तं भवति । कस्मात् । स्थितिलङ्गनात् । किलक्षणं मनः । व्यामोहसुद्राङ्कितम् ॥ ३० ॥ इह लोके । इति असुना प्रकारेण । हठात् । एकैकव्यसनाहताः एकन्तात् । किलक्षणं मनः । व्यामोहसुद्राङ्कितम् ॥ ३० ॥ इह लोके । इति असुना प्रकारेण । हठात् । एकैकव्यसनाहताः एकन्तात् ।

क्यों मोहको प्राप्त होते हैं ? अर्थात् उन्हें मोहको छोड़कर हिंसा और परवंचनका परित्याग सदाके लिये अवस्य कर देना चाहिये ॥ २७ ॥ जो मनुष्य धन आदिके कमानेमें अनेक प्रपंचोंको रचकर दूसरोंको ठगा करते हैं वे निश्चयसे उस पापके प्रभावसे दूसरोंके सामने ही नरकमें जाते हैं । कारण यह कि प्राणियोंमें प्राण धनके निमित्तसे ही ठहरते हैं, धनके नष्ट हो जानेपर मनुष्यको जितना अधिक दुःख होता है उतना प्रायः उसे मरते समय भी नहीं होता ॥ २८ ॥ परस्त्रीमें अनुरागबुद्धि रखनेवाले व्यक्तिको जो इसी जन्ममें चिन्ता, आकुलता, भय, द्रेषभाव, बुद्धिका विनाश, अत्यन्त संताप, भ्रान्ति, भूख, प्यास, आधात, रोगवेदना और मरण रूप दुःख प्राप्त होते हैं; ये तो दूर रहें । किन्तु परस्त्रीसेवनजनित पापके प्रभावसे जन्मान्तरमें नरकगतिके प्राप्त होनेपर अग्निमें तपायी हुई लोहमय स्त्रियोंके आलिंगनसे जो चिरकाल तक बहुत दुःख प्राप्त होनेपर अग्निमें तपायी हुई लोहमय स्त्रियोंके आलिंगनसे जो चिरकाल तक बहुत दुःख प्राप्त होनेपर लोगोंका व्यामोहको प्राप्त हुआ मन मर्यादाका उल्लंघन करके स्वप्तमें मी परधन एवं परस्त्रियोंमें आसक्त होता है उस पौरुषको धिकार है, वे अयोग्य विचार और वे अयोग्य गुण दूर ही रहें, ऐसे मित्रोंकी सहायता रूप सम्पत्ति भी न प्राप्त हो, तथा वह जन्म भी नाशको प्राप्त हो जाय।

31) द्य्ताद्धर्मसुतः पलादिह वको मद्याद्यदोर्नन्दनाः चारुः कामुकया मृगान्तकतया स ब्रह्मदत्तो नृपः। चौर्यत्वाच्छिवभूतिरन्यवनितादोषादद्यास्यो हटात् एकैकव्यसनाहता इति जनाः सर्वेर्न को नश्यति॥ ३१॥

एकव्यसनेन पीडिताः जनाः दुःखिता जाताः । सर्वेर्व्यसनैः कः पुमान् न नश्यति । अपि तु नश्यति । द्यूतात् धर्मेष्ठतः युधिष्टरः नष्टः । पलात् मांसात् वको नाम राजा नष्टः । मद्यात्ष्ठरापानात् यदोः नन्दनाः नष्टाः । चारुः चारुदत्तः कामुकया विश्यया नष्टः । स ब्रह्मदत्तः नृपः मृगान्तकतया अहेटकग्रुत्या नष्टः । चौर्यत्वात् शिवभृतिर्वाह्मणः नष्टः । अन्यवनितादोपात् परस्रीसङ्गात् दशास्यः रावणः नष्टः । तत्र सर्वेः व्यसनैः कः न नश्यति ॥ ३९ ॥ परं केवलम् । व्यसनानि इयन्ति न भवन्ति । अपराण्यपि

अभिप्राय यह है कि यदि उपर्युक्त सामग्रीके होनेपर लोगोंका मन लोकमर्यादाको छोड़कर परधन और परस्त्रीमें आसक्त होता है तो वह सब सामग्री धिकारके योग्य है ॥ ३० ॥ यहां जुआसे युधिष्ठर, मांससे बक राजा, मद्यसे यादव जन, वेश्यासेवनसे चारुइत्त, मृगोंके विनाश रूप शिकारसे ब्रह्मदत्त राजा, चोरीसे शिवभ्ति ब्राह्मण तथा परस्त्रीदोपसे रावण; इस प्रकार एक एक व्यसनके सेवनसे ये सातों जन महान् कष्टको प्राप्त हुए हैं। फिर भला जो सभी व्यसनोंका सेवन करता है उसका विनाश क्यों न होगा ? अवश्य होगा॥ विशेषार्थ - 'यत् पुंसः श्रेयसः व्यस्यति तत् व्यसनम्' अर्थात् जो पुरुपोंको कल्याणके मार्गसे अष्ट करके दुःखको प्राप्त कराता है उसे व्यसन कहा जाता है। ऐसे व्यसन मुख्य रूपसे सात हैं। उनका वर्णन पूर्वमें किया जा चुका है। इनमेंसे केवल एक एक व्यसनमें ही तत्पर रहनेसे जिन युधिष्ठिर आदिने महान् कष्ट पाया है उनके नामोंका निर्देश मात्र यहां किया गया है। संक्षेपमें उनके कथानक इस प्रकार हैं। १ युधिष्ठिर -हस्तिनापुरमें धृतराज नामका एक प्रसिद्ध राजा था। उसके अम्बिका, अम्बालिका और अम्बा नामकी तीन रानियां थीं । इनमेंसे अम्बिकासे धृतराष्ट्र, अम्बालिकासे पाण्डु और अम्बासे विदुर उत्पन्न हुए थे । इनमें धृतराष्ट्रके दुर्योधन आदि सौ पुत्र तथा पाण्डुके युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव नामक पांच पुत्र थे । पाण्डु राजाके स्वर्गस्य होनेपर कौरवों और पाण्डवोंमें राज्यके निमित्तसे परस्पर विवाद होने लगा था । एक समय युधिष्ठिर दुर्योधनके साथ चूतकीडा करनेमें उद्यत हुए। वे उसमें समस्त सम्पत्ति हार गये। अन्तमें उन्होंने द्वौपदी आदिको भी दावपर रख दिया और दुर्योधनने इन्हें भी जीत लिया । इससे द्रौपदीको अप-मानित होना पड़ा तथा कुन्ती और द्रौपदीके साथ पांचों भाइयोंको बारह वर्ष तक वनवास भी करना पड़ा। इसके अतिरिक्त उन्हें चूतव्यसनके निमित्तसे और भी अनेक दुःख सहने पड़े । २ वकराजा – कुशामपुरमें भूपाल नामका एक राजा था। उसकी पत्नीका नाम लक्ष्मीमती था। इनके बक नामका एक पुत्र था जो मांसभक्षणका बहुत लोलुपी था । राजा प्रतिवर्ष अष्टाह्विक पर्वके प्राप्त होनेपर जीविहंसा न करनेकी घोषणा कराता था। उसने मांसभक्षी अपने पुत्रकी प्रार्थनापर केवल एक प्राणीकी हिंसाकी छूट देकर उसे भी द्वितीयादि प्राणियोंकी हिंसा न करनेका नियम कराया था। तदनुसार ही उसने अपनी प्रवृत्ति चालू कर रखी थी। एक समय रसोइया मांसको रखकर कार्यवश कहीं बाहर चला गया था। इसी बीच एक बिली उस मांसको खा गई थी। रसोइयेको इससे बड़ी चिन्ता हुई। वह व्याकुल होकर मांसकी खोजमें नगरसे बाहिर गया। उसने एक मृत बालकको जमीनमें गाढ़ते हुए देखा। अवसर पाकर वह उसे निकाल लाया मांस पकाकर वक राजकुमारको खिला दिया । उस दिनका मांस उसे बहुत स्वादिष्ट लगा ।

वकने जिस किसी प्रकार रसोइयेसे यथार्थ स्थिति जान ली। उसने प्रतिदिन इसी प्रकारका मांस खिलानेके लिये रसोइएको बाध्य किया । वेचारा रसोइया प्रतिदिन चना एवं रुड्डू आदि लेकर जाता और किसी एक बालकको फुसला कर ले आता। इससे नगरमें वचोंकी कमी होने लगी। पुरवासी इससे बहुत चिन्तित हो रहे थे। आखिर एक दिन वह रसोइया बालकके साथ पकड़ लिया गया। लोगोंने उसे लात-घूसोंसे मारना शुरु कर दिया । इससे घनड़ा कर उसने यथार्थ स्थिति प्रगट कर दी । इसी वीच पिताके दीक्षित हो जानेपर बकको राज्यकी भी प्राप्ति हो चुकी थी। पुरवासियोंने मिलकर उसे राज्यसे अष्ट कर दिया। वह नगरसे बाहिर रहकर मृत मनुष्योंके शवोंको खाने लगा। जब कभी उसे यदि जीवित मनुष्य भी मिलता तो वह उसे भी खा जाता था । लोग उसे राक्षस कहने लगे थे । अन्तमें वह किसी प्रकार वसुदेवके द्वारा मारा गया था । उसे मांसभक्षण व्यसनसे इस प्रकार दुःख सहना पड़ा । ३ यादव -किसी समय भगवान् नेमि जिनका समवसरण गिरनार पर्वत आया था । उस समय अनेक पुरवासी उनकी वंदना करने और उपदेश श्रवण करनके लिये गिरनार पर्वतपर पहुंचे थे । धर्मश्रवणके अन्तमें बलदेवने पूछा कि भगवन्! यह द्वारिकापुरी कुवेरके द्वारा निर्मित की गई है। उसका विनाश कब और किस प्रकारसे होगा ? उत्तरमें भगवान् नेमि जिन बोले कि यह पुरी मद्यके निमित्तसे बारह वर्षमें द्वीपायनकुमारके द्वारा भस्म की जावेगी । यह सुनकर रोहिणीका भाई द्वीपायनकुमार दीक्षित हो गया और इस अवधिको पूर्ण करनेके लिये पूर्व देशमें जाकर तप करने लगा। तत्पश्चात् वह द्वीपायनकुमार आन्तिवश 'अब बारह वर्ष बीत चुके' ऐसा समझकर फिरसे वापिस आगया और द्वारिकाके बाहिर पर्वतके निकट ध्यान करने लगा। इधर जिनवचनके अनुसार मद्यको द्वारिकादाहका कारण समझकर कृष्णने प्रजाको मद्य और उसकी साधन-सामग्रीको भी दूर फेक देनेका आदेश दिया था । तदनुसार मद्यपायी जनोंने मद्य और उसके साधनोंको कादम्ब पर्वतके पास एक गहेुमें फेक दिया था । इसी समय शंव आदि राजकुमार वनकीड़ाके लिये उधर गये थे । उन लोगोंने प्याससे पीड़ित होकर पूर्वनिक्षिप्त उस मद्यको पानी समझकर पी लिया । इससे उन्मत्त होंकर वे नाचते गाते हुए द्वारिकाकी ओर वापिस आरहे थे। उन्होंने मार्गमें द्वीपायन मुनिको स्थित देखकर और उन्हें द्वारिकादाहक समझकर उनके ऊपर पत्थरोंकी वर्षा आरम्भ की, जिससे कोधवश मरणको प्राप्त होकर वे अभिकुमार देव हुए । उसने चारों ओरसे द्वारिकापुरीको अभिसे प्रज्वलित कर दिया । इस दुर्घटनामें कृष्ण और बलदेवको छोड़कर अन्य कोई भी प्राणी जीवित नहीं वच सका । यह सब मद्यपानके ही दोषसे हुआ था। ४ चारुदत्त - चम्पापुरीमें एक मानुदत्त नामके सेठ थे। उनकी पत्नीका नाम सुभद्रा था। इन दोनोंकी यौवन अवस्था विना पुत्रके ही व्यतीत हुई । तत्पश्चात् उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम चारुदत्त रखा गया । उसे वाल्य कालमें ही अणुव्रत दीक्षा दिलायी गयी थी । उसका विवाह मामा सर्वार्थकी पुत्री मित्रवतीके साथ सम्पन्न हुआ था । चारुदत्तको शास्त्रका व्यसन था, इसिलये पत्नीके प्रांते उसका किंचित् भी अनुराग न था। चारुदत्तकी माताने उसे कामभोगमें आसक्त करनेके लिये रुद्रदत्त (चारुदत्तके चाचा ) को प्रेरित किया । वह किसी वहानेसे चारुदत्तको कर्लिंगसेना वेश्याके यहां ले गया । उसके एक वसन्तरोना नामकी सुन्दर पुत्री थी। चारुदत्तको उसके प्रति प्रेम हो गया। उसमें अनुरक्त होनेसे कल्प्रिन-सेनाने वसन्तसेनाके साथ चारुदत्तका पाणिग्रहण कर दिया था । वह वसन्तसेनाके यहां वारह वर्ष रहा ।

उसमें अत्यन्त आसक्त होनेसे जत्र चारुदत्तने कभी माता, पिता एवं पत्रीका भी सारण नहीं किया तत्र भला अन्य कार्यके विषयमें क्या कहा जा सकता है ! इस बीच किंहगरोनाके यहां चारुदत्तके घरसे सोलह करोड़ दीनारें आचुकी थीं । तत्पश्चात् जब कर्लिंगसेनाने मित्रवतीके आभूपणोंको भी आते देखा तब उसने वसन्तसेनासे धनसे हीन चारुदत्तको अलग कर देनेके लिये कहा । माताके इन वचनोंको सुनकर वसन्तसेनाको अत्यन्त दुःख हुआ । उसने कहा है माता ! चारुदत्तको छोड़कर में कुवेर जैसे सम्पत्तिशाली भी अन्य पुरुपको नहीं चाहती । माताने पुत्रीके दुरायहको देखकर उपायान्तरसे चारुदत्तको अपने घरसे निकाल दिया । तत्पश्चात उसने घर पहुंचकर दु:खसे कालयापन करनेवाली माता और पत्नीको देखा । उनको आधासन देकर चास्द्रच धनोपार्जनके लिये देशान्तर चला गया । वह अनेक देशों और द्वीपोंमें गया, परन्तु सर्वत्र उसे महान् कप्टोंका सामना करना पडा। अन्तमें वह पूर्वीपकृत दो देवोंकी सहायतासे महा विभृतिके साथ चम्पापुरीमें वापिस आ गया । उसने वसन्तसेनाको अपने घर बुला लिया । पश्चात् मित्रवती एवं वसन्तसेना आदिके साथ सुखपूर्वक कुछ काल विताकर चारुदत्तने जिनदीक्षा लेली । इस प्रकार तपश्चरण करते हुए वह मरणको प्राप्त होकर सर्वार्थसिद्धिमं देव उत्पन्न हुआ । जिस वेश्याव्यसनके कारण चारदत्तको अनेक कप्ट सहने पड़े उसे विवेकी जनोंको सदाके लिये ही छोड़ देना चाहिये। ५ ब्रह्मदत्त -उज्जयिनी नगरीमें एक ब्रह्मदत्त नामका राजा था । वह मृगया (शिकार) व्यसनमें आसक्त था । किसी समय वह मृगयाके लिये वनमें गया था । उसने वहां एक शिलातलपर ध्यानाविश्वत मुनिको देखा। इससे उसका मृगया कार्य निष्फल हो गया। वह दूसरे दिन भी उक्त वनमें मृगयाके निमित्त गया, किन्तु मुनिके प्रभावसे फिर भी उसे इस कार्यमें सफलता नहीं मिली। इस प्रकार वह कितने ही दिन वहां गया, किन्तु उसे इस कार्यमें सफलता नहीं मिल सकी। इससे उसे मुनिके ऊपर अतिशय कोध उत्पन्न हुआ । किसी एक दिन जब मुनि आहारके लिये नगरमें गये हुए थे। तब ब्रह्मदत्तने अवसर पाकर उस शिलाको अग्निसे प्रज्वलित कर दिया। इसी वीच मुनिराज भी वहां वापिस आ गये और शीघ्रतासे उसी जलती हुई शिलाके ऊपर बैठ गये। उन्होंने ध्यानको नहीं छोड़ा, इससे उन्हें केवलज्ञानकी प्राप्ति हुई। वे अन्तःकृत् केवली होकर मुक्तिको प्राप्त हुए। इधर ब्रह्मदत्त राजा मृगया व्यसन एवं मुनिप्रद्वेषके कारण सातवें नरकमें नारकी उत्पन्न हुआ । तत्पश्चात् बीच बीचमें कूर हिंसक तिर्यंच होकर कमसे छठे और पांचवें आदि रोप नरकोंमें भी गया। मृगया व्यसनमें आसक्त होनेसे प्राणियोंको ऐसे ही भयानक कष्ट सहने पड़ते हैं । ६ शिवभूति — बनारस नगरमें राजा जयसिंह राज्य करता था । रानीका नाम जयावती था। इस राजाके एक शिवभूति नामका पुरोहित था जो अपनी सत्यवादिताके कारण पृथिवीपर 'सत्यघोष' इस नामसे प्रसिद्ध हो गया था। उसने अपने यज्ञोपवीतमें एक छुरी बांध रक्खी थी। वह कहा करता था कि यदि मैं कदाचित् असत्य बोल्हं तो इस छुरीसे अपनी जिह्ना काट डाल्हंगा । इस विश्वाससे बहुतसे लोग इसके पास सुरक्षार्थ अपना धन रखा करते थे। किसी एक दिन पद्मपुरसे एक धनपाल नामका सेठ आर्या और इसके पास अपने वेसकीमती चार रत रखकर व्यापारार्थ देशान्तर चला गया। वह बारह वर्ष विदेशमें रहकर और बहुत-सा धन कमाकर वापिस आ रहा था। मार्गमें उसकी नाव डूब गई और सब धन नष्ट हो 🕶 । इस प्रकार वह धनहीन होकर बनारस वापिस पहुंचा । उसने शिवसूति पुरोहितसे अपने चार

रत्न वापिस मांगे । पुरोहितने पागल बतलाकर उसे घरसे बाहिर निकलवा दिया । पागल समझकर ही उसकी बात राजा आदि किसीने भी नहीं सुनी। एक दिन रानीने उसकी बात सुननेके लिये राजासे आग्रह किया। राजाने उसे पागल बतलाया जिसे सुनकर रानीने कहा कि पागल वह नहीं है, किन्तु तुम ही हो। तत्पश्चात् राजाकी आज्ञानुसार रानीने इसके लिये कुछ उपाय सोचा । उसने पुरोहितके साथ जुवा खेलते हुए उसकी मुद्रिका और छुरीयुक्त यज्ञोपवीत मी जीत लिया, जिसे प्रत्यभिज्ञानार्थ पुरोहितकी स्त्रीके पास भेजकर वे चारों रत्न मंगा लिये । राजाको शिवभूतिके इस व्यवहारसे बड़ा दुख हुआ । राजाने उसे गोबरभक्षण, मुष्टिघात अथवा निज द्रव्य समर्पणमेंसे किसी एक दण्डको सहनेके लिये बाध्य किया। तदनुसार वह गोबरभक्षणके लिये उचत हुआ, किन्तु खा नहीं सका। अत एव उसने मुष्टिघात ( घूंसा मारना ) की इच्छा प्रगट की। तदनुसार मल्लों द्वारा मुष्टिघात किये जानेपर वह मर गया और राजाके भाण्डागारमें सर्प हुआ । इस प्रकार उसे चोरी व्यसनके वश यह कष्ट सहना पड़ा । ७ रावण – किसी समय अयोध्या नगरीमें राजा दशरथ राज्य करते थे। उनके ये चार पितयां थीं - कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और सुप्रभा। इनके यथाकमसे ये चार पुत्र उत्पन्न हुए थे — रामचन्द्र, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न । एक दिन राजा दशरथको अपना बाल सफेद दिखायी दिया । इससे उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ । उन्होंने रामचन्द्रको राज्य देकर जिनदीक्षा प्रहण करनेका निश्चय किया । पिताके साथ भरतके भी दीक्षित हो जानेका विचार ज्ञात कर उसकी माता कैकेयी बहुत दुखी हुई । उसने इसका एक उपाय सोचकर राजा दशरथसे पूर्वमें दिया गया वर मांगा । राजाकी खीक़ित पाकर उसने भरतके लिये राज्य देनेकी इच्छा प्रगट की। राजा विचारमें पड़ गये। उन्हें खेदिखन देलकर रामचन्द्रने मंत्रियोंसे इसका कारण पूछा और उनसे उपर्युक्त समाचार ज्ञातकर स्वयं ही भरतके लिये प्रसन्नतापूर्वक राज्यतिरुक कर दिया। तत्पश्चात् 'मेरे यहां रहनेपर भरतकी प्रतिष्ठा न रह सकेगी' इस विचारसे वे सीता और रुक्ष्मणके साथ अयोध्यासे बाहिर चले गये। इस प्रकार जाते हुए वे दण्डक वनके मध्यमें पहुंच कर वहां ठहर गये। यहां वनकी शोभा देखते हुए लक्ष्मण इधर उधर घूम रहे थे। उन्हें एक बांसोंके समूहमें लटकता हुए एक खड़ा (चन्द्रहास ) दिखायी दिया। उन्होंने लपककर उसे हाथमें ले लिया और परीक्षणार्थ उसी बांससमूहमें चला दिया । इससे बांससमूहके साथ उसके मीतर बैठे हुए शम्बूककुमारका शिर कटकर अलग हो गया। यह शम्बूककुमार ही उसे यहां बैठकर बारह वर्षसे सिद्ध कर रहा था। इस घटनाके कुछ ही समयके पश्चात् खरदूषणकी पत्नी और शम्बूककी माता सूर्पनखा वहां आ पहुंची। पुत्रकी इस दुरवस्थाको देखकर वह विलाप करती हुई इघर उघर शत्रुकी खोज करने लगी। वह कुछ ही दूर रामचन्द्र और लक्ष्मणको देखकर उनके रूपपर मोहित हो गयी। उसने इसके लिये दोनोंसे प्रार्थना की। किन्तु जब दोनोंमेंसे किसीने मी उसे स्वीकार न किया तब वह अपने शरीरको विकृत कर खरदूषणके पास पहुंची और उसे युद्धके लिये उत्तेजित किया । खरदूषण भी अपने साले रावणको इसकी सूचना करा कर युद्धके लिये चल पड़ा । सेनासहित खरदूषणको आता देखकर लक्ष्मण भी युद्धके चल दिया । वह जाते समय रामचन्द्रसे यह कहता गया कि यदि मैं विपत्तिमस्त होकर सिंहनाद करूं तभी आप मेरी सहायताके लिए आना, अन्यथा यहीं स्थित रहकर सीताकी रक्षा करना । इसी वीच पुष्पक विमानमें आरूढ होकर रावण मी सरदूपणकी सहायतार्थ लंकासे इधर आरहा था। वह यहां सीताको वैठी देखकर उसके रूपपर मोहित हो पद्मनं ० ३

- 32) न परमियन्ति भवन्ति व्यसनान्यपराण्यपि प्रभूतानि । त्यक्त्वा सत्पथमपथप्रवृत्तयः श्चद्रवुद्धीनाम् ॥ ३२॥
- 33) सर्वाणि व्यसनानि दुर्गतिपथाः स्वर्गापवर्गार्गछाः वज्राणि वतपर्वतेषु विपमाः संसारिणां शत्रवः। प्रारम्भे मधुरेषु पाककटुकेप्वेतेषु सद्धीधनेः कर्तव्या न मतिर्मनागपि हितं वाञ्छद्भिरत्रात्मनः॥ ३३॥

प्रभूतानि चत्पन्नानि भवन्ति । ये अपथप्रवृत्तयः कुमार्गे गमनशीलाः सत्पथं त्यक्तवा अपये चलन्ति तेपां छुद्रयुद्धीनां यहूनि व्यसनानि सन्ति ॥ ३२ ॥ सर्वाणि व्यसनानि दुर्गतिपथाः सन्ति । त्वर्गगमने अपवर्ग—मोक्षगमने अर्गलाः । पुनः व्रतपर्वतेषु वज्राणि सन्ति । पुनः किलक्षणानि व्यसनानि । संसारिणां जीवानां विपमाः कितनाः शत्रवः वर्तन्ते । एतेषु निन्यव्यसनेषु । सद्धीधनैः विवेकिभिः । मनागपि मतिर्न कर्तव्या । किलक्षणेषु व्यसनेषु । प्रारम्मे मधुरेषु पाककटुकेषु । किलक्षणेः सद्धीधनैः । अत्र जगित आत्मनः

गया और उसके हरणका उपाय सोचने लगा । उसने विद्याविशेषसे ज्ञात करके कुछ दूरसे सिंहनाद किया। इससे रामचन्द्र लक्ष्मणको आपत्तियस्त समझकर उसकी सहायतार्थ चले गये । इस प्रकार रावण अवसर पाकर सीताको हरकर ले गया । इधर लक्ष्मण खरदूपणको मारकर युद्धमें विजय प्राप्त कर चुका था । वह अकस्मात् रामचन्द्रको इधर आते देखकर बहुत चिन्तित हुआ । उसने तुरन्त ही रामचन्द्रको वापिस जानेके लिये कहा । उन्हें वापिस पहुंचनेपर वहां सीता दिखायी नहीं दी । इससे वे बहुत व्याकुल हुए । थोड़ी देरके पश्चात् लक्ष्मण भी वहां आ पहुंचा । उस समय उनका परिचय सुग्रीव आदि विद्याधरोंसे हुआ। जिस किसी प्रकारसे हनुमान लंका जा पहुंचा । उसने वहां रावणके उद्यानमें स्थित सीताको अत्यन्त व्याकुल देखकर सान्त्वना दी और शीघ्र ही वापिस आकर रामचन्द्रको समस्त वृत्तान्त कह सुनाया । अन्तमें युद्धकी तैयारी करके रामचन्द्र सेनासहित लंका जा पहुंचे । उन्होंने सीताको वापिस देनेके लिये रावणको बहुत समझाया, किन्तु वह सीताको वापिस करनेके लिये तैयार नहीं हुआ । उसे इस प्रकार परस्नीमें आसक्त देखकर स्वयं उसका भाई विभीषण भी उससे रुष्ट होकर रामचन्द्रकी सेनामें आ मिला। अन्तमें दोनोमें घमासान युद्ध हुआ, जिसमें रावणके अनेक कुटुम्बी जन और स्वयं वह भी मारा गया । परस्रीमोहसे रावणकी बुद्धि नष्ट हो गई थी, इसीलिये उसे दूसरे हितैषी ननोंके प्रिय वचन भी अप्रिय ही प्रतीत हुए और अन्तर्में उसे इस प्रकारका दुःख सहना पड़ा ॥ ३१॥ केवल इतने (सात) ही व्यसन नहीं हैं, किन्तु दूसरे मी बहुत-से व्यसन हैं । कारण कि अल्पमित पुरुष समीचीन मार्गको छोड़कर कुत्सित मार्गमें प्रवृत्त हुआ करते हैं ॥ विशेषार्थ – जो असत्प्रवृत्तियां मनुष्यको सन्मार्गसे अष्ट करती हैं उनका नाम व्यसन है । ऐसे व्यसन बहुत हो सकते हैं। उनकी वह सात संख्या स्थूल रूपसे ही निर्धारित की गई है। कारण कि मन्दबुद्धि जन सन्मार्गसे च्युत होकर विविध रीतियोंसे कुमार्गमें प्रवृत्त होते हैं। उनकी ये सब प्रवृत्तियां व्यसनके ही अन्त-र्गत हैं। अत एव व्यसनों की यह सात (७) संख्या स्थूल रूपसे ही समझनी चाहिये।।३२॥ सभी व्यसन नरकादि दुर्गतियोंके कारण होते हुए खर्ग और मोक्षकी प्राप्तिमें अर्गला (बेंड़ा ) के समान हैं, इसके अतिरिक्त वे व्रतरूपी पर्वतोंको नष्ट करनेके लिये वज्र जैसे होकर संसारी पाणियोंके लिये दुर्दम शत्रुके समान ही हैं। ये व्यसन यद्यपि प्रारम्भमें मिष्ट प्रतीत होते हैं, परन्तु परिणाममें वे कटुक ही हैं। इसीलिये यहां आत्महितकी इच्छा रखनेवाले बुद्धिमान् पुरुषोंको इन व्यसनोंमें जरा भी बुद्धि नहीं करनी चाहिये॥ ३३॥

34) मिथ्यादशां विसदशां च पथच्युतानां मायाविनां व्यसनिनां च खलात्मनां च । संगं विमुश्चत बुधाः कुरुतोत्तमानां गन्तुं मतिर्यदि समुद्यतमार्ग एव ॥ ३४॥

35) स्निग्धैरपि वजत मा सह संगमेभिः क्षुद्धैः कदाचिदपि पश्यत सर्षपाणाम् । स्रोहो ऽपि संगतिष्ठतः खळताश्रितानां लोकस्य पातयति निश्चितमश्च नेत्रात् ॥ ३५॥

36) कलावेकः साधुर्भवति कथमप्यत्र भुवने स चाद्रातः क्षुद्रैः कथमकरुणैर्जीवति चिरम्। अतिप्रीष्मे शुष्यत्सर्सि विचरश्चश्चचरतां क्कोटानामग्रे तरलशफरी गच्छति कियत्॥ ३६॥

37) इह वरमनुभूतं भूरि दारिद्यदुःखं वरमतिविकराले कालवक्त्रे प्रवेशः। भवतु वरमितो ऽपि क्रेशजालं विशालं न च खलजनयोगाजीवितं वा धनं वा ॥३७॥

हितं वाष्छिद्भिः हितं[त]वाष्ठिकैः ॥ ३३ ॥ भो बुधाः भो पण्डिताः । यदि चेत् । उज्ञतमार्गे एव निश्चयेन गन्तुं मितरस्ति तदा मिथ्यादशां संगं विमुन्नत । विसदशां विपरितानां संगं विमुन्नत । चकारमहणात् पथच्युतानां संगं विमुन्नत । क्यसिननां संगं विमुन्नत । सायाविनां संगं विमुन्नत । खलात्मनां संगं विमुन्नत । मायाविनां संगं विमुन्नत । खलात्मनां संगं विमुन्नत । मायाविनां संगं विमुन्नत । खलात्मनां संगं विमुन्नत । मायाविनां संगं विमुन्नत । खलात्मनां संगं विमुन्नत । क्रिन्ने धुदैः । क्रिन्ने स्वर्षि क्रेह्युक्तरि । भो भव्याः । पश्यत । खलताश्रितानां सर्पपणां क्रेह्योऽपि संगतिकृतः विश्चितं लोकस्य नेत्रादश्च पातयित ॥ ३५ ॥ अत्र भुवने संसारे । कलौ पन्नमकाले । कथमपि एकः साधुर्भवति । स च साधुः । धुदैः आद्रातः पीढितः । चिरं चिरकालं कथं जीवित । किलक्षणः धुदैः । अकरणैः दयारिहतेः । अतिप्रीष्मे ज्येष्ठाषाढे [ज्येष्ठाषाढयोः] । ग्रुष्यत्सरि ग्रुष्कसरोवरे । वकोटानां वकानाम् अपे । तरलशक्तरी चष्टक्मित्सका । कियद् द्रे गच्छिति । किलक्षणानां वकानाम् । विचरचन्नुचरताम् ॥३६॥ इह संसारे । भूरि दारिद्भ्यदुःखम् अनुभूतम् । वरं श्रेष्ठम् । अतिविकराले अतिवहे । कालवक्त्रे कालमुखे । प्रवेशः वरं ग्रुभम् । इतः संसारात् । विशालं क्रेशजालमि भवतु वरम् ।

यदि उत्तम मार्गमें ही गमन करनेकी अभिलाषा है तो बुद्धिमान् पुरुषोंका यह आवश्यक कर्तव्य है कि वे मिथ्यादृष्टियों, विसदृशों अर्थात् विरुद्ध धर्मानुयायियों, सन्मार्गसे अष्ट हुए, मायाचारियों, व्यसनानुरागियों तथा दुष्ट जनोंकी संगतिको छोड्कर उत्तम पुरुषोंका सत्संग करें ॥ ३४ ॥ उपर्युक्त मिथ्यादृष्टि आदि क्षुद्र जन यदि अपने सेही भी हों तो भी उनकी संगति कभी भी न करना चाहिये। देखो, खलता ( तेल निकल जानेपर प्राप्त होनेवाली सरसोंकी खल भागरूप अवस्था, दूसरे पक्षमें दुष्टता ) के आश्रित हुए क्षुद्र सरसोंके दानोंका खेह (तेल) भी संगतिको प्राप्त होकर निश्चयतः लोगोंके नेत्रोंसे अशुओंको गिराता है ॥ विशेषार्थ — जिस प्रकार छोटे भी सरसोंके दानोंसे उत्पन्न हुए स्नेह (तेल) के संयोगसे उसकी तीक्ष्णताके कारण मनुष्यकी आंसोंसे आंसू निकलने लगते हैं उसी प्रकार उपर्युक्त क्षुद्र मिथ्यादृष्टि आदि दुष्ट पुरुषोंके स्नेह (प्रेम, संगति) से होनेवाले ऐहिक एवं पारलौकिक दुखका अनुभव करनेवाले प्राणीकी भी आंखोंसे पश्चाचापके कारण आंसू निकलने लगते हैं। अत एव आत्महितैषी जनोंको ऐसे दुष्ट जनोंकी संगतिका परित्याग करना ही चाहिये ॥ ३५ ॥ इस लोकमें कलिकालके प्रभावसे बड़ी कठिनाईमें एक आध ही साधु होता है। वह भी जब निर्दय दुष्ट पुरुषोंके द्वारा सताया जाता है तब भला कैसे चिरकाल जीवित रह सकता है ? अर्थात् नहीं रह सकता । ठीक ही है- जब तीक्ष्ण मीष्पकालमें तालाबका पानी सूखने लगता है तब चोंचको हिलाकर चलनेवाले बगुलोंके आगे चंचल मछली कितनी देर तक चल सकती है ? अर्थात् वहुत अधिक समय तक वह चल नहीं सकती, किन्तु उनके द्वारा मारकर खायी ही जाती है ॥ ३६॥ संसारमें निर्धनताके भारी दुखका अनुभव करना कहीं अच्छा है, इसी प्रकार अत्यन्त भयानक मृत्युके मुखर्मे प्रवेश करना भी कहीं अच्छा है, इसके अतिरिक्त यदि यहां और भी अतिशय कप्ट प्राप्त होता है तो वह भी भले हो; परन्तु दुष्ट जर्नोके सम्बन्धसे जीवित

- 38) आचारो दशधर्मसंयमतपोमूलोत्तराख्या गुणाः मिथ्यामोहमदोज्झनं शमदमंध्यानाप्रमादस्थितिः। वैराग्यं समयोपगृहणगुणा रत्नत्रयं निर्मलं पर्यन्ते च समाधिरक्षयपदानन्दाय धर्मो यतेः॥ ३८॥
- 39) खं शुद्धं प्रविद्दाय चिद्गुणमंथं आन्त्याणुमात्रे ऽिष यत् संवन्धाय मितः परे भवति तद्वन्धाय मृद्धात्मनः। तस्मात्त्याज्यमशेषमेव महतामेतच्छरीरादिकं तत्कालादिविनादियुक्तित इदं तत्त्यागकर्म वतम्॥ ३९॥

च पुनः । खल्जनयोगात् दुष्टजनसंयोगात् । जीवितं वा धनं वा न वरं न श्रेष्ठम् ॥ ३० ॥ इति गृहिधमंत्रकरणं समाप्तम् ॥ यतेः सुनीश्वरस्य । धमंः अक्षयपदानन्दाय भवति मोक्षाय भवति । तमेव धमं दर्शयति । आचारो धमाय भवति । दशधमं संयम-तपोमूलोत्तराख्याः गुणाः धमाय भवन्ति । आचारस्तु पधप्रकारः ज्ञानाचारः दर्शनाचारः चारित्राचारः तपा [पत्रा ]चारः वीर्याचारः । धमंः दशमेदः दशलाक्षणिकः । संयमस्तु द्वादशभेदकः । तपस्तु द्वादशभेदकम् । मूल्गुणास्तु अष्टाविशतयः [विशतिः ]। उत्तरगुणास्तु बहवः सन्ति । सर्वे पूर्वोक्ताः गुणाः धमाय भवन्ति । मिथ्यामोहमदोज्यनं धर्माय भवति । श्रमः उपशमः दमः इन्द्रियदमनं ध्यानं तन्मध्ये द्वयं श्रेष्ठं धर्मग्रुक्षौ अप्रमादस्थितिः प्रमादरित्तिस्थितिः धर्माय भवति । वैराग्यं च धर्माय भवति । समयोपनृंहणगुणाः विद्वान्तवर्धनस्यभावगुणाः धर्माय भवन्ति । निर्मठं रक्षत्रयं धर्माय भवति । पर्यन्ते च अन्तानस्थायां समाधिमरणं धर्माय भवति । यतेः सर्वे धर्मे [सर्वो धर्मः] मोक्षाय भवति । दर्शनेन विना सम्यक्तेन विना स्वर्णय भवति ॥ ३८॥ यदस्तात्कारणात् । मूहात्मनः मतिः मृहयतेः मतिः श्रान्ता कृत्वा अणुमात्रेऽपि परे हत्ये परवस्तुनि । संबन्धाय भवति । कि कृत्वा शुद्धं स्वमात्मानम् । चिद्वणमयं ज्ञानगुणमयम् । प्रविद्देग स्वर्णयः । तत्तमात्कारणात् । सा मतिः बन्धाय कर्मवन्धाय भवति । तस्मात्कारणात् । एतच्छरीरादिकम् अशेषम् । एवं निक्षयेन । स्वाज्यम् । महतां मुनीश्वरैः । तत्कालदिविना तस्य शरीरस्य कालकिया आहारिकया विना स्वाज्यम् । शरीरे यन्ममत्वं वर्तते तन्ममत्वं स्फेटनीयं मोजनादिकं न साज्य-

अथवा धनका चाहना श्रेष्ठ नहीं है ॥ ३० ॥ ज्ञानाचारादिस्तरूप पांच प्रकारका आचार; उत्तम क्षमादिरूप दस प्रकारका घर्म; संयम, तप तथा मूल्युण और उत्तरगुण; मिथ्यात्व, मोह एवं मदका परित्याग; क्षायोंका शमन, इन्द्रियोंका दमन, ध्यान, प्रमादरिहत अवस्थान; संसार, शरीर एवं इन्द्रियविषयोंसे विरक्ति; धर्मको बढ़ानेवाले अनेक गुण, निर्मल रत्त्रय, तथा अन्तमें समाधिमरण; यह सब मुनिका धर्म है जो अविनश्वर मोक्षपदके आनन्द (अन्याबाध मुल) का कारण है ॥ ३८ ॥ चैतन्य गुणस्वरूप शुद्ध आत्माको छोड़कर आन्तिसे जो अज्ञानी जीवकी बुद्धि परमाणु प्रमाण भी बाह्य वस्तुविषयक संयोगके लिये होती है वह उसके लिये कर्मबन्धका कारण होती है । इसल्ये महान् पुरुषोंको समस्त ही इस शरीर आदिका त्याग कालादिके विना प्रथम युक्तिसे करना चाहिये । यह त्यागकर्म वत है ॥ विशेषार्थ — इसका अभिप्राय यह है कि शरीर आदि जो भी बाह्य पदार्थ हैं उनमें ममत्वबुद्धि रत्कर उनके संयोग आदिके लिये जो कुछ भी प्रयत्न किया जाता है उससे कर्मका बन्ध होता है और फिर इससे जीव पराधीनताको प्राप्त होता है । इसके विपरीत शुद्ध चैतन्य स्वरूपको उपादेय समझकर उसमें स्थिरता प्राप्त करनेके लिये जो प्रयत्न किया जाता है उससे कर्मबन्धका अभाव होकर जीवको स्वाधीनता प्राप्त होती है । इसिल्ये यहां वह उपदेश दिया गया है कि जब तक उपर्युक्त शरीर आदि रत्नत्रयकी परिपूर्णतामें सहायता करते हैं तब तक ही ममत्वबुद्धिको छोड़कर शुद्ध आहार आदिके द्वारा उनका रक्षण करना चाहिये । किन्तु जब वे असाध्य रोगादिके कारण उक्त रत्नत्रयकी आहार आदिके द्वारा उनका रक्षण करना चाहिये । किन्तु जब वे असाध्य रोगादिके कारण उक्त रत्नत्रयकी

१ अर इति गृहधर्मेप्रकरण पूर्ण, व गृहिधर्मेः, द्वा इति गृहिधर्मेप्रकरणं। २ अर द्वा वीर्याचारः दशभेदस्तु दशलक्षणकः। २ अर दि विहास । ४ क एवं।

- 40) मुक्त्वा मूलगुणान् यतेर्विद्घतः शेषेषु यतं परं दण्डो मूलहरो भवत्यविरतं पूजादिकं वाञ्छतः। एकं प्राप्तमरेः प्रहारमतुलं हित्वा शिरश्छेदकं रक्षत्यङ्गुलिकोटिखण्डनकरं को ऽन्यो रणे बुद्धिमान्॥ ४०॥
- 41) म्लाने क्षालनतः कुतः कृतजलाद्यारम्भतः संयमो नष्टे व्याकुलचित्तताथ महतामप्यन्यतः प्रार्थनम् । कौपीने ऽपि हते परेश्च झटिति कोधः समुत्पद्यते तन्नित्यं शुचि रागहत् शमवतां वस्त्रं ककुम्मण्डलम् ॥ ४१ ॥

42) कािकन्या अपि संग्रहो न विहितः क्षीरं यया कार्यते चित्तक्षेपकृदस्त्रमात्रमपि वा तित्तिद्धये नाश्रितम् । हिंसाहेतुरहो जटाद्यपि तथा यूकाभिरप्रार्थनैः वैराग्यादिविवर्धनाय यतिभिः केशेषु लोचः कृतः ॥ ४२ ॥

मिलायैं: । आदियुक्तितः व्रतं रक्षणीयम् । इदं खागकर्मवतम् ॥ ३९ ॥ यतेः मुनीश्वरस्य । मूलहरो दण्डो भवति । किलक्षणस्य यतेः । मूलगुणान् मुक्तवा शेषेषु उत्तरगुणेषु परं यक्षं विद्धतः यक्षं कुर्वतः । पुनः किलक्षणस्य मुनेः । पूजादिकं वाञ्छतः । तत्र दृष्टान्तमाह । अरेः शत्रोः । एकमद्वितीयम् । अतुलं प्रहारं घातं शिरक्छेदकं प्राप्तं हित्वा को बुद्धिमान् नरः । रणे संप्रामे । अन्यं द्वितीयं प्रहारं रक्षति । किलक्षणम् अन्यं द्वितीयं प्रहारम् । अतुलिकोटिखण्डनकरम् ॥ ४० ॥ तत्तस्मात्कारणात् । शमवतां मुनीश्वराणाम् । ककुम्मण्डलं दिशासमूहम् [हः] । वस्तं वर्तते । कौपीने गृहीते सति तत्कौपीनं म्लानं भवति । म्लाने सति सालनतः प्रक्षालनात् कृतजलायारम्भतः संयमः कृतः भवति । अय कौपीने नष्टे सति । महतामपि मुनीनां व्याकुलिकताः भवति । अयान्यतः प्रार्थनं भवति । च पुनः । परैः दुष्टैः । कौपीने हतेऽपि चौरितेऽपि । झटिति कोधः समुरपयते । तसादिक्समूहं [हः] वस्तं मुनीनाम् ॥ ४९ ॥ यतिभिः केशेषु लोचः कृतः । कस्मै हेतवे । वैराग्यादिविवर्धनाय वैराग्यवृद्धिहेतवे । यैः यतिभिः । काकिन्या वराटिक्समाः अपि । संग्रहः संचयः । न विहितः न कृतः । यया कपरिकया । कौरं मुण्डनम् । कार्यते कियते । वा अथवा । तत्तिद्धये वैराम्यसिद्धे (१) । अन्नमात्रमपि नाश्रितं शलसंग्रहः न

पूर्णतामें वाधक बन जाते हैं तब उनके नष्ट होनेके काल आदिकी अपेक्षा न करके धर्मकी रक्षा करते हुए सल्लेखनाविधिसे उनका त्याग कर देना चाहिये। यही त्याग कर्मकी विशेषता है।। ३९॥ मूलगुणोंको छोड़-कर केवल शेष उत्तरगुणोंके परिपालनों ही प्रयत्न करनेवाले तथा निरन्तर पूजा आदिकी इच्छा रखनेवाले साधुका यह प्रयत्न मूलघातक होगा। कारण कि उत्तरगुणोंमें हदता उन मूलगुणोंके निमित्तसे ही प्राप्त होती है। इसीलिये यह उसका प्रयत्न इस प्रकारका है जिस प्रकार कि युद्धमें कोई मूर्ख सुभट अपने शिरका छेदन करनेवाले शत्रुके अनुपम प्रहारकी परवाह न करके केवल अंगुलिके अग्रभागको खण्डित करनेवाले प्रहारसे ही अपनी रक्षा करनेका प्रयत्न करता है।। ४०॥ वस्नके मिलन हो जानेपर उसके घौनेके लिये जल एवं सोड़ा-साबुन आदिका आरम्म करना पड़ता है, और इस अवस्थामें संयमका घात होना अवश्यम्मावी है। इसके अतिरिक्त उस वस्नके नष्ट हो जानेपर महान् पुरुषोंका भी मन व्याकुल हो उठता है, इसीलिये दूसरोंसे उसको प्राप्त करनेके लिये प्रार्थना करनी पड़ती है। यदि दूसरोंके द्वारा केवल लंगोटीका ही अपहरण किया जाता है तो श्रदसे कोघ उत्पन्न होने लगता है। इसी कारणसे मुनिजन सदा पवित्र एवं रागभावको दूर करनेवाले दिव्यण्डल रूप अविनन्धर वस्न(दिगम्बरत्व)का आश्रय लेते हैं॥ ४१॥ मुनिजन कोड़ी मात्र भी घनका संग्रह नहीं करते जिससे कि मुण्डन कार्य कराया जा सके; अथवा उक्त मुण्डन कार्यको सिद्ध करनेके लिये वे

१ क कृतजलाबारम्भः भवति ततः संयमः। २ अ क का दिग्समूहं।

- 43) यावन्मे स्थितिभोजने ऽस्ति दृढता पाण्योश्च संयोजने भुक्षे तावदृहं रहाम्यथ विधावेषा प्रतिक्षा यतेः। काये ऽप्यस्पृहचेतसो ऽन्त्यविधिषु प्रोह्णासिनः सन्मतेः न ह्येतेन दिवि स्थितिन नरके संपद्यते तद्विना॥ ४३॥
- 44) एकस्यापि ममत्वमात्मवपुषः स्यात्संस्रतेः कारणं का बाह्यार्थकथा प्रथीयसि तपस्याराध्यमाने ऽपि च । तद्वास्यां हरिचन्दने ऽपि च समः संश्विष्टतो ऽप्यङ्गतो भिन्नं स्वं स्वयमेकमात्मनि धृतं पद्मयत्यजस्त्रं मृनिः ॥ ४४ ॥
- 45) तुणं वा रतं वा रिपुरथ परं मित्रमथवा सुखं वा दुःखं वा पितृवनमहो सौधमथवा।

कृतः । किंलक्षणमस्त्रम् । चित्तक्षेपकृत् चित्तव्याकुलताकरम् । तथा अहो जटादिरिप हिंसाहेतुः । काभिः यूकादिभिः । ततः अप्रार्थनै-याचनरहितैः यतिभिः। केशेषु लोचः कृतः॥ ४२॥ याचत्कालम्। मे मम। स्थितिभोजने दढता अस्ति। याचत्कालं पाण्योः हस्तयोः संयोजने दढता अस्ति तावदहम् । भोजनं भुक्षे आहारं गृह्वामि । अय अन्यथा दढता न भवति शरीरे तद-आहारं रहामि त्यजामि । विधौ विधिविषये कियाविधौ । यतेः एषा प्रतिज्ञा । पुनः किंलक्षणस्य यतेः । अन्त्यविधिषु मरणा विधिषु कायेऽपि शरीरेऽपि निरस्प्रहचेतसः । प्रोह्णासिनः आनन्दधारिणः । सन्मतेः यतेः । एतेन पूर्वेकिन विधिना । दिवि खर्गे। स्थितिर्ने अपि त अस्ति। तद्विना तेन पूर्वे किन विधना विना। नरके स्थितिर्न अपि त नरके स्थितिरस्ति॥ ४३ ॥ एकस्यापि मिथ्यादृष्टेः जीवस्य । आत्मवपुषः आत्मशरीरस्य । ममत्वम् । संस्तोः संसारस्य कारणं स्याद्भवेत् । बाह्यायैकया का वाह्यपदार्थे कथा का । च पुनः । तपसि आराध्यमानेऽपि ममत्वं संसारकारणम् । तस्मात्कारणात् । मुनिः अजसं निरन्तरम् । खयम् आत्मना कृत्वा । एकं खम् आत्मानम् । अङ्गतः शरीरात् । भिष्नम् । किंलक्षणो मुनिः । समः । कस्मात् । वास्यां कुठारिकायाम् । हरिचन्दनेऽपि । च पुनः । संश्विष्टतः आश्वेषतः । अङ्गतः शरीरतैः । स्वं भिन्नं पश्यन् आत्मानं भिन्नं पर्यन् ॥ ४४ ॥ अहो इति कोमलवाक्ये । शान्तमनसां निर्प्रन्थानां मुनीनाम् । स्फुटं व्यक्तम् । तृणं वा रहं वा द्वयमि समं उस्तरा या कैंची आदि औजारका भी आश्रय नहीं लेते, क्योंकि, उनसे चित्तमें क्षोभ उत्पन्न होता है। इससे वे जटाओंको धारण कर लेते हों सो यह भी सम्भव नहीं है, क्योंकि, ऐसी अवस्थामें उनमें उत्पन्न होनेवाले जूं आदि जन्तुओंकी हिंसा नहीं टाली जा सकती है। इसीलिये अयाचन वृत्तिको धारण करनेवाले साघु जन वैराग्य आदि गुणोंके बढ़ानेके लिये बालोंका लोच किया करते हैं ॥ ४२ ॥ जब तक मुझमें खड़े होकर भोजन करनेकी दृढ़ता है तथा दोनों हाथोंको जोड़नेकी भी दृढ़ता है तब तक मैं भोजन करूंगा, अन्यथा भोजनका परित्याग करके विना भोजनके ही रहूंगा; इस प्रकार जो यति प्रतिज्ञापूर्वक अपने नियममें दृढ़ रहता ह उसका चित्त शरीरमें निःस्पृह (निर्ममत्व) हो जाता है। इसीलिये वह सद्बुद्धि साधु समाधिमरणके निय-मोंमें आनन्दका अनुभवन करता है। इस प्रकारसे मरकर वह स्वर्गमें स्थित होता है, तथा इसके विपरीत आचरण करनेवाला दूसरा नरकमें स्थित होता है ॥ ४३ ॥ महान् तपका आराधन करनेपर भी जब एक मात्र अपने शरीरमें ही रहनेवाला ममत्वभाव संसारका कारण होता है तब भला प्रत्यक्षमें पृथक् दिखनेवाले अन्य बाह्य पदार्थों के विषयमें क्या कहा जाय ? अर्थात् उनके मोहसे तो संसारपरिभ्रमण होगा ही। इसीलिये मुनि जन निरन्तर बसूला और हरित चन्दन इन दोनोंमें ही समभावको धारण करते हुए आत्मासे संयोगको प्राप्त हुए शरीरसे भिन्न एक मात्र आत्माको ही आत्मामें धारणकर उसकी भिन्नताका स्वयं अवलोकन करते हैं ॥ ४४ ॥ जिनका मन शान्त हो चुका है ऐसे निर्भन्थ मुनियोंकी तृण और रत्न, शत्रु और उत्तम मित्र, सुस और

१ ं न. आक्षेत्रतः शरीतः, श संख्रिष्टतः शरीरतः आक्षेपितः ।

स्तुतिर्वा निन्दा वा मरणमथवा जीवितमथ स्फुटं निर्प्रन्थानां द्वयमिष समं शान्तमनसाम्॥ ४५॥

46) वयमिह निजयूथभ्रष्टसारङ्गकल्पाः परपरिचयभीताः कापि किंचिचरामः। विजनमिह वसामो न वजामः प्रमादं स्वकृतमनुभवामो यत्र तत्रोपविष्टाः॥ ४६॥

तुल्यम् । अय । रिपुः शत्रुः । अय परं मित्रम् । मुनीनां द्वयमपि समम् । सुखं वा दुःखं वा द्वयमपि समं सदशम् । वा पितृवनं

- 47) कित न कित न वारान्भूपितभूरिभूतिः कित न कित न वारानत्र जातो ऽस्मि कीटः। नियतमिति न कस्याप्यस्ति सौख्यं न दुःखं जगित तरल्रूपे किं मुदा किं शुचा वा॥ ४७॥
- 48) प्रतिक्षणमिदं हृदि स्थितमतिप्रशान्तात्मनो मुनेर्भवति संवरः परमशुद्धिहेतुर्ध्वम्।

रमशानभूमिः अथवा सौधं मन्दिरम् । द्वयमपि समम् । मुनीनां स्तुतिर्वा निन्दा वा द्वयमपि समम् । अथवा मरणं अथवा जीवितं द्वयमि समम् ॥ ४५ ॥ इह संसारे । वयम् । कापि स्थाने । किंचित् स्तोकम् । चरामः भुजामहे । किंलक्षणाः वयम् । निजय्यभ्रष्टसारङ्गकल्पाः स्वकीयय्यभ्रष्टमृगसदृशाः । पुनः किलक्षणाः वयम् । परपरिचयभीताः परपदार्थसंगेन भीताः वयम् । विजनं जनरहितं स्थानम् । अधिवसामः । वयं प्रमादं न व्रजामः प्रमादं न गच्छामः । यत्र तत्रोपविष्टाः यस्मिस्तस्मिन् स्थाने उपविष्टा निषण्णाः स्थिताः । खक्तं आत्महितम् । अनुभवामः स्मरामः ॥ ४६ ॥ अत्र संसारे । कति न कति न वारान् भूपित-र्जातोऽसि । किलक्षणो भूपतिः । भूरिभूतिः वहुलविभूतिः । अत्र संसारे । कति न कति न वारान् कीटः जातोऽसि । इति हेतोः । नियतं निश्चितम् । कस्यापि सौख्यं नास्ति वा दुःखं न । तरलरूपे जगति चञ्चलरूपे संसारे । मुदा हर्षेण किम् । वा अथवा । शुचा शोकेन किम् । न किमिप ॥ ४७॥ इदं पूर्वोक्तं(?) विचारः । प्रतिक्षणं क्षणं प्रति समयं समयं प्रति । अतिप्रशान्तात्मनः मुनेः इदि स्थितम् । धुवं निश्चितम् । संवरः भवति । किंलक्षणः संवरः । परमञ्जद्विहेतुः परमञ्जद्विकारणम् । संवरेण कृत्वा । दु:ल, इमशान और प्रासाद, स्तुति और निन्दा, तथा मरण और जीवन; इन इष्ट और अनिष्ट पदार्थीमें स्पष्ट-तया समबुद्धि हुआ करती है। अभिप्राय यह कि वे तृण एवं शत्रु आदि अनिष्ट पदार्थीमें द्वेषबुद्धि नहीं रखते तथा उनके विपरीत रत एवं मित्र आदि इष्ट पदार्थोंमें रागबुद्धि भी नहीं रखते, किन्तु दोनोंको ही समान समझते हैं ॥ ४५ ॥ मुनि विचार करते हैं कि यहां हम लोग अपने समुदायसे प्रथक् हुए मृगके सदृश हैं। अत एव उसीके समान हम मी दूसरोंके परिचयसे भयभीत होकर कहीं भी (किसी श्रावकके यहां ) किंचित् भोजन करते हैं, यहां एकान्त स्थानमें निवास करते हैं, प्रमादको नहीं प्राप्त होते हैं, तथा जहां कहीं भी स्थित होकर अपने द्वारा किये गये शुभ अथवा अशुभ कर्मका अनुभव करते हैं ॥ ४६ ॥ मैं कितनी कितनी वार बहुत सम्पत्तिशाली राजा नहीं हुआ हूं ? अर्थात् बहुत बार अत्यन्त विभवशाली राजा भी हुआ हूं । इसके विपरीत कितनी कितनी बार मैं क्षुद्र कीड़ा भी नहीं हुआ हूं ? अर्थात् अनेकों भवोंमें मैं क्षुद्र कीड़ा भी हो चुका हूं। इस परिवर्तनशील संसारमें किसीके भी न तो सुल ही नियत है और न दुःख भी नियत है। ऐसी अवस्थामें हर्ष अथवा विपाद करनेसे क्या लाभ है ? कुछ भी नहीं॥ विशेपार्थ— अभिप्राय यह है कि यह प्राणी कभी तो महा विम्तिशाली राजा होता है और कभी अनेक कप्टोंका अनुभव करनेवाला क्षुद्र कीटक भी होता है। इससे यह निश्चित है कि कोई भी प्राणी सदा सुखी अथवा दुखी ही नहीं रह सकता। किन्तु कभी वह सुखी भी होता है और कभी दुखी भी। ऐसी अवस्थामें विवेकी जन न तो सुखर्में राग करते हैं और न दुखमें द्वेष भी ॥ ४७॥ जिसकी आत्मा अत्यन्त शान्त हो चुकी है ऐसे मुनिके हृदयमें सदा ही उपर्युक्त विचार स्थित रहता है। इससे उसके निश्चित ही अतिशय विशुद्धिका

रजः खलु पुरातनं गलति नो नवं ढोकते ततो ऽतिनिकटं भवेदमृतधाम दुःखोज्झितम्॥ ४८॥

- 49) प्रवोधो नीरन्ध्रं प्रवहणममन्दं पृथुतपः स्रुवायुर्यैः प्राप्तो गुरुगणसहायाः प्रणयिनः। कियन्मात्रस्तेषां भवजलधिरेषो ऽस्य च परः कियद्दे पारः स्फुरति महतामुद्यमयुताम्॥ ४९॥
- 50) अभ्यस्यतान्तरहशं किमु लोकभक्त्या मोहं कशीकुरुत किं वपुषा कशेन। एतद्द्वयं यदि न किं बहुभिर्नियोगैः क्षेशैश्च किं किमपरैः प्रचुरैस्तपोभिः॥ ५०॥
- 51) जुगुप्सते संस्तिमत्र मायया तितिश्चते प्राप्तपरीषहानि । न चेन्सुनिर्द्दपुक्तवायनित्रहाचिकित्सति स्वान्तमघप्रशान्तये ॥ ५१ ॥

खलु पुरातनं रजः पापं गलति । नवं पापं न ढोकते न आगच्छति । ततः कारणात् अमृतधाम मोक्षपदम् । अतिनिक्टं भवेत् । किंलक्षणं मोक्षम् । दुःखोज्ज्ञतं दुःखरहितम् ॥ ४८ ॥ यैः यतिभिः । प्रबोधः प्रवहणं प्राप्तं ज्ञानप्रवहणं प्राप्तम् । किंलक्षणं प्रवहणम् । नीरन्ध्रं छिद्ररहितम् । पुनः किंलक्षणं प्रोहणम् । अमन्दं वेगयुक्तम् । यैः यतिभिः । पृथुतपः विस्तीण तपः सुवायुः प्राप्तः । यैः यतिभिः । गुरुगणसहायाः प्रणयिनः स्नेहकारिणः । तेषां मुनीनाम् । एषः भवजलिधः संसार-समुद्रः कियन्मात्रः । उद्यमयुतां उद्यमयुक्तानां मुनीनाम् । अस्य संसारसमुद्रस्य पारः कियहूरे स्फुरति । परः प्रकृष्टः ॥ ४९ ॥ अन्तर्दशं शाननेत्रम् । अभ्यस्यताम् । लोकभक्त्या किमु । भो मुनयः मोहं छशीकुरत । वपुषा छशेन किम् । यदि चेत् । एतद्दरं न अन्तर्देष्टिमीं हं कृशं न । तदा वहुभिः नियोगैः व्रतादिकरणैः किम् । च पुनः । क्लेकीः कायक्रेशैः किम् । अपरेः प्रचुरैः तपोभिः किम् । न किमपि ॥ ५०॥ अत्र संसारे । चेत् यदि । सुनिः । अध्प्रशान्तये पापप्रशान्तये । दुष्टकपाय-कारणमूत संवर होता है, जिससे कि नियमतः पूर्व कर्मकी निर्जरा होती है और नवीन कर्मका आगम भी नहीं होता। अत एव उक्त मुनिके लिये दुःखोंसे रहित एवं उत्तम सुखका स्थानभूत जो मोक्षपद है वह अत्यन्त निकट हो जाता है ॥ ४८ ॥ जिन मुनियोंने सम्यग्ज्ञानरूपी छिद्ररहित एवं शीघगामी जहाज प्राप्त करलिया है, जिन्होंने विपुल तपस्वरूप उत्तम वायुको भी प्राप्त कर लिया है, तथा खेही गुरुजन जिनके सहायक हैं; ऐसे उद्यमशील उन महामुनियोंके लिये यह संसार-समुद्र कितने प्रमाण हैं? अर्थात् वह उन्हें क्षद्र ही प्रतीत होता है। तथा उनके लिये इसका दूसरा पार कितने दूर है? अर्थात् कुछ भी दूर नहीं है ॥ विशेषार्थ – जिस प्रकार अनुभवी चालकोंसे संचालित, निश्छिद, शीघगामी एवं अनुकूल वायुसे संयुक्त जहाजसे गमन करनेवाले मनुष्येकि लिये अत्यन्त गम्भीर एवं अपार भी समुद्र क्षुद्र ही प्रतीत होता है उसी प्रकार मोक्षमार्गमें प्रयत्नशील जिन महामुनियोंने निर्दोप उत्कृष्ट सम्यग्ज्ञानके साथ विपुल तपको भी प्राप्त करलिया है तथा खेही गुरुजन जिनके मार्गदर्शक हैं उनके लिये इस संसार-समुद्रसे पार होना कुछ भी कठिन नहीं है ॥ ४९ ॥ है मुनिजन! सम्याज्ञानरूप अभ्यन्तर नेत्रका अभ्यास कीजिये, आपको लोकमित्तिसे कुछ भी प्रयोजन नहीं है। इसके अतिरिक्त आप मोहको करा करें, केवल शरीरके क्रश करनेसे कुछ भी लाम नहीं है। कारण कि यदि उक्त दोनों नहीं हैं तो फिर उनके विना बहुत-से यम-नियमोंसे, कायक्केशोंसे और इसरे प्रचुर त्योंसे कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता है ॥ ५० ॥ यदि मुनि पापकी शान्तिके लिये दुष्ट कपायोंका निमह करके अपने मनका उपचार नहीं करता है, अर्थात् उसे निर्मेख नहीं करता है, तो यह

## १. धर्मीपदेशासृतम्

- 52) हिंसा प्राणिषु कल्मषं भवति सा प्रारम्भतः सो ऽर्थतः तसादेव भयादयो ऽपि नितरां दीर्घा ततः संसृतिः। तत्रासातमशेषमर्थत इदं मत्वेति यस्त्यक्तवान् मुक्तयर्थी पुनरर्थमाश्रितवता तेनाहतः सत्पथः॥ ५२॥
- 53) दुर्ध्यानार्थमवद्यकारणमहो निर्ग्रन्थताहानये शय्याहेतु तृणाद्यपि प्रशमिनां लज्जाकरं स्वीकृतम् । यत्तरिकं न गृहस्थयोग्यमपरं स्वर्णादिकं सांप्रतं निर्ग्रन्थेष्वपि चेत्तदस्ति नितरां प्रायः प्रविष्टः कलिः॥ ५३॥
- 54) कादाचित्को बन्धः कोघादेः कर्मणः सदा संगात्। नातः कापि कदाचित्परिग्रहग्रहवतां सिद्धिः॥ ५४॥

निप्रहात् । खान्तं मनः । न चिकित्सिति निर्मलं न करोति । स मुनिः । मायया कृत्वा । संस्र्ति संसारं । जुगुप्सते निन्यति । स मुनिः प्राप्तपरिषहानिष छुत्पिपासादिपरिषहान् । सायया तितिक्षते सहते । तदा अघप्रशान्तये कथं भवति ॥ ५१ ॥ यत्र प्राणिषु हिंसा वर्तते तत्र कल्मषं पापं भवति । सा हिंसा प्रारम्भतो भवति । स आरम्भः अर्थतः द्रव्यतः भवति । तसाद्रव्यात् नितरामितिययेन भयादयोऽपि भवन्ति । ततः भयात् । दीर्घा संस्र्तिः दीर्घसंसारः भवति । तत्र संसारे । अशेषं परिपूर्णम् । असातं दुःखं भवति । मुत्तयर्थी मुक्तिवाञ्छेकः मुनिः इति इदं पूर्वोक्तं पापम् । अर्थतः द्रव्यतः । मत्वा ज्ञात्वा । द्रव्यं त्यक्तवान् । पुनः तेन अर्थमाश्रितवता द्रव्यं आश्रितवता मुनिना । सत्पथः आहतः ॥ ५२ ॥ अहो इति खेदे । ययस्मात्कारणात् । प्रश्मिनां मुनीनाम् । शय्याहेतुः तृणायपि खीकृतमङ्गीकृतं दुर्घ्यानार्थं भवति । पुनः अवयकारणं भवति । पुनः निर्मयताहानये भवति । पुनः तृणादि अङ्गीकृतं लज्जाकरं भवति । तत्तस्मात्कारणात् । अपरं गृहस्थयोग्यं खर्णादिकं किं न । अपि तु गृहपदं खर्णादियोग्यं वर्तते । चेयदि तद् द्रव्यम् । निर्प्रन्थेषु मुनिषु सांप्रतम् । अस्ति वर्तते । तदा नितरामतिशयेन । प्रायः वाहुल्येन । कलिः प्रविष्टः ॥ ५३ ॥ कोधादेः सकाशात् । कोऽपि वन्यः । कदाचिद्भवति । संगात्परिग्रहात् । सदा सर्वदा वन्यः भवति । अतः कारणात् । कापि कसिनस्थाने । कदाचित् कसिन्तसमे । परिग्रह्महवतां परिग्रह एव शहः राक्षसः वर्तते । येपां ते परिग्रहम्रहवन्तः तेषां परिग्रहम्

समझना चाहिये कि वह जो संसारसे घृणा करता है तथा परीपहों को भी सहता है वह केवल मायाचारसे ही पेसा करता है, न कि अन्तरंग प्रेरणासे ॥ ५१ ॥ प्राणियों की हिंसा पापको उत्पन्न करती है, वह हिंसा प्रकृष्ट आरम्भसे होती है, वह आरम्भ धनके निमित्तसे होता है, उस धनसे ही भय आदिक उत्पन्न होते हैं, तथा उक्त भय आदिसे संसार अतिशय लंग होता है। इस प्रकार इस समस्त दुखका कारण धन ही है, पेसा समझकर जिस मोक्षाभिलापी मुनिने धनका परित्याग कर दिया है वह यदि फिरसे उक्त धनका सहारा लेता है तो समझना चाहिये कि उसने मोक्षमार्गको नष्ट कर दिया है ॥ ५२ ॥ जब कि शय्याके निमित्त स्वीकार किये गये लज्जाजनक तृण (प्याल) आदि भी मुनियों के लिये आर्त-रौद्रस्वरूप दुध्यीन एवं पापके कारण होकर उनकी निर्मन्थता (निष्परिग्रहता) को नष्ट करते हैं तब फिर गृहस्थके योग्य अन्य सुवर्ण आदि क्या उस निर्मन्थताके घातक न होंगे ? अवश्य होंगे । फिर यदि वर्तमानमें निर्मन्थ कहे जानेवाले मुनियोंके भी उपर्युक्त गृहस्थयोग्य मुवर्ण आदि परिग्रह रहता है तो समझना चाहिये प्रायः किल्कालका प्रवेश हो चुका है ॥ ५३ ॥ कोधादि कपायोंके निमित्तसे जो वन्ध होता है वह कादाचित्क होता है, अर्थात् कभी होता है और कभी नहीं भी होता है । किन्तु परिग्रहके निमित्तसे जो वन्ध होता है वह सदा काल होता है । इसिलये जो साधुजन परिग्रहक्ती ग्रहसे पीडित हैं उनको कहींपर और कभी

१ भ द्या संसारं जुगुप्तवे संसारं निन्यति । २ क मुक्तिवाञ्चिकः । ३ भ दा वियते । पद्मनं ० ४

- 55) मोक्षे ऽिष मोहादिभिलाषदोषो विशेषतो मोक्षनिषेधकारी। यतस्ततो ऽध्यात्मरतो मुसुक्धर्भवेत् किमन्यत्र कृताभिलाषः॥ ५५॥
- 56) परिग्रहवतां शिवं यदि तदानलः शीतलो यदीन्द्रियसुखं सुखं तदिह कालकृटः सुधा। स्थिरां यदि तनुस्तदा स्थिरतरं तडिडुम्बरं भवे ऽत्र रमणीयता यदि तदिन्द्रजाले ऽपि च॥ ५६॥
- 57) सरमिप हृदि येषां ध्यानविह्नप्रदीप्ते सकलभुवनमळं द्द्यमानं विलोक्य। कृतभिय इव नष्टास्ते कषाया न तस्मिन् पुनरिप हि समीयुः साधवस्ते जयन्ति॥ ५७॥
- 58) अनर्घरत्तत्रयसंपदो ऽपि निर्जन्थतायाः पदमद्वितीयम् । अपि प्रशान्ताः सारवैरिवध्वा वैधव्यदास्ते गुरवो नमस्याः॥ ५८॥

प्रहवताम् । कदाचित्र सिद्धिः परिप्रहृपिशाचपीडितानां मुनीनां सिद्धिन् ॥ ५४॥ यतः यस्मात्कारणात् । मोक्षेऽपि मोहात् अभिलाषदोषः विशेषतः मोक्षनिषेधकारी भवति । ततः कारणात् अध्यात्मरतः मुमुक्षः मुनिः अन्यत्र वस्तुनि कृताभिलाषः कि भवेत् । अपि तु अन्यत्र वस्तुनि कृताभिलाषः न भवेत् ॥ ५५ ॥ यदि चेत् परिप्रहवतां जीवानां शिवं भवेत् तदानलः शीतलो भवति । यदि चेत् । इन्द्रियसुखं सुखं भवेत् तदा इह जगति विषये कालकूटः विषः सुधा अमृतं भवेत् । यदि चेत् । इयं ततुः स्थिरा भवेत् तदा तिहत् विद्युद्युक्तम् अम्बरं स्थिरतरं भवति । यदि अत्र भवे संसारे रमणीयता भवेत् तदा इन्द्रजालेऽपि रमणीयता भवति ॥ ५६ ॥ हि यतः । ते साधवो जयन्ति । येषां मुनीश्वराणाम् । ध्यानविद्वप्रदीप्ते ध्यानविद्वप्रज्विते हिर्दि । सारं कामम्। दह्यमानम्। विलोक्य दृष्ट्वा। ते कषाया नृष्टाः। कृतिभयः इव कृता भीः भयं यैः ते कृतिभयः। किंलक्षणं कामम् । सकलभुवनमहम् । ते कषायाः तथा नष्टाः यथा पुनरिप तस्मिन् मुनीनां हृदि । न समीयुः न प्राप्ताः । ते साधवी जयन्ति ॥ ५७ ॥ ते गुरवः । नमस्याः नमस्करणीयाः । ये अनर्ध्यरत्नत्रयसंपदोऽपि निर्धन्थतायाः अद्वितीयं पदं प्राप्ताः । प्रशान्ता भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती ॥ ५४ ॥ जब अज्ञानतासे मोक्षके विषयमें भी की जानेवाली अभिलाषा दोषरूप होकर विशेष रूपसे मोक्षकी निषेधक होती है तब क्या अपनी ग्रुद्ध आत्मामें लीन हुआ मोक्षका अभिलापी साधु स्त्री-पुत्र-मित्रादिरूप अन्य बाह्य वस्तुओंकी अभिलाषा करेगा ? अर्थात् कभी नहीं करेगा ॥ ५५ ॥ यदि परिग्रहयुक्त जीवोंका कल्याण हो सकता है तो अग्नि भी शीतल हो सकती है, यदि इन्द्रियजन्य सुख वास्तविक सुख हो सकता है तो तीत्र विष भी अमृत बन सकता है, यदि शरीर स्थिर रह सकता है तो आकाशमें उदित होनेवाली बिजली उससे भी अधिक स्थिर हो सकती है, तथा इस संसारमें यदि रमणीयता हो सकती है तो वह इन्द्रजालमें भी हो सकती है।। विशेषार्थ-इसका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार अभिका शीतल होना असम्भव है उसी प्रकार परिग्रहसे कल्याण होना भी असम्भव ही है। इसी प्रकार जैसे विष कभी अमृत नहीं हो सकता, आकाशमें चंचल विजली कभी स्थिर नहीं रह सकती, तथा इन्द्रजारु कभी रमणीय नहीं हो सकता है; उसी प्रकार क्रमशः इन्द्रियसुख कभी सुख नहीं हो सकता, शरीर कभी स्थिर नहीं रह सकता, तथा यह संसार कभी रमणीय नहीं हो सकता है ॥ ५६ ॥ जिन मुनियोंके ध्यानरूपी अग्निसे प्रज्वलित हृदयमें त्रिलोकविजयी कामदेवको भी जलता हुआ देखकर मानो अतिशय भवभीत हुई कपायें इस प्रकारसे नष्ट हो गईं कि उसमें वे फिरसे प्रविष्ट नहीं हो सकीं, वे मुनि नयवन्त होते हें ॥ ५७ ॥ नो गुरु अमूल्य रत्नत्रयस्वरूप सम्पत्तिसे सम्पन्न होकर भी निर्प्रन्थताके धनुपम पदको प्राप्त हुए हैं, तथा जो अत्यन्त शान्त होकर भी कामदेवरूपशत्रुकी पत्नीको

59) ये स्वाचारमपारसौख्यसुतरोबींजं परं पञ्चघा सद्दोधाः स्वयमाचरन्ति च परानाचारयन्त्येव च । ग्रन्थग्रन्थिविमुक्तमुक्तिपदवीं प्राप्ताश्च यैः प्रापिताः ते रत्नत्रयधारिणः शिवसुखं कुवेन्तु नः सुरयः॥ ५९॥

60) भ्रान्तिप्रदेषु बहुवर्त्मसु जन्मकक्षे पन्थानमेकममृतस्य परं नयन्ति । ये लोकमुन्नतिधयः प्रणमामि तेभ्यः तेनाप्यहं जिगमिषुगुरुनायकेभ्यः ॥ ६०॥

61) शिष्याणामपहाय मोहपटलं कालेन दीर्घेण य-ज्ञातं स्यात्पदलाञ्चितोज्ज्वलवचोदिन्याञ्जनेन स्फुटम्। ये कुर्वन्ति दशं परामतितरां सर्वावलोकक्षमां लोके कारणमन्तरेण भिषजास्ते पान्तु नो ऽध्यापकाः॥ ६१॥

स्रिप सरवैितच्याः वैधव्यं रण्डात्वं द्वतीिति वैधव्यदाः । ते ग्रुरवः जयन्ति ॥ ५८ ॥ ते स्र्यः । नः अस्माकं । शिवसुवं कुर्मन्तु । ये मुनयः पञ्च्या । खाचारं खकीयमाचारम् । खयम् आचरन्ति । किंलक्षणमाचारम् । अपारसौख्यस्तरोर्बीजम् । परम् उत्हृष्टम् । च पुनः । परान् शिष्यादीन् आचारयन्ति । ये प्रन्थप्रन्थिविमुक्तमुक्तिपदवीं प्राप्ताः, प्रन्थस्य या प्रन्थिः प्रन्थप्रन्थः तेन च तया विमुक्ता या मुक्तिपदवीं ता विमुक्तमुक्तपदवीं प्राप्ताः । यैः मुनीश्वरैः । अन्ये मुक्तिपदवीं प्राप्तितः । पुनः किंलक्षणाः सूर्यः । रक्तत्रयधारिणः । एवंभूताः मुनयः नः अस्ताकं शिवसुखं कुर्वन्तु ॥ ५९ ॥ ये गुरवः । जन्मकञ्चे संसारवने । भ्रान्ति-प्रदेषु बहुवर्त्मेषु वहुविध्यात्वमार्गेषु सत्सु । लोकम् । अमृतस्य मोक्षस्य । एकं पन्थानं मार्गम् । नयन्ति । किंलक्षणाः गुरवः । उन्नतिथः । तेभ्य आचार्येभ्यः प्रणमामि । किंलक्षणेभ्यः आचार्येभ्यः । गुरुनायकेभ्यः । तेन पथा अहमपि जिगमिषुः यातु-मिच्छुः ॥ ६० ॥ ते अध्यापकाः । नः अस्मान् । पान्तु रक्षन्तु । ये शिष्याणां हशं नेत्रम् । अतितराम् । परां श्रेष्ठाम् । कुर्वन्ति । किंलक्षणं मोहपटलम् । यद्धिण कालेन जातम् उत्पन्तम् । किंलक्षणां हशम् । सर्वावलोकक्षमां सर्वपदार्थावलोकनक्षमाम् । पुनः ये अध्यापकाः । कारणमन्तरेण

वैधव्य प्रदान करनेवाले हैं, वे गुरु नमस्कार करने योग्य हैं॥ विशेषार्थ— जो अमूल्य तीन रत्नोंसे सम्पन्न होगा वह निर्प्रन्थ (दिर्द्र) नहीं हो सकता, इसी प्रकार जो प्रशनत होगा-क्रोधादि विकारोंसे रहित होगा-वह राञ्चपतीको विधवा नहीं बना सकता है। इस प्रकार यहां विरोधाभासको प्रगट करके उसका परिहार करते हुए प्रन्थकार यह वतलाते हैं कि जो गुरु सम्यग्दर्शन, सम्यन्ज्ञान और सम्यक्चारित्ररूप अनुपम रत्नत्रयके घारक होकर निर्श्रन्थ-मूर्छोरहित होते हुए दिगम्बरत्व-अवस्थाको प्राप्त हुए हैं; तथा जो अशान्तिके कारणभूत कोधादि कषायोंको नष्ट करके कामवासनासे रहित हो चुके हैं उन गुरुओंको नमस्कार करना चाहिये ॥ ५८ ॥ जो विवेकी आचार्य अपरिमित सुखरूपी उत्तम बृक्षके बीजभूत अपने पांच प्रकारके (ज्ञान, दर्शन, तप, वीर्य और चारित्र) उत्कृष्ट आचारका स्वयं पालन करते हैं तथा अन्य शिष्यादिकोंको भी पालन कराते हैं, जो परिग्रहरूपी गांउसे रहित ऐसे मोक्षमार्गको स्वयं प्राप्त हो चुके हैं तथा जिन्होंने अन्य आत्मिहितैषियोंको भी उक्त मोक्षमार्ग प्राप्त कराया है, वे रत्नत्रयके धारक आचार्य परमेष्ठी हमको मोक्षसुख प्रदान करें ॥ ५९ ॥ जो उन्नत बुद्धिके धारक आचार्य इस जन्म-मरणस्वरूप संसाररूपी वनमें भ्रान्तिको उत्पन्न करनेवाले अनेक मार्गोंके होनेपर भी दूसरे जनोंको केवल मोक्षके मार्गपर ही ले जाते हैं उन अन्य मुनियोंको सन्मार्गपर ले जानेवाले आचार्योंको मैं भी उसी मार्गसे जानेका इच्छुक होकर नमस्कार करता हूं ॥ ६० ॥ जो लोकमें अकारण (निस्वार्थ) वैद्यके समान होते हुए शिष्योंके चिरकालसे उत्पन्न हुए अज्ञानसमृहको हटाकर 'स्यात्' पदसे चिह्नित अर्थात् अनेकान्तमय निर्मल वचनरूपी दिव्य अंजनसे उनकी अत्यन्त श्रेष्ठ दृष्टिको स्पष्टतया समस्त पदार्थीके देखनेमें समर्थ

१ क दमवीति शा ददति वे।

- 62) उन्मुच्यालयबन्धनाद्रि द्वात्काये ऽपि वीतस्पृहा-श्चित्ते मोहविकल्पजालमपि यहुर्भेद्यमन्तस्तमः। भेदायास्य हि साधयन्ति तदहो ज्योतिर्जितार्कप्रभं ये सद्वोधमयं भवन्तु भवतां ते साधवः श्रेयसे॥ ६२॥
- 63) वज्रे पतत्यपि भयद्वतविश्वलोकमुक्ताध्विन प्रशमिनो न चलन्ति योगात्। बोधप्रदीपहतमोहमहान्धकाराः सम्यग्दशः किमुत शेषपरीषहेषु॥ ६३॥
- 64) प्रोद्यत्तिग्मकरोत्रतेजसि लसचण्डानिलोद्यदिशि स्फारीभूतसुतप्तभूमिरजसि प्रक्षीणनद्यम्मसि। ग्रीष्मे ये गुरुमेदिनीघ्रशिरसि ज्योतिर्निधायोरसि। ध्वान्तध्वंसकरं वसन्ति मुनयस्ते सन्तु नः श्रेयसे॥ ६४॥

कारणं विना । भिषजाः वैद्याः ते नः अस्मान् पान्तु ॥ ६१ ॥ अहो इति आश्चरें । ते साघवः । भवताम् । श्रेयसे कल्याणाय । भवन्तु । ये साधवः । द्वात् । आल्यवन्धनात् गृहवन्धनात् । जन्मुच्य भिन्नीभूय । कायेऽपि शरीरेऽपि । वीतस्पृहाः जाताः निःस्पृहा जाताः । यहुर्भेवं दुःखेन भेद्यम् इति दुर्भेवं मोहविकल्पजालम् अन्तस्तमः । चित्ते हृदि । वर्तते । ये मुनयः । अस्य अन्तस्तमसः । भेदाय स्फेटनाय । ज्योतिः साधयन्ति । किलकृषणं ज्योतिः । जिलाकृप्रभम् । पुनः किलकृणं ज्योतिः । सहोधमयं ज्ञानमयम् । ते साधवः । सुखाय मोक्षाय भवन्तु ॥ ६२ ॥ प्रशमिनः मुनयः । योगात् न चलन्ति । क्ष सति । वन्ने पतसप् । पुनः भयहुतविश्वलोकमुक्ताध्विन भयेन हृताः पीढिताः ये विश्वलोकाः तैः भयदुतिश्वलोकैः मुक्तः अध्वा मार्गः यत्र तस्मिन् भयदुतिश्वलोकमुक्ताध्विन सति । प्रशमिनः योगान्न चलन्ति । जत्त अहो । शेषपरीषहेषु किं का कथा । किलकृणा मुनयः । बोधप्रदीपहत्तमोहमहान्धकाराः ज्ञानप्रदीपेन स्फेटितिमिध्यान्धकाराः । पुनः किलकृणा मुनयः । सम्यग्दशः ॥ ६३ ॥ ते मुनयः । नः अस्माकम् । श्रेयसे । सन्तु भवन्तु । ये मुनयः । ग्रीको । ग्रुकोदिनीप्रियिरित गरिष्ठपर्वतमस्तके । वसन्ति तिष्ठन्ति । ध्वान्तिः स्तिलकृषेणे । लस्चण्डानिलोयहित उरित निधाय संस्थाप्य । किलकृषेणे ग्रीष्मे । प्रोद्यित्तमकरोप्रतेजिति तीक्षणस्र्यकरैः उपने तेजित । पुनः किलकृषणे । लस्चण्डानिलोयहित्रा प्रचण्डपवनेन पूरितदिति । पुनः किलकृषणे ग्रीष्मे । रक्षरीभूतवुतप्तमभूमिरजिति ।

कर देते हैं वे उपाध्याय परमेष्ठी हमारी रक्षा करें ॥ ६१ ॥ जो मजबूत गृहरूप बन्धनसे छुटकारा पाकर अपने शरीरके विषयमें भी निस्पृह (ममत्वरहित) हो चुके हैं तथा जो मनमें स्थित दुर्भेद्य (कठिनतासे नष्ट किया जानेवाला) मोहजनित विकल्पसमूहरूपी अभ्यन्तर अन्धकारको नष्ट करनेके लिये सूर्यकी प्रभाको भी जीतनेवाली ऐसी उत्तम ज्ञानरूपी ज्योतिके सिद्ध करनेमें तत्पर हैं वे साधुजन आपके कल्याणके लिये होवें ॥ ६२ ॥ भयसे शीष्ठतापूर्वक मागनेवाले समस्त जनसमुदायके द्वारा जिसका मार्ग छोड़ दिया जाता है ऐसे वज्रके गिरनेपर भी जो मुनिजन समाधिसे विचलित नहीं होते हैं वे ज्ञानरूपी दीपकके द्वारा अज्ञानरूपी घोर अन्धकारको नष्ट करनेवाले सम्यग्हिष्ट मुनिजन क्या शेष परीषहोंके आनेपर विचलित हो सकते हैं ? कभी नहीं ॥ ६३ ॥ जो ग्रीष्म काल उदित होनेवाले सूर्यकी किरणोंके तीक्ष्ण तेजसे संयुक्त होता है, जिसमें तीक्ष्ण पवन (छ्) से दिशायें परिपूर्ण हो जाती हैं, जिसमें अत्यन्त सन्तम हुई पृथिवीकी धूलि अधिक मात्रामें उत्पन्न होती है, तथा जिसमें निद्योंका जल सूख जाता है; उस ग्रीष्म काल्में जो मुनि जन हृदयमें अज्ञानान्धकारको नष्ट करनेवाली ज्ञानज्योतिको धारण करके महापर्वतिके शिखरणर

- 65) ते वः पान्तु मुमुक्षवः कृतरवैरव्दैरतिश्यामलैः शश्वद्वारिषमद्भिरव्धिविषयक्षारत्वदोषादिव। काले मज्जदिले पतद्गिरिकुले धावद्धुनीसंकुले झञ्झावातविसंस्थुले तस्तले तिष्ठन्ति ये साधवः॥ ६५॥
- 66) म्लायत्कोकनदे गलत्कपिमदे भ्रश्यद्दुमौघच्छदे हर्षद्रोमदरिद्रके हिमऋतावत्यन्तदुःखप्रदे। ये तिष्ठन्ति चतुष्पये पृथुतपःसौधस्थिताः साधवः ध्यानोष्मप्रहतोग्रशैत्यविधुरास्ते मे विदध्युः श्रियम्॥ ६६॥
- 67) कालत्रये वहिरवस्थितिजातवंषीशीतातपप्रमुखसंघटितोत्रदुःखे। आत्मप्रवोधविकले सकलो ऽपि कायक्षेशो चृथा वृतिरिवोज्झितशालिवपे॥ ६७॥

पुनः किलक्षणे प्रीष्मे । प्रक्षीणनयम्मसि स्तोकनयीजले । एवंभूते प्रीष्मे ये पर्वते तिष्ठन्ति ते मुनयः जयन्ति ॥ ६४ ॥ ते साघवः । वः युमान् । पान्तु रक्षन्तु । ये मुमुक्षवः मुनयः । वर्षाकाले तहतले तिष्ठन्ति । किलक्षणे वर्षाकाले । अब्दैः मेथैः । मजदिले मजन्ती इला भूमियंत्र तिस्मिन् मजदिले । किलक्षणैः मेथैः । कृतर्वैः शब्दयुक्तैः । पुनः किलक्षणैः अब्दैः । अतिश्यामलैः मेथैः । कि कुर्विद्विति । अव्यक्षारत्वदोपात्समुद्रसंवन्धिक्षारत्वदोपात् । शश्वद्वारिवमद्विरिव निरन्तरजलवर्षणशीलैः । पुनः किलक्षणे वर्षाकाले । पतिद्विर्युले वर्षाकाले । यत्वद्विर्युले वर्षाकाले । यत्वद्विर्युले वर्षाकाले । यत्वद्विर्युले वर्षाकाले । क्षत्रह्वावातिवर्युले भयानकवातयुक्ते । एवंविषे वर्षाकाले । धावद्वनीसंकुले वेगयुक्तवरी-संग्रले । पुनः किलक्षणे वर्षाकाले । क्षत्रह्वावातिवरंत्युले भयानकवातयुक्ते । एवंविषे वर्षाकाले । क्षत्रह्वावे । क्षत्रह्वावातिवरंत्युले भयानकवातयुक्ते । एवंविषे वर्षाकाले । क्षत्रह्वावे । क्षत्रह्वावे समले । पुनः किलक्षणे हिमऋतौ । म्लायत्कोकनदे कमले । पुनः किलक्षणे हिमऋतौ । गल्किपिमदे विगलितवानरमदे । पुनः किलक्षणे हिमऋतौ । अश्वद्वमौवर्युले एवंभूते हिमऋतौ मुनयवतुष्वे तिष्ठन्ति । किलक्षणा मुनयः । पृथुतपःसौधस्थिताः तपोमिन्दरे स्थिताः । पुनः किलक्षणाः । ध्वानोष्म-प्रहृतोप्रहेत्वियुराः ध्यानाप्तिना प्रहृतः स्केटितः चमः शैत्यवियुर्यःशीवक्षे येः ते जयन्ति ॥ ६६ ॥ आत्मप्रवोधविकले पुंषि पुरुषे । सक्लोऽपि कायक्षेशः । कृया निष्कलम् । किलक्षणे । आत्मप्रवोधविकले । कालमये धितोष्यवर्षाकाले । वहिरवस्यितिजात-वर्षाधीतातातपपरीषहप्रसुले संघटितम् चप्रदुःसं यत्र

निवास करते हैं वे मुनिजन हमारे कल्याणके लिये होवें ॥६४॥ जिस वर्षा काल्में गर्जना करनेवाले, अतिशय काले, तथा समुद्रविषयक क्षारत्व (खारापन) के दोषसे ही मानो निल्य ही पानीको उगल्नेवाले (गिरानेवाले) ऐसे मेघोंके द्वारा पृथिवी जलमें डूवने लगती है; जिसमें पानीके प्रवल प्रवाहसे पर्वतोंका समृह गिरने लगता है, जो वेगसे वहनेवाली निदयोंसे व्याप्त होता है, तथा जो झंझावातसे (जलमिश्रित तीक्ष्ण वायुसे) संयुक्त होता है, ऐसे उस वर्षा काल्में जो मुमुक्षु साधु वृक्षके नीचे स्थित रहते हैं वे आप लोगोंकी रक्षा करें ॥६५॥ जिस ऋतुमें कमल मुरझाने लगते हैं, वन्दरोंका अभिमान नष्ट हो जाता है, वृक्षसमृहसे पचे नष्ट होने लगते हैं, तथा शीतसे दिद्र जनके रोम कम्पायमान होते हैं; उस अत्यन्त दुखको देनेवाली हिम (शिशिर) ऋतुमें विशाल तपरूपी प्रासादमें स्थित तथा ध्यानरूपी उप्णातासे नष्ट किये गये तीक्ष्ण शैत्यसे रहित जो साधु चतुप्पयमें स्थित रहते हैं वे साधु मेरी लक्ष्मीको करें ॥६६॥ साधु जिन तीन कालोंमें घर छोड़कर वाहिर रहनेसे उत्पन्त हुए वर्षा, शैत्य और धूप आदिके तीन दुखको सहता है वह यदि उन तीन कालोंमें अध्यात्म शनसे रहित होता है तो उसका यह सब ही कायक्लेश इस प्रकार वर्ष्य होता है जिस प्रकार कि

र अवदावर्षः २ कथावद्भुनीर्तकुले पुनः। २ अवदापर्वविषे काले। ४ दा वृह्मपत्रसमूहे। ५ अवदास्तितः। र अवकारतन्त्रः।

- 68) संप्रत्यस्ति न केवली किल कलौ त्रैलोक्यचूडामणिः तद्वाचः परमासते ऽत्र भरतक्षेत्रे जगद्द्योतिकाः। सद्रस्तत्रयधारिणो यतिवरास्तासां समालम्बनं तत्पूजा जिनवाचि पूजनमतः साक्षाज्ञिनः पूजितः॥ ६८॥
- 69) स्पृष्टा यत्र मही तदङ्घिकमलैस्तत्रैति सत्तीर्थतां तेभ्यस्ते ऽपि सुराः कृताञ्जलिपुटा नित्यं नमस्कुर्वते । तन्नामस्मृतिमात्रतो ऽपि जनता निष्कल्मषा जायते ये जैना यत्तयश्चिदात्मनि परं स्नेहं समातन्वते ॥ ६९ ॥
- 70) सम्यग्दर्शनबोधवृत्तैनिचितः शान्तः शिवैषी मुनि-र्मन्दैः स्यादवधीरितो ऽपि विशदः साम्यं यदालम्बते।

तस्मिन् संघितियदुःखे। तत्रोत्प्रेक्षते। कस्मिन् केत्र। उज्झितशालिवप्रे धान्यरहितक्षेत्रे वृतिरिव निष्फलम् ॥ ६०॥ किल इति सखे। अत्र भरतक्षेत्रे। कला पश्चमकाले। संप्रति इदानीम्। केवली न अस्ति। किंलक्षणः केवली। त्रैलोक्यचूडामणिः। परं केवलम्। तद्वाचः तस्य जिनस्य वाचः। आसते तिष्ठन्ति। किंलक्षणा वाचः। जगद्योतिकाः। तासां वाणीनां समालम्बनम्। सद्दलत्रयधारिणो यतिवराः तिष्ठन्ति। तेषां यतीनां पूजा तत्पृजा कृता जिनवाचि पूजनं कृतम्। अतः जिनवाचि पूजनात् साक्षा-जिनः पूजितः॥ ६८॥ ये जैना यतयः। परम् उत्कृष्टम्। चिदात्मिनि विषये क्षेत्रं समातन्वते आत्मिनि प्रीतिं विस्तारयन्ति। तदिक्षक्रमलैः तेषां यतीनां चरणकमलैः कृत्वा। यत्र प्रदेशे। या मही पृथ्वी। स्पृष्ठा स्पर्शिता भवति। तत्र प्रदेशे। सा मही। सत्तीर्थताम् एति गच्छति। तेभ्यः मुनिभ्यः। तेऽपि कृताजलिपुटाः सुराः। नित्यं सदैव। नमः नमस्कारं कुर्वते। तज्ञामस्पृति-मात्रतोऽपि तेषां मुनीनां नामस्मरणमात्रतः। जनता जनसमृहैः। निष्कल्मषा जायते पापरहिता जायते॥ ६९॥ मन्दैः मूर्खैः। अवधीरितोऽपि अपमानितोऽपि। यत्साम्यम् उपशमम् आलम्बते तदा विशदः स्यात् भवेत्। किंलक्षणो मुनिः। सम्यग्दर्शनः वोधर्वतिनिचितः। पुनः शान्तः। पुनः शिवेषी मोक्षाभिलाषी। तैः मन्दैः दुष्टैः। आत्मा विहतः। अत्र जगति। तेषाम् अक्लयाणिनां

धान्याङ्करोंसे रहित खेतमें वांसों या कांटों आदिसे बाढ़का निर्माण करना ॥ ६० ॥ इस समय इस किकाल ( पंचम काल ) में भरतक्षेत्रके भीतर यद्यपि तींनों लोकोंमें श्रेष्ठमूत केवली भगवान् विराजमान नहीं हैं फिर भी लोकको प्रकाशित करनेवाले उनके वचन तो यहां विद्यमान हैं ही और उन वचनोंके आश्रयभूत सम्यन्दर्शन, सम्यन्द्रान एवं सम्यक्चारित्ररूप उत्तम रत्नत्रयंके धारी श्रेष्ठ मुनिराज हैं । इसीलिये उक्त मुनियोंकी पूजा वास्तवमें जिनवचनोंकी ही पूजा है, और इससे प्रत्यक्षमें जिन भगवान्की ही पूजा की गई है ऐसा समझना चाहिये ॥ विशेषार्थ — इस पंचम कालमें भरत और ऐरावत क्षेत्रोंके भीतर साक्षात् केवली नहीं पाये जाते हैं, फिर मी जनोंके अज्ञानान्धकारको हरनेवाले उनके वचन ( जिनागम ) परम्परासे प्राप्त हैं ही । चूंकि उन वचनोंके ज्ञात श्रेष्ठ मुनिजन ही हैं अत एव वे पूजनीय हैं । इस प्रकारसे की गई उक्त मुनियोंकी पूजासे जिनागमकी पूजा और इससे साक्षात् जिन भगवान्की ही की गई पूजा समझना चाहिये ॥ ६८॥ जो जैन मुनि ज्ञान-दर्शन स्वरूप चैतन्यमय आत्मामें उत्कृष्ट केहको करते हैं उनके चरण-कमलोंके द्वारा जहां पृथिवीका स्पर्श किया जाता है वहांकी वह पृथिवी उत्तम तीर्थ वन जाती है, उनके लिये दोनों हाथोंको जोड़कर वे देव मी नित्य नमस्कार करते हैं, तथा उनके नामके सरणमात्रसे ही जनसमृह पापसे रहित हो जाता है ॥ ६९ ॥ सम्यन्दर्शन, सम्यन्ज्ञान एवं सम्यक्चारित्रसे सम्पन्न, ज्ञान्त और आत्मकल्याण ( मोक्ष ) का अभिलापी मुनि अज्ञानी जनोंके द्वारा तिरस्कृत होकर भी चूंकि समता ( वीतरागता ) का ही सहारा लेता है अत एव वह तो निर्मल ही

आत्मा तेर्विहतो यदत्र विषमध्वान्तश्रिते निश्चितं संपातो भवितोग्रदुःखनरके तेषामकल्याणिनाम्॥ ७०॥

- 71) मानुष्यं प्राप्य पुण्यात्प्रशममुपगता रोगवद्गोगजातं<sup>।</sup>
  मत्वा गत्वा वनान्तं दृशि विदि चरणे ये स्थिताः संगमुक्ताः ।
  कः स्तोता वाक्प्रथातिक्रमणपदुगुणैराश्चितानां मुनीनां
  स्तोतव्यास्ते महद्भिर्भुवि य इह तदङ्घिद्वये भक्तिभाजः ॥ ७१ ॥
- 72) तत्त्वार्थाप्ततपोभृतां यतिवराः श्रद्धानमाहुर्दशं क्षानं जानदन्नमप्रतिहतं स्वार्थावसंदेहवत् । चारित्रं विरतिः प्रमाद्विलसत्कर्मास्रवाद्योगिनां एतन्मुक्तिपथस्त्रयं च परमो धर्मो भवच्छेदकः ॥ ७२ ॥

73) हृदयभुवि हगेकं वीजमुप्तं त्वराङ्काप्रभृतिगुणसद्म्भःसारणी सिक्तमुचैः।

मन्दानाम् । निश्चितम् । उप्रदुःखनरके संपातः भविता तेषां नरकपतनं भविष्यति । किंलक्षणे नरके । विषमध्वान्ताश्रिते अन्धकारयुक्ते ॥ ७० ॥ मुनीनां स्तोता कः मुनीनां स्तवनकर्ता कः । अपि तु न कोऽपि । किंलक्षणानां मुनीनाम् । वाक्पयातिकमणपटुगुणैराश्रितानां वचनातीत-वचनागोचरश्रेष्टगुणयुक्तानाम् । ये मुनयः पुण्यान्मानुष्यं मनुष्यपदम् । प्राप्य । प्रशममुपगताः । भोगजालं भोगसमूहम् । रोगवन्मत्वा वनान्तं गत्वा । ये मुनयः । दिश विदि चरणे दर्शनज्ञानचारित्रे स्थिताः । पुनः संगमुक्ताः परिप्रहरिताः । इह जगति विषये । भुवि पृथिव्याम् । ते मुनयः । महद्भिः पण्डितः । स्तोतव्याः । किलक्षणाः पण्डिताः । तेषां मुनीनां अद्विद्धये भक्तिभाजः । तेऽपि स्तोतव्याः ॥ ७१ ॥ इति यत्याचारधर्मः ॥ तस्वार्याप्ततपोमृतां सिद्धान्तार्हन्मुनीनां श्रद्धानं यतिवराः दर्शनमाहुः कथयन्ति । स्वार्थौ जानत् ज्ञानं आहुः स्वपरप्रकाशकं मानम् आहुः कथयन्ति । किलक्षणं ज्ञानम् । अप्रतिहतं न केनापि हतम् । पुनः अनूनं पूर्णं ज्ञानम् । पुनः किलक्षणं मानम् । अपनत्वत्तात्वत्याः । प्रमादिहतं चारित्रं कथः यन्ति । एतन्नयं मुक्तिपयः दर्शनज्ञानचारित्रं मुक्तिपयः कारणमिति होषः । च पुनः । अयं परमो धर्मः । भवच्छेदकः संसार- विनाशकः ॥ ७२ ॥ एकम् । दक्त दर्शनं वीजम् । हदयभुवि हृदयभूमौ । उप्तं वापितम् । किलक्षणं दर्शनम् । त्वशक्काप्रमृतिगुण-

रहता है । किन्तु वैसा करनेसे वे अज्ञानी जन ही अपनी आत्माका घात करते हैं, क्योंकि, कल्याणमार्गसे भ्रष्ट हुए उन अज्ञानियोंका गाढ़ अन्धकारसे व्याप्त एवं तीव दुःखोंसे संयुक्त ऐसे नरकमें नियमसे पतन होगा ॥ ७० ॥ जो मुनि पुण्यके प्रभावसे मनुष्य भवको पाकर शान्तिको प्राप्त होते हुए इन्द्रियजनित भोगसमूहको रोगके समान कष्टदायक समझ लेते हैं और इसीलिये जो गृहसे वनके मध्यमें जाकर समस्त परिग्रहसे रहित होते हुए सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्चारित्रमें स्थित हो जाते हैं; वचनके अगोचर ऐसे उचमोचम गुणोंके आश्रयमृत उन मुनियोंकी स्तुति करनेमें कौन-सा स्तोता समर्थ है शकोई भी नहीं । जो जन उक्त मुनियोंके दोनों चरणोंमें अनुराग करते हैं वे यहां पृथिवीपर महापुरुपोंके द्वारा स्तुति करनेके योग्य हैं ॥ ७१ ॥ इस प्रकार मुनिके आचारघर्मका निरूपण हुआ ॥ सात तत्त्व, देव और गुरुका श्रद्धान करना; इसे मुनियोंमें श्रेष्ठ गणघर आदि सम्यन्दर्शन कहते हैं । स्व और पर पदार्थ दोनोंकी न्यूनता, वाघा एवं सन्देहसे रहित होकर जो जानना है इसे ज्ञान कहा जाता है । योगियोंका प्रमादसे होनेवाले कर्मास्वसे रहित हो जानेका नाम चारित्र है । ये तीनों मोझके मार्ग है । इन्हीं तीनोंकोही उत्तम धर्म कहा जाता है जो संसारका विनाशक होता है ॥ ७२ ॥ हृद्रयन्दर्शी पृथिवीमें योया गया एक सम्यन्दर्शनरूपी वीज निःशंकित आदि आठ अंगखरूप उत्तम जलते परिपूर्ण क्षुद्र

१ क जातम् । २ क व सारिर्ण । २ अ इति यसाचारभमेः पूर्णः, व इति यसाचारभ, दा इति यसाचारभमेः ।

- भवद्वगमशाखश्चारुचारित्रपुष्पस्तरुग्मृतफलेन प्रीणयत्याशु भव्यम् ॥ ७३ ॥ 74) हगवगमचरित्रालंकृतः सिद्धिपात्रं लघुरपि न गुरुः स्याद्न्यथात्वे कदाचित्। स्फुटमवगतमार्गो याति मन्दो ऽपि गच्छन्नभिमतपद्मन्यो नैव तूर्णो ऽपि जन्तुः॥ ७४॥
- 75) वनशिखिनि मृतो ऽन्धः संचरन् वाढमङ्घिद्वितयविकलमूर्तिवीक्षमाणो ऽपि खञ्जः। अपि सनयनपादो ऽश्रद्दधानश्च तस्माद्दगवगमचिरत्रैः संयुतैरेव सिद्धिः॥ ७५॥

सदम्मःसारिणीसिक्तमुचैः तु पुनः अशङ्काआदिअष्टगुणाः सत्समीचीना एव अम्भैःसारणी<sup>२</sup> जलघोरिणी<sup>३</sup> तया सिक्तं सिश्वितम् उद्यैः आतिशयेन । तरुः अमृतफलेन । आशु शीघ्रम् । भन्यं प्रीणयति पोषयति । किंलक्षणस्तरुः । चारुचारित्रपुष्पः । मन्यम् अमृतफलेन मोक्षफलेन पोषयति । पुनः किलक्षणस्तरः । भवदवगमशाखः । भवद् उत्पद्यमानः अवगमः ज्ञानं तदेव शासा यस्य सः ॥ ७३ ॥ कश्चिन्मुनिः लघुरपि तथा शिष्योऽपि यदि हगवगमचरित्रालङ्कतो दर्शनज्ञानचारित्रसहितः। सिद्धिपात्रं स्याद्भवेत् । अन्यथात्वे<sup>४</sup> गुरुः गरिष्ठोऽपि दर्शनज्ञानचारित्ररहितः सिद्धिपात्रं न स्यात् मोक्षभोक्ता न भवति । तत्र दृष्टान्तमाह । स्फुटं प्रगटम् । अवगतमार्गः ज्ञातमार्गः । जन्तुः जीवैः । मन्दोऽपि गच्छन् मन्दं मन्दं गच्छन् । अभिमतपदं याति अभिलिषत-पदं याति । अन्यः अज्ञातमार्गः जीवः । तूर्णोऽपि गच्छन् शीघ्रगमनसहितः । अभिमतपदं न याति गच्छति न ॥ ७४ ॥ अन्यः । वनिशिखिनि दवामौ । मृतः । किंलक्षणोऽन्यः । वाढम् अतिशयेन । संचरन् गच्छन्। पुनः खज्ञः पहुः वनशिखिनि मृतः । किंलक्षणः खङः । वीक्षमाणोऽपि अवलोकमानोऽपि । पुनः किंलक्षणः खङः । अद्विद्वितयविकलमूर्तिः चरणरहितः । च पुनः । सनयनपादः पुमान् वनशिखिनि मृतः । किंलक्षणः सनयनपादः । अश्रद्धानः आलस्यसहितः । तस्मात्कारणात् । दगवगमनिरैतः नदीके द्वारा अतिशय सींचा जाकर उत्पन्न हुई सम्यग्ज्ञानरूपी शाखाओं और मनोहर सम्यक्चारित्र-रूपी पुष्पोंसे सम्पन्न होता हुआ वृक्षके रूपमें परिणत होता है, जो भव्य जीवको शीघ्र ही मोक्षरूपी फलको देकर प्रसन्न करता है ॥ ७३ ॥ सम्यग्दर्शन, सम्याज्ञान एवं सम्यक्चारित्रसे विभूषित पुरुष यदि तप आदि अन्य गुणोंमें मन्द भी हो तो भी वह सिद्धिका पात्र है, अर्थात् उसे सिद्धि प्राप्त होती है। किन्तु इसके विपरीत यदि रतन्त्रयसे रहित पुरुष अन्य गुणोंमें महान् भी हो तो भी वह कभी भी सिद्धिको प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक ही है-- स्पष्टतया मार्गसे परिचित व्यक्ति यदि चलनेमें मन्द भी हो तो भी वह धीरे धीरे चलकर अभीष्ट स्थानमें पहुंच जाता है। किन्तु इसके विपरीत जो अन्य व्यक्ति मार्गसे अपरिचित है वह चलनेमें शीघ्रगामी होकर भी अभीष्ट स्थानको नहीं प्राप्त हो सकता है॥ ७४॥ दावानलसे जलते हुए वनमें शीघ्र गमन करनेवाला अन्धा मर जाता है, इसी प्रकार दोनों पैरोंसे रहित शरीरवाला लंगड़ा मनुष्य दावानलको देखता हुआ भी चलनेमें असमर्थ होनेसे जलकर मर जाता है, तथा अभिका विश्वास न करनेवाला मनुष्य भी नेत्र एवं पैरोंसे संयुक्त होकर भी उक्त दावानलमें भस हो जाता है। इसीलिये सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीनोंके एकताको प्राप्त होनेपर ही उनसे सिद्धि प्राप्त होती है; ऐसा निश्चित समझना चाहिये ॥ विशेषार्थ – जिस प्रकार उक्त तीनों मनुष्योंमें एक व्यक्ति तो आंखोंसे अग्निको देखकर और भागनेमें समर्थ होकर भी केवल अविश्वासके कारण मरता है, दूसरा (अन्धा) व्यक्ति अभिका परिज्ञान न हो सकनेसे मृत्युको प्राप्त होता है, तथा तीसरा ( लंगड़ा ) व्यक्ति अभिपर भरोसा रखकर और उसे जानकर भी चलनेमें असमर्थ होनेसे ही मृत्युके मुखमें प्रविष्ट होता है। उसी प्रकार ज्ञान और चारित्रसे रहित जो प्राणी तत्त्वार्थका केवल श्रद्धान करता है, श्रद्धान और आचरणसे रहित जिसको एक मात्र तत्त्वार्थका परिज्ञान ही है, अथवा श्रद्धा और ज्ञानसे रहित जो जीव केवल चारित्रका ही परिपालन करता है; इन तीनोंमेंसे किसीको भी मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। वह तो इन तीनोंकी

१ अ श सत् समीचीन स एव अम्भः, २ अ सारिणी। ३ क धारिणी। ४ अ श अन्यथा। ५ श ज्ञातमार्गः जीवः।

- 76) वहुमिरिप किमन्यैः प्रस्तरै रत्नसंभैर्वपुषि जनितखेदैर्भारकारित्वयोगात्। हतदुरिततमोभिश्चारुरत्नैरनध्यैस्त्रिभिरिप कुरुतात्मालंकृतिं दर्शनाद्येः॥ ७६॥
- 77) जयित सुखनिधानं मोक्षवृक्षैकवीजं सकलमलविमुक्तं दर्शनं यद्विना स्यात्। मितरिप कुमितर्जु दुश्चरित्रं चरित्रं भवित मनुजजन्म प्राप्तमप्राप्तमेव॥ ७७॥
- 78) भवभुजगनागदमनी दुःखमहादावशमनजलवृष्टिः। मुक्तिसुखामृतसरसी जयति हगादित्रयी सम्यक्॥ ७८॥
- 79) वचनविरचितैवोत्पद्यते भेदवुद्धिर्दगवगमचरित्राण्यात्मनः स्वं स्वरूपम् । अनुपचरितमेतचेतनैकस्वभावं वजित विषयभावं योगिनां योगदृष्टेः॥ ७९॥

त्रिभिः संयुतैः सिद्धः। एव निश्चयेन॥ ७५॥ भो यतिवराः। अन्यैः वहुभिः रत्नसंहैरपि किं प्रयोजनम्। किंलक्षणै रत्नसंहैः। प्रस्तरैः पापाणमयैः। पुनः भारकारित्वयोगात् भारस्वभावात्। वपुषि शरीरे। जनितखेदैः उत्पादितखेदैः। इति हेतोः। भो मुनयः। त्रिभिः चाहरत्नैः दर्शनायैः। आत्मानं अलंकृतं मण्डितं कुहतः। किंलक्षणैः दर्शनायैः। हृतदुरिततमोभिः स्फेटित-पापैः॥ ७६॥ दर्शनं जयति। किंलक्षणं दर्शनम्। मुखनिधानम्। पुनः किंलक्षणम्। मोक्षवक्षैकवीजम्। पुनः किंलक्षणं दर्शनम्। सकलमलिमुक्तं मलरिहतम्। यद्विना येन दर्शनेन विना मितरिप कुमतिः। येन दर्शनेन विना चिरत्रं दुश्वरित्रम्। पुनः येन दर्शनेन विना मतुजजनम मनुष्यजन्म। प्राप्तम् अपि अप्राप्तमेव निश्चयेन॥ ७०॥ सम्यक् निश्चयेन। दगादित्रयी जयति। किंलक्षणा हगादित्रयी। भवभुजगनागदमनी संसारसर्पस्फेटैने औषिधः। पुनः किंलक्षणा हगादित्रयी। दुःखमहादाव-धामजलकृष्टिः दुःखामिशमने जलवर्षा। पुनः किंलक्षणा त्रयी। मुक्तिस्वाम्यतसरी मुक्तिस्रखामृतसरोवरी। त्रयी जयति॥ ७८॥ भेदसुद्धिभेदविद्वानद्वदिः। वचनविरितता उत्पयते एवैं। हगवगमचिरत्राणि आत्मनः खं खल्पम् अस्ति। किंलक्षणं खल्पम्। भन्तप्वितिम् उपचाररिहतम्। पुनः एतत्खल्पं चेतनैक्रसभावम्। योगिनां योगरिष्टः विषयभावं गोचरभावं व्रजति योगिश्वरहान

एकतामें ही प्राप्त हो सकती हैं ॥ ७५ ॥ 'रल' संज्ञाको धारण करनेवाले अन्य वहुत-से पत्थरोंसे क्या लाम है ? कारण कि भारयुक्त होनेसे उनके द्वारा केवल शरीरमें खेद ही उत्पन्न होता है । इसलिये पापरूप अन्धकारको नष्ट करनेवाले सम्यम्दर्शनादिरूप अमूल्य तीनों ही सुन्दर रहोंसे अपनी आत्माको विभूपित करना चाहिये ॥ ७६ ॥ जिस सम्यम्दर्शनके विना ज्ञान मिथ्याज्ञान और चारित्र मिथ्याचारित्र हुआ करता है वह सुक्का स्थानमृत, मोक्षरूपी वृक्षका अद्वितीय वीजस्वरूप तथा समस्त दोपोंसे रहित सम्यम्दर्शन जयवन्त होता है । उक्त सम्यम्दर्शनके विना प्राप्त हुआ मनुप्यजन्म भी अप्राप्त हुएके ही समान होता है [कारण कि मनुप्यजन्मकी सफलता सम्यम्दर्शनकी प्राप्तिमें ही हो सकती है, सो उसे प्राप्त किया नहीं है ] ॥ ७७ ॥ जो सम्यम्दर्शन आदि तीन रल संसाररूपी सर्पका दमन करनेके लिये नागदमनीके समान हैं, दुसरूपी दावानलको शान्त करनेके लिये अलब्हिएके समान हैं, तथा मोक्षसुखरूप अमृतके तालावके समान हैं; वे सम्यम्दर्शन आदि तीन रल मले प्रकार जयवन्त होते हैं ॥ ७८॥ सम्यम्दर्शन, सम्यम्ज्ञान और सम्यक्चारित्र ये तीनों आत्माके निज स्वरूप हैं । इनमें जो भिन्नताकी बुद्धि होती है वह केवल शब्दजनित ही होती है— वास्त्वमें वे तीनों अभिन ही हैं । आल्नाका यह स्वरूप उपचारसे रहित अर्थात् परमार्थमृत और चेतना ही है एक स्वमाव जिसका ऐसा होता हुआ योगी जनोंकी योगरूप दृष्टिकी विषयताको प्राप्त होता है, अर्थात्

१ च प्रतिराठोऽपम् । अ क दा वुस्तात्मात्रकृतं, व वुस्तात्मात्रकृति । २ अ दा रसोटने । १ क द्वं । पर्याने • ५

80) निरूप्य तत्त्वं स्थिरतामुपागता मितः सतां शुद्धनयावलिम्बनी। अखण्डमेकं विशवं चिदात्मकं निरन्तरं पश्यित तत्परं महः॥ ८०॥

गोचरखरूपं वर्तते वचनरहितम् ॥७९॥ ये साधवः । तत्त्वम् आत्मखरूपम् । निरूप्य कथयित्वा । स्थिरताम् उपागतः स्थिरभावं

- 81) दृष्टिर्निणीतिरातमाह्मयविश्वद्महस्यत्र बोधः प्रबोधः शुद्धं चारित्रमत्र स्थितिरिति युगपद्बन्धविध्वंसकारि'। बाह्यं बाह्यार्थमेव त्रितयमपि परं स्याच्छुभो वाशुभो वा बन्धः संसारमेवं श्रुतिनपुणिधयः साधवस्तं वदन्ति॥ ८१॥
- 82) जडजनकृतवाधाकोशैहासाप्रियादा-विष सति न विकारं यन्मनो याति साधोः।

प्राप्ताः । तेषां मुनीनां मतिः । तत्परं महः निरन्तरं पर्यति । किंलक्षणा घुद्धिः । शुद्धनयावलम्बिनी । किंलक्षणं महः । अखण्डं खण्डरहितम् एकम् । पुनः विशदं निर्मलं चिदात्मकम् । मुनयः पश्यन्ति ॥ ८० ॥ आत्माह्वयविशदमहिस निर्णीतिः दृष्टिः निर्णयं दर्शनं भवति । अत्र आत्मिन बोधः प्रवोधः ज्ञानं भवति । अत्र आत्मिनि स्थितिः शुद्धं चारित्रं भवति । इति त्रितयमि । युगपत् बन्धविष्वंसकारी[रि] कर्मधन्धरफेटैंकम् । त्रितयं वाद्यं रत्नत्रयं व्यवहाररत्नत्रयं वाद्यार्थसूचकं जानीहि । पुनः बाद्यं रस्नत्रयं परं वा शुभो वा अशुभो वा बन्धः स्याद्भवेत् । श्रुतिनिपुणिधयः मुनयः वाह्यार्थं संसारम् एवं वदन्ति कथयन्ति ॥ ८९ ॥ इति रत्नत्रयखरूपम् ॥ अथोत्तमक्षमामार्दवार्जवसत्यशौचसंयमतपस्यागाकिञ्चन्यवहाचर्याणि धर्मः इति दशधर्मे निरूपयति । सा उत्तमा श्रेष्ठा क्षमा । या क्षमा । शिवपथपथिकानां मोक्षमार्गे प्रवर्तकानां(?) मुनीनाम् । आदौ प्रथमम् । सत्सहायत्वमेति सहायत्वं गच्छति। यत्र क्षमायाम् । साधोः मुनेः । यन्मनः विकारं न याति । क सति । जडजनकृतवाधाक्रोशहासाप्रियादौ अपि सति जडजनैः उसका अवलोकन योगी जन ही अपनी योग-दृष्टिसे कर सकते हैं ॥ ७९ ॥ द्युद्ध नयका आश्रय लेनेवाली साधु जनोंकी बुद्धि तत्त्वका निरूपण करके स्थिरताको प्राप्त होती हुई निरन्तर अखण्ड, एक, निर्मल एवं चेतनस्वरूप उस उत्कृष्ट ज्योतिका ही अवलोकन करती है ॥ ८० ॥ आत्मा नामक निर्मल तेजके निर्णय करने अर्थात् अपने शुद्ध आत्मरूपमें रुचि उत्पन्न होनेका नाम सम्यग्दर्शन है। उसी आत्मस्वरूपके ज्ञानको सम्याज्ञान कहा जाता है। इसी आत्मस्वरूपमें लीन होनेको सम्यक्चारित्र कहते हैं। ये तीनों एक साथ उत्पन्न होकर बन्धका विनाश करते हैं। बाह्य रत्नत्रय केवल बाह्य पदार्थों (जीवाजीवादि) को ही विषय करता है और उससे ग्रुम अथवा अग्रुम कर्मका बन्ध होता है जो संसारपरिश्रमणका ही कारण है। इस प्रकार आगमके जानकार साधुजन निरूपण करते हैं ॥ विशेषार्थ—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्-चारित्र इन तीनोंमेंसे प्रत्येक व्यवहार और निश्चयके भेदसे दो दो प्रकारका है। इनमें जीवादिक सात तत्त्वोंके यथार्थ स्वरूपका श्रद्धान करना व्यवहार सम्यन्दर्शन कहलाता है। उनके स्वरूपके जाननेका नाम व्यवहार सम्यन्ज्ञान है। अञ्चम क्रियाओंका परित्याग करके ग्रुम क्रियाओंमें प्रवृत्त होनेको व्यवहार सम्यक्-चारित्र कहा जाता है। देहादिसे भिन्न आत्मामें रुचि होनेका नाम निश्चय सम्यग्दर्शन है। उसी देहादिसे भिन्न आत्माके स्वरूपके अवबोधको निश्चय सम्यग्ज्ञान कहा जाता है। आत्मस्वरूपमें लीन रहनेको निश्चय

सम्यक्चारित्र कहते हैं। इनमें व्यवहार रत्नत्रय शुभ और अशुभ कर्मोंके बन्धका कारण होनेसे स्वर्गादि

अभ्युदयका निमित्त होता है। किन्तु निश्चय रत्नत्रय शुभ और अशुभ दोनों प्रकारके ही कर्मोंके बन्धकों नष्ट करके मोक्षसुखका कारण होता है॥ ८१॥ इस प्रकार रत्नत्रयके खरूपका निरूपण हुआ॥ अज्ञानी

जनके द्वारा शारीरिक बाघा, अपशब्दोंका प्रयोग, हास्य एवं और भी अप्रिय कार्योंके किये जानेपर जो

41.

अमलविपुलवित्तेर्रंत्तमा सा क्षमादौ शिवपथपथिकानां सत्सहायत्वमेति॥ ८२॥

- 83) श्रामण्यपुण्यतरुरुचैगुणीघशाखा-पत्रप्रस्निचितो ऽपि फलान्यदस्वा। याति क्षयं क्षणत एव घनोग्रकोप-दावानलात् त्यज्ञत तं यतयो ऽतिदूरम्॥ ८३॥
- 84) तिष्ठामो वयमुज्जवलेन मनसा रागादिदोषोज्झिताः लोकः किंचिदपि स्वकीयहृदये स्वेच्छाचरो मन्यताम् । साध्या ग्रुद्धिरिहात्मनः शमवतामत्रापरेण द्विपा मित्रेणापि किमु स्वचेष्टितफलं स्वार्थः स्वयं लप्स्यते ॥ ८४ ॥
- 85) दोषानाघुष्य लोके मम भवतु सुखी दुर्जनश्चेद्धनार्थी तत्सर्वसं गृहीत्वा रिपुरथ सहसा जीवितं स्थानमन्यः। मध्यस्थस्त्वेचमेचाखिलमिह जगज्जायतां सोख्यराशिः मत्तो माभूदसौख्यं कथमपि भविनः कस्यचित्पूत्करोमि॥ ८५॥

मूर्जिजनैः लोकः (१) तेन कृता वाधा लोककृतवाधौ । आक्रोशः कठोरवचनम् । हास्यअप्रियअहितकारीवचनविद्यमानेऽपि सित ॥ ८२ ॥ श्रामण्यपुण्यतहः श्रमणस्य भावः श्रामण्यं श्रमणपदं मुनिपदम् एव वृक्षः । फलानि अदत्त्वा क्षणतः एव क्षयं याति । किलक्षणः तहः । उच्चगुणोधशाखापत्रप्रसूनिन्वितोऽपि गुणशाखापत्रपुष्पखन्तिः वृक्षः । घनोप्रकोपदावानलात् वहुलकोधामेः सकाशात् । विनाशं याति । भो यतयः तं कोधम् । अतिदूरं त्यजत ॥ ८३ ॥ कश्चिन्मुनिः वैराग्यं चिन्तयति । वयमुज्वलेन मनसा तिष्टामः । किलक्षणाः वयम् । रागादिदोषोज्ञिताः रागादिदोपरिहताः । खेच्छाचरः लोकः खकीयहृदये किंचिदपि मन्यताम् । इह जगित विपये । शमवतां मुनीनाम् । आत्मनः शुद्धिः साध्या । अत्रापि मुनौ । अपरेण द्विपा शत्रुणा किं कार्यम् । मित्रेणापि किमु खार्थः खप्रयोजनम् । खचेष्टितफलम् आत्मना उपार्जितम् । खयं लप्यते आत्मना प्राप्यते ॥ ८४ ॥ मुनिः उदासं(१) चिन्तयति । दुर्जनः लोके सम दोषान् आधुष्य कथितवा सुखी भवतु । यदि चेद्वनार्था दुर्जनः तदा तत्तवंखं समस्तद्रव्यं गृहीत्वा सुखी भवतु । अथ रिपः सहसा जीवतं गृहीत्वा सुखी भवतु । अन्यः जनः स्थानं गृहीत्वा सुखी भवतु । वृत्रः जीवस्य । असीएयं वृत्राः सिकाशात् कस्यचित् भविनः जीवस्य । असीएयं वृत्राः । अहं मध्यस्यः । इह मित्र अखिलं जगत् सौख्यराशिजीयताम् । मत्तः सकाशात् कस्यन्ति भविनः जीवस्य । असीएयं

निर्मल व निपुल ज्ञानके धारी साधुका मन कोधादि विकारको नहीं प्राप्त होता है उसे उत्तम क्षमा कहते हैं। वह मोक्षमार्गमें चलनेवाले पृथिक जनोंके लिये सर्वप्रथम सहायक होती है ॥ ८२ ॥ मुनिधर्मरूपी पवित्र वृक्ष उत्तत गुणोंके समूहरूप शाखाओं, पत्तों एवं पृष्पोंसे परिपूर्ण होता हुआ भी फलोंको न देकर अतिशय तीव कोधरूपी दावामिसे क्षणभरमें ही नाशको प्राप्त हो जाता है। इसल्ये हे मुनिजन! आप उस कोधको दूरसे ही छोड़ दें ॥ ८३ ॥ हम लोग रागादिक दोपोंसे रहित होकर विशुद्ध मनके साथ स्थित होते हें। इसे यथेच्छ लाचरण करनेवाला जनसमुदाय अपने हृदयमें कुछ भी माने। लोकमें शान्तिके अभिलापी मुनिजनोंके लिये अपनी आत्मशुद्धिको सिद्ध करना चाहिये। उन्हें यहां दूसरे शत्रु अथवा मित्रसे भी क्या प्रयोजन है! वह (शत्रु या मित्र) तो अपने किये हुए कार्यके अनुसार स्वयं ही फल प्राप्त करेगा ॥ ८४ ॥ यदि दुर्जन पुरुष गेरे दोपोंकी घोषणा करके मुखी होता है तो हो, यदि धनका अभिलापी पुरुष मेरे सर्वन्तको ग्रहण करके मुखी होता है तो हो, यदि दुन्तग कोई मेरे स्थानको महण करके मुखी होता है तो हो, यदि दुन्तग कोई मेरे स्थानको महण करके मुखी होता है तो हो, अर जो मध्यस्य है—राग-हेपते रहित है—दह ऐसा ही मध्यस्य दना रहे।

१ म फ श विरो । २ म श रष । १ म जटलस्मूर्वनरोक तिन वृत सामाः श जटवनसूर्वनर कोल्सेर कृत यागा ।

- 117) येनेदं जगदापदम्बुधिगतं कुर्वीत मोहो हठात् येनेते प्रतिजन्तु हन्तुमनसः क्रोधादयो दुर्जयाः। येन भ्रातिरयं च संस्तिसिरित्संजायते दुस्तरा तज्जानीहि समस्तदोषविषमं स्त्रीरूपमेतद्ववम् ॥ ११७॥
- 118) मोहव्याधभटेन संस्तिवने मुग्धेणबन्धापदे
  पाशाः पङ्कजलोचनादिविषयाः सर्वत्र सज्जीकृताः।
  मुग्धास्तत्र पतन्ति तानिप वरानास्थाय वाञ्छन्त्यहो
  हा कष्टं परजन्मने ऽपि न विदः कापीति धिङ्मूर्खताम्॥ ११८॥
- 119) पतन्मोहठकप्रयोगविहितभ्रान्तिभ्रमञ्चक्षुषा पश्यत्येष जनो ऽसमञ्जसमसद्धुद्धिर्धुचं व्यापदे। अप्येतान् विषयाननन्तनरकक्लेशप्रदानस्थिरान्। यत् शश्वत्सुखसागरानिव सतश्चेतःप्रियान् मन्यते॥ ११९॥

लोकमत्स्यकान्। परमधर्मनदात् धर्मसरोवरात्। शिशमुखीविडशेन शिश्वन्मुखाः याः व्रियः ताः एव विडशः तेन । समुद्रुतान् समाकिषितान्। किलक्षणे रितिमुर्मुरे। अतिसमुल्लिसेते अतिप्रकाशिते॥११६॥ भो भ्रातः भो जीव। एतत् ब्रील्पं ध्रुवम्। समस्तदोष-विषमं समस्तदोषभिरतम्। जानीहि। येन स्त्रील्पेण। मोहः। हठात् वलात् मोहशक्तितः। इदं जगत्। आपदम्बुधिगतं कुर्वीत। येन स्त्रील्पेण। एते दुर्जयाः कोधादयः। जन्तु जन्तु प्रति हन्तुमनसः जाताः। च पुनः। येन स्त्रील्पेण इयं संस्तितिरित् संसारनदे। दुस्तरा जायते॥११७॥ संस्तिवने संसारनने। मोहव्याधभटेन। मुग्धेणवन्धापदे मुग्धजनमृगवन्धनाय। सर्वत्र। पद्धजलोचनादिविषयाः स्त्रील्पादिविषयाः। पाशाः बन्धनाः सज्जीकृताः। अहो इति संबोधने। तत्र पाशेषु। मुग्धाः जनाः पतन्ति। हा इति कष्टम्। तान् बन्धनान् वरान् ज्ञात्वा। आस्थाय स्थित्वा। परजन्मनेऽपि परलोकाय। वाञ्छन्ति। इति मूर्खताम् (१)। कापि वयं न विदः (१) इति मूर्खतां धिक् ॥११८॥ एषः असद्वुद्धिजनः असमीचीनवुद्धिः लोकः। एतत् विषयसौख्यम्। मोहठकप्रयोगेण चूर्णेन विहिता कृता या भ्रान्तिः तया भ्रान्ता अमत् यच्छः तेन चक्छषा। असमञ्जसं वैपरीत्थं परयति। इन्द्रियविषयं वरं परयति। ध्रुवं निश्चयेन। तद्विषयं व्यापदे कष्टाय भवति। तथापि

धीवर कांट्रेके द्वारा नदीसे मछिलेयोंको निकालकर उन्हें आगमें पकाता है उसी प्रकार कामदेव (भोगा-भिलाषा) भी मनुष्योंको स्त्रियोंके द्वारा धर्मसे अष्ट करके उन्हें विषयभोगोंसे सन्तप्त करता है। ११६॥ जिस स्त्रीके सौन्दर्यके प्रभावसे यह मोह जगत्के प्राणियोंको बलात् आपित्तरूप समुद्रमें प्रविष्ट करता है, जिसके द्वारा ये दुर्जय कोध आदि शत्रु प्रत्येक प्राणीके धातमें तत्पर रहते हैं, तथा जिसके द्वारा यह संसाररूपी नदी पार करनेके लिये अशक्य हो जाती है, हे आता! तुम उस स्त्रीके सौन्दर्यको निश्चयतः समस्त दोषोंसे युक्त होनेके कारण कष्टदायक समझो॥ ११७॥ सुभट मोहरूपी व्याधने संसाररूप वनमें मूर्सजनरूपी मृगोंको वन्धनजनित आपित्तमें डाल्नेके लिये सर्वत्र कमलके समान नेत्रोंबाली स्त्री आदि विषयरूपी जालोंको तैयार कर लिया है। ये मूर्ख प्राणी उस इन्द्रियविषयरूपी जालमें फंस जाते हैं और उन विषयभोगोंको उत्तम एवं स्थायी समझ कर परलोकमें भी उनकी इच्छा करते हैं, यह बहुत खेदकी बात है। परन्तु विद्वान् पुरुष उनकी अभिलाषा इस लोक और परलोकमेंसे कहीं भी नहीं करते हैं। उस मूर्खताको धिक्तर है। ११८॥ यह दुर्बुद्धि मनुप्य मोहरूपी ठगके प्रयोगसे की गई आन्तिसे अमको प्राप्त हुई चक्षके द्वारा इस विषयसुखको विपरीत देखता है, अर्थात् उस दुखदायक विषयसुखको सुखदायक मानता है। परन्तु वास्तवमें वह निश्चयसे आपित्तजनक ही है। जो ये विषययभोग नरकमें अनन्त दुख देनेवाले व

- 120) संसारे ऽत्र घनाटवीपरिसरे मोहष्ठकः कामिनी-क्रोधाद्यश्च तदीयपेटकमिदं तत्संनिधौ जायते। प्राणी तद्विहितप्रयोगविकलस्तद्वद्रयतामागतो न स्वं चेतयते लभेत विपदं ज्ञातुः प्रभोः कथ्यताम्॥ १२०॥
- 121) पेश्वर्यादिगुणप्रकाशनतया मूढा हि ये कुर्वते सर्वेषां टिरिटिल्लितानि पुरतः पश्यन्ति नो व्यापदः । विद्युल्लोलमपि स्थिरं परमपि खं पुत्रदारादिकं मन्यन्ते यदहो तदत्र विषमं मोहप्रभोः शासनम् ॥ १२१ ॥
- 122) क्ष यामः किं कुर्मः कथिमह सुखं किं च भविता कुतो लभ्या लक्ष्मीः क इह नृपतिः सेव्यत इति । विकल्पानां जालं जडयित मनः पश्यत सतां अपि ज्ञातार्थानामिह महदहो मोहचरितम् ॥ १२२॥

एतान् विषयान्। लोकस्य चेतः प्रियान् मन्यते। किंलक्षणान् विषयान्। अनन्तनरक्केशप्रदान् अस्थिरान्। मृहजनः शक्षत्सुखसागरान् इव मन्यते। सतः विद्यमानान् ॥ १९९॥ अत्र संसारे। मोहः ठकैः वर्तते। किंलक्षणे संसारे। घनाटवीपरिसरे चतुर्गतिपरिश्रमे। च पुनः। कामिनीकोधाद्याः। इदं तस्ये मोहस्य पेटकं परिवारः। प्राणी जीवः। तत्संनिधौ तस्य मोहस्य निकटे। तिद्विहित-प्रयोगिविकलः मोहचूर्णेन विकलः। जायते। किंलक्षणः जीवः। तस्य मोहस्य वश्यताम् आगतः। खम् आत्मानम्। न चेतयते। विपदं लभेत आपदं लभेत। भो जीव। ज्ञातुः प्रभोः अग्रे सर्वज्ञस्य अग्रे कथ्यताम् ॥१२०॥ हि यतः। ये मृहाः मूर्खाः। सर्वेषां लोकानाम्। पुरतः अग्रे। टिरिटिलितानि हास्यं कुर्वते। लोकानां पुरतः अग्रे चेष्टितानि कुर्वन्ति। कया। ऐश्वर्यादिगुणप्रकाशनतया लक्ष्मीगर्वेण। जनाः व्यापदः दुःखानि। नो पश्यन्ति। अहो इति आश्वर्ये। यतपुत्रदारादिकम्। खम् आत्मानम् अपि परं द्व्यादिकम्। स्थिरं मन्यन्ते। किंलक्षणं पुत्रादिकम्। सर्वं विद्युलोलं चवलं विनश्वरम्। तत् अत्र संसारे। मोहप्रभोः मोहराज्ञः। शासनं प्रभावः वर्तते॥१२१॥ अहो इति संबोधने। मो मन्याः भो लोकाः। इह जगति संसारे। मोहचरितं पश्यत। किंलक्षणं मोहचरितम्। महद्गरिष्ठम् । इति विकल्पानां जालम्। सतां सत्पुरुषाणाम्। मनश्वत्तम्। जडयित मूर्खं करोति। किंलक्षणानां सताम्। ज्ञातार्थानाम्। इति किम्। वयं क यामः कुत्र गच्छामः। वयं किं कुर्मः। इह संसारे कथं सुखं भवति। च पुनः। किं भविता किं भविष्यति। लक्ष्मीः कुतः लभ्या। इह संसारे कः चपतिः राजा सेव्यते। इति विकल्पानां जालं मनः जडयित। एतत्सर्वं मोहन्तिव्यति। इति विकल्पानां जालं मनः जडयित। एतत्सर्वं मोहन्

अस्थिर हैं उनको वह सर्वदा चित्तको प्रिय लगनेवाले सुखके समुद्रके समान मानता है ॥ ११९ ॥ सघन वनकी पर्यन्तभूमिके समान इस संसारमें मोहरूप ठग विद्यमान है । खी और क्रोधादि कपायें उसकी पेटीके समान हैं अर्थात् वे उसके प्रवल सहायक हैं । कारण कि ये उसके रहनेपर ही होते हैं । उक्त मोहके द्वारा किये गये प्रयोगसे व्याकुल हुआ प्राणी उसके वशमें होकर अपने आत्मस्वरूपका विचार नहीं करता, इसीलिये वह विपित्तको प्राप्त होता है । उस मोहरूप ठगसे प्राणीकी रक्षा करनेवाला चूंकि ज्ञाता प्रमु (सर्वज्ञ) है अत एव उस ज्ञाता प्रमुसे ही प्रार्थना की जाय ॥ १२०॥ जो मूर्खजन अपने ऐश्वर्य आदि गुणोंको प्रगट करनेके विचारसे अन्य सब जनोंकी मजाक किया करते हैं वे आगे आनेवाली आपित्योंको नहीं देखते हैं । आश्चर्य है कि जो पुत्र एवं पत्नी आदि विजलीके समान चंचल (अस्थिर) हैं उन्हें वे लोग स्थिर मानते हैं तथा प्रत्यक्षमें पर (भिन्न) दिखनेपर भी उन्हें स्वकीय समझते हैं । यह मोहरूपी राजाका विषम शासन है ॥ १२१॥ हम कहां जावें, क्या करें, यहां सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, और क्या होगा, लक्ष्मी कहांसे प्राप्त हो सकती है, तथा इसके लिये कौन-से राजाकी सेवा की जाय; हत्यादि विकल्पोका समुदाय यहां तत्त्वज्ञ सज्जन पुरुषोंके भी मनको जड़ बना देता है, यह शोचनीय है ।

१ क मोहठकः। २ क कोधाद्याः तस्य। ३ श महागरिष्ठम्।

- 123) विहाय व्यामोहं घनसदनतन्वादिविषये कुरुध्वं तत्तूर्णं किमपि निजकार्यं वत बुधाः। न येनेदं जन्म प्रभवति सुनृत्वादिघटना पुनः स्यान्न स्याद्वा किमपरवचोडम्बर्शतेः॥ १२३॥
- 124) वाचस्तस्य प्रमाणं य इह जिनपतिः सर्वविद्वीतरागो रागद्वेपादिदोपैरुपहर्तमनसो नेतरस्यानृतत्वात्। एतन्निश्चित्य चित्ते श्रयत वत बुधा विश्वतत्त्वोपलब्धौ मुक्तेर्मूलं तमेकं भ्रमत किमु वहुष्यन्धतहुःपथेषु॥ ६२४॥
- 125) यः कल्पयेत् किमिप सर्वविदो ऽपि वाचि संदिद्य तत्त्वमसमञ्जसमात्मवुद्धा। स्रे पत्रिणां विचरतां सुदृशेक्षितानां संख्यां प्रति प्रविद्घाति स वादमन्धः॥ १२५॥

चिरतम् ॥ १२२ ॥ वत इति खेदे । भो युधाः भो लोकाः । अपरवचोडम्यर्शतैः किं वचनसहस्नैः किम् । तूर्णं शीव्रम् । तिक्नमिप निजकार्यं कुरुष्वम् । येन कर्मणा । इदं जन्म संसारः । न प्रभवति । धनसदनतन्वादिविपये व्यामोहं विहाय सक्ता । पुनः सुमृत्वादिघटना पुनः स्यात् भवेत् । वा न स्याद् न भवेत् ॥ १२३ ॥ इह संसारे । तस्य वाचः प्रमाणं श्रेष्टम् । यः जिनपतिः भवति । यः सर्वविद्भवति । यो वीतरागो भवति । इतरस्य देवस्य वाचः प्रमाणं न स्यात् न भवेत् । कस्मात्। अनृतत्वात् असस्यन्वात् । किंलक्षणस्य कुदेवस्य । रागद्वेपादिदोषैः कृत्वा उपहृतेमनसः रागद्वेपैः पीडितचित्तस्य । वत इति खेदे । भो युधाः एत-र्स्वोक्तम् । चित्ते निश्चित्य चित्ते स्थाप्य । विश्वतत्त्वोपल्व्यो सत्याम् । एकं तम् आत्मानं मुक्तेर्मृलं श्रयत आश्रयत । बहुषु दुःपथेषु अन्धवत् किमु श्रमत ॥ १२४ ॥ यः मूर्तः आत्मयुद्ध्या कृत्वा । तत्त्वं प्रति संदिह्य संदेहं गत्वा । सर्वविदः वाचि सर्वज्ञस्य वचने । किमपि असम्बन्धं वैपरीशं । कल्पयेत् असत्यं विचारयेत् । स मूर्तः अन्धः । खे आकाशे । विचरतां गच्छताम् । पत्रिणां पिक्षणाम् । संख्यां प्रति । वादं प्रविद्धाति वादं करोति । किंलक्षणानां पत्रिणाम् । सुदशेक्षितानां दृष्टियुक्तेन जीवेन

थह सब मोहकी महती छीछा है ॥ १२२ ॥ हे पण्डितजन! धन, महल और शरीर आदिके विषयमें ममत्व बुद्धिको छोड़कर शीघतासे कुछ भी अपना ऐसा कार्य करो जिससे कि यह जन्म फिरसे न प्राप्त करना पड़े । दूसरे सैकड़ों वचनोंके समारम्भसे तुम्हारा कोई भी अभीष्ट सिद्ध होनेवाला नहीं है । यह जो तुम्हें उत्तम मनुष्य पर्याय आदि स्वहितसाधक सामग्री प्राप्त हुई है वह फिरसे प्राप्त हो सकेगी अथवा नहीं प्राप्त हो सकेगी, यह कुछ निश्चित नहीं है । अर्थात् उसका फिरसे प्राप्त होना बहुत कठिन है ॥ १२३ ॥ यहां जो जिनेन्द्र देव सर्वज्ञ होता हुआ राग-द्रेषसे रहित है उसका वचन प्रमाण (सत्य) है । इसके विपरीत जिसका अन्तःकरण राग-द्रेषादिसे दृषित है ऐसे अन्य किसीका वचन प्रमाण नहीं हो सकता, कारण कि वह सत्यतासे रहित है । ऐसा मनमें निश्चय करके हे बुद्धिमान् सज्जनो । जो सर्वज्ञ हो जानेसे मुक्तिका मूल कारण है उसी एक जिनेन्द्र देवका आप लोग समस्त तत्त्वोंके परिज्ञानार्थ आश्रय करें, अन्धेके समान बहुत-से कुमार्गोमें परिश्रमण करना योग्य नहीं है ॥ १२४ ॥ जो सर्वज्ञके भी वचनमें सन्दिग्ध होकर अपनी बुद्धिसे तत्त्वके विषयमें अन्यथा कुछ कल्पना करता है वह अज्ञानी पुरुष निर्मल नेत्रोंवाले व्यक्तिके द्वारा देखे गये आकाशमें विचरते हुए पक्षियोंकी संख्याके विषयमें विवाद करनेवाले अन्धेके समान आचरण करता है ॥ १२५ ॥ जिन देवने अंगश्चतके बारह तथा अंगबाह्यके अनन्त मेद बतलाये हैं । इस दोनों ही प्रकारके श्रुतमें चेतन आसाको आहासकरूपसे तथा उससे भिन्न पर पदार्थोंको

- 126) उक्तं जिनैर्दाद्वाभेद्मक्तं श्रुतं ततो बाह्यमनन्तभेदम्। तस्मिन्नुपादेयतया चिदातमा ततः परं हेयतयाभ्यधायि ॥ १२६॥
- 127) अल्पायुषामल्पधियामिदानीं कुतः समस्तश्रुतपाठशक्तिः। तद्त्र मुक्ति प्रति बीजमात्रमभ्यस्यतामात्महितं प्रयत्नात्॥ १२७॥
- 128) निश्चेतच्यो जिनेन्द्रस्तद्तुलवचसां गोचरे ऽर्थे परोक्षे कार्यः सो ऽपि प्रमाणं वदत किमपरेणालकोलाहलेनं।

अवलोकितानाम् ॥ १२५ ॥ जिनैः गणधरदेवैः । द्वादशमेदम् अङ्गं श्रुतम् उक्तं कथितम् । ततः । द्वादशाङ्गाद्वाद्यम् अनेकभेदम् । तिस्मिन् द्विधाश्चतेषु (१) । उपादेयतया चिदात्मा वर्तते । अभ्यधायि अकथि । ततः आत्मनः सकाशात् । परं परवस्तु । हेयतया अभ्यधायि जिनः कथितवान् ॥ १२६ ॥ तत्तस्मात्कारणात् । इदानीम् अल्पायुषाम् अल्पधियां मनुष्याणाम् । समस्तश्चतपाठ-शक्तिः कुतः भवति । अत्र संसारे । प्रयत्नात् मुक्तिं प्रति बीजमात्रम् आत्मिहतं श्चतम् अभ्यस्यताम् ॥१२७॥ भो भो भव्याः । जिनेन्द्रः निश्चेतव्यः । तस्य जिनेन्द्रस्य । अतुलवचसां गोचरे परोक्षे अर्थे निश्चयः सोऽपि निश्चयः प्रमाणं कार्यम् । भो लोकाः । इद्द आत्मिन छद्मस्थतायां सल्याम् अपरेण आल-मिथ्याकोलाहलेनै वृथा किम् । वदत । भो भव्याः भो समयपथलानुभूतिप्रवृद्धाः

हैयस्वरूपसे निर्दिष्ट किया गया है ॥ विशेषार्थ – मतिज्ञानके निमित्तसे जो ज्ञान होता है उसे श्रुतज्ञान कहते हैं । इस श्रुतके मूलमें दो मेद हैं — अंगप्रविष्ट और अंगबाह्य । इनमें अंगप्रविष्टके निम्न बारह भेद हैं- १ आचारांग २ सूत्रकृतांग ३ स्थानांग ४ समवायांग ५ व्याख्याप्रज्ञस्यंग ६ ज्ञानुधर्मकथांग ७ उपासका-ध्ययनांग ८ अन्तक्कद्दशांग ९ अनुत्तरौपपादिकदशांग १० प्रश्नव्याकरणांग ११ विपाकस्त्रांग और १२ दृष्टि-षादांग । इनमें दृष्टिवाद भी पांच प्रकारका है— १ परिकर्म २ सूत्र ३ प्रथमानुयोग ४ पूर्वगत और ५ चूलिका । इनमें पूर्वगतके भी निम्न चौदह भेद हैं— १ उत्पादपूर्व २ अग्रायणीपूर्व ३ वीर्यानुप्रवाद ४ अस्तिनास्तिप्रवाद ५ ज्ञानप्रवाद ६ सत्यप्रवाद ७ आत्मप्रवाद ८ कमीप्रवाद ९ प्रत्याख्याननामधेय १० विद्यानप्रवाद ११ कल्याणनामधेय १२ प्राणावाय १३ कियाविशाल और १४ लोकबिन्दुसार । अंगबाह्य दशवैकालिक और उत्तराध्ययन आदिके भेदसे अनेक प्रकारका है। फिर भी उसके मुख्यतासे निम्न चौदह भेद वतलाये गये हैं-- १ सामायिक २ चतुर्विशतिस्तव ३ वन्दना ४ प्रतिक्रमण ५ वैनयिक ६ कृतिकर्म ७ दशवैकालिक ८ उत्तराध्ययन ९ कल्पन्यवहार १० कल्प्याकल्प्य ११ महाकल्प्य १२ पुण्डरीक १३ महापुण्डरीक और १४ निषिद्धिका (विशेष जिज्ञासाके लिये षर्खंडागम – कृतिअनुयोगद्वार (पु. ९) पृ. १८७-२२४ देखिये)। इस समस्त ही श्रुतमें एक मात्र आत्माको उपादेय वतलाकर अन्य सभी पदार्थोंको हेय वतलाया गया है। श्रुतके अभ्यासका प्रयोजन भी यही है, अन्यथा ग्यारह अंग और नौ पूर्वीका अभ्यास करके भी द्रव्यिलंगी मुनि संसारमें ही परिश्रमण किया करते हैं ॥ १२६ ॥ वर्तमान कालमें मनुष्योंकी आयु अल्प और वुद्धि अतिशय मन्द हो गई है। इसीलिये उनमें उपर्युक्त समस्त श्रुतके पाठकी शक्ति नहीं रही है। इस कारण उन्हें यहां उतने ही श्रुतका प्रयत्तपूर्वक अभ्यास करना चाहिये जो मुक्तिके प्रति वीजभूत होकर आत्माका हित करनेवाला है ॥ १२७ ॥ हे मन्य जीवो । आपको जिनेन्द्र देवके विषयमें निश्चय करना चाहिये और उसके अनुपम वचनोंके विषयभूत परोक्ष पदार्थके विषयमें उसीको प्रमाण मानना चाहिये। दूसरे व्यर्थके कोलाहरूसे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, यह आप ही वतलावें। अतएव छद्मस्य (अल्पज्ञ ) अवस्थाके विद्यमान

१ भ श किमपेरेरालकोलाहलेन, व किनपरैलकोलाहरेन। २ भ श अपरैः आलकोलाहलेन। पद्म नं ० ७

सत्यां छन्नस्थतायामिह समयपथस्वानुभूतिप्रवुद्धा भो भो भन्या यतभ्वं हगवगमनिधावात्मनि प्रीतिभाजः॥ १२८॥

- 129) तद्भ्यायत तात्पर्याज्ज्योतिः सिचन्मयं विना यसात्। सद्पि न सत् सति यसिन् निश्चितमाभासते विश्वम्॥ १२९॥
- 130) अज्ञो यद्भवकोटिभिः क्षपयति खं कर्म तसाद्वहु खीकुर्वन् कृतसंवरः स्थिरमना ज्ञानी तु तत्तत्क्षणात्। तीक्ष्णक्रेशहयाश्रितो ऽिष हि पदं नेष्टं नपःस्यन्दनो नेयं तन्नयति प्रभुं स्फुटतरज्ञानैकसूतोज्झितः॥ १३०॥

सिद्धान्तपथानुभूतिजागरिताः । आत्मिन यतध्वम् । किंलक्षणा भन्याः । हगवगमनिधौ रत्नत्रये । प्रीतिभाजः रत्नत्रयम् आश्रिताः ॥१२८॥ तात्पर्यात् निश्चयेन । तत् चिन्मयं ज्योतिः ध्यायत । किंलक्षणं ज्योतिः । सत् विद्यमानम् । निश्चितम् । यसात् ज्योतिषः विना । विश्वं समस्तलोकम् । सत् अपि न सत् विद्यमानम् अपि अविद्यमानम् । यस्मिन् ज्योतिः प्रकाशे सित । विश्वं समस्तम् । आभासते प्रकाशते ॥१२९॥ अज्ञः मूर्वः । यत् खं कर्म । भवकोटिभिः पर्यायकोटिभिः कृत्वा क्षपयित । तसात् कर्मणः । वहु कर्म खीकुर्वन् अङ्गीकरोति । तु पुनः । कृतसंत्ररः स्थिरमनाः ज्ञानी पुमान् । तत् कर्म । तत्क्षणात् क्षपयित । दृष्टान्तमाह । हि यतः । तपः स्यन्दनः तपोरथः । नेयं राजानम् आत्मानं प्रभुम् । इष्टं पदं मोक्षपदम् । न नयित । किंलक्षणः तपोरथः । स्फुटतरज्ञानैकस्तो-जिझतः प्रकटज्ञानसारथिरहितः । पुनः किंलक्षणः तपोरथः । तीक्ष्णक्षेत्राह्याश्रितः अपि तीक्ष्णक्षेत्रघोटकसहितोऽपि ॥ १३०॥

रहनेपर सिद्धान्तके मार्गसे प्राप्त हुए आत्मानुभवनसे प्रबोधको प्राप्त होकर आप सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानकी निधिस्वरूप आत्माके विषयमें प्रीतियुक्त होकर प्रयत्न कीजिये – उसकी ही आराधना कीजिये ॥ विशेषार्थ → अल्पज्ञताके कारण हम लोग जिन परोक्ष पदार्थों के विषयमें कुछ भी निश्चय नहीं कर सकते हैं उनके विषयमें हमें जिनेन्द्र देवको, जो कि राग-द्वेषसे रहित होकर सर्वज्ञ भी है, प्रमाण मानना चाहिये। यद्यपि वर्तमानमें वह यहां विद्यमान नहीं है तथापि परम्पराप्राप्त उसके वचन (जिनागम) तो विद्यमान है ही। उसके द्वारा प्रबोधको प्राप्त होकर भव्य जीव आत्मकल्याण करनेमें प्रयत्नशील हो सकते हैं ॥ १२८॥ चैतन्यमय उस उत्कृष्ट ज्योतिका तत्परतासे ध्यान कीजिये, जिसके विना विद्यमान भी विश्व अविद्यमानके समान प्रतिभासित होता है तथा जिसके उपस्थित होनेपर वह विश्व निश्चित ही यथार्थस्वरूपमें प्रतिभासित होता है ॥ १२९॥ अज्ञानी जीव अपने जिस कर्मको करोड़ों जन्मोंमें नष्ट करता है तथा उससे बहुत अधिक ग्रहण करता है उसे ज्ञानी जीव स्थिरचित्त होकर संवरको प्राप्त होता हुआ तत्क्षण अर्थात् क्षणभरमें नष्ट कर देता है। ठीक है-तीक्ष्ण क्केशरूपी घोड़ोंके आश्रित होकर भी तपरूपी रथ यदि अतिशय निर्मल ज्ञानरूपी अद्वितीय सारथिसे रहित है तो वह अपने ले जानेके योग्य प्रमु ( आत्मा और राजा ) को अमीष्ट स्थानमें नहीं प्राप्त करा सकता है ॥ विशेषार्थ- जिस प्रकार अनुभवी सारथी (चालक) के विना शीघ्रगामी घोड़ोंके द्वारा खींचा जानेवाला भी रथ उसमें बैठे हुए राजा आदिको अपने अमीष्ट स्थानमें नहीं पहुंचा सकता है उसी प्रकार सम्यन्ज्ञानके विना किया जानेवाला तप दुःसह कायक्केशोंसे संयुक्त होकर भी आत्माको मोक्षपदमें नहीं पहुंचा सकता है। यही कारण है कि जिन कर्मोंको अज्ञानी जीव करोड़ों भवोंमें भी नष्ट नहीं कर पाता है उनको सम्यन्ज्ञानी जीव क्षणभरमें ही नष्ट कर देता है। इसका भी कारण यह है कि अज्ञानी प्राणीके निर्जराके साथ साथ नवीन कर्मीका आस्रव भी होता रहता है, अतः वह कर्मसे रहित नहीं हो पाता है । किन्तु इसके विपरीत ज्ञानी जीवके जहां नवीन कर्मीका आसव रुक जाता है वहां पूर्वसंचित कर्मकी निर्जरा भी होती है। अतएव

- 131) कर्मान्धी तद्विचित्रोदयलहरिभरव्याकुले व्यापदुग्र-भ्राम्यश्वकादिकीणे मृतिजननलसद्वादवावर्तगर्ते । मुक्तः शक्त्या हताङ्गः प्रतिगति स पुमान् मज्जनोन्मज्जनाभ्या-मप्राप्य ज्ञानपीतं तदनुगतज्ञडः पारगामी कथं स्यात् ॥ १३१
- 132) शश्वन्मोहमहान्धकारकलिते त्रैलोक्यसद्मन्यसौ जैनी वागमलप्रदीपकलिका न स्याद्यदि द्योतिका। भावानामुपलन्धिरेव न भवेत् सम्यक्तदिष्टेतर-प्राप्तित्यागञ्चते पुनस्तनुभृतां दूरे मतिस्तादृशी॥ १३२॥
- 133) शान्ते कर्मण्युचितसकलक्षेत्रकालादिहेतौ लब्ध्वा स्वास्थ्यं कथमपि लसयोगमुद्रावशेषम् ।

स पुमान् । कर्मान्धो कर्मसमुद्रे । ज्ञानपोतम् अप्राप्य पारगामी कर्यं स्यात् भवेत् । किलक्षणः पुमान् । तदनुगतः तस्य संसारसमुद्रस्य अनुगतः सहगामी। पुनः जडः मूर्कः । पुनः किलक्षणः जीवः । शत्या मुक्तः रहितः । प्रतिगति गतिं पति पति । मजनं बुडनम् उन्मजनम् उन्मजनम् उन्छलनं द्वाभ्याम् । हताङः विकलाङः पीडितशरीरः । किलक्षणे कर्मसमुद्रे । तद्विचित्रोदयलहरिभरण्याङ्गले तस्य कर्मणः विचित्रोदयलहरिभरेण व्याङ्गले । पुनः किलक्षणे कर्मसमुद्रे । व्यापदुग्रभाम्यच्नकादिकीणं सघन-उग्रभ्रमक्षकदुष्टजलचरजीवस्रते । पुनः किलक्षणे कर्मसमुद्रे । स्वतिजननलसद्वाडवावर्तगर्ते जन्मजरामृत्युवाडवाप्तिमृते ॥ १३१ ॥ यदि चेत् । त्रेलोक्यसद्वानि त्रैलोक्यएद्वे । असौ जैनी वाक् अमलप्रद्रीपकलिका । द्योतिका प्रकाशनशीला । न स्यात् न भवेत् । किलक्षणे त्रैलोक्यसद्वानि । शक्षन्मोद्दमहान्धकारकिते अनवरतमोहान्धकारभरिते । संसारे यदि जैनी वाक्दीपिका न स्यात् तदा । तनुमृतां जोवानाम् । भावानां सम्यक् उपलब्धिते न भवेते । पुनस्तत् - इष्टेतरप्राप्तिसागकृते उपादेयहेयवस्तुप्राप्तिसागकृते कारणाय । तनुमृतां ताद्दशी मितः दूरे तिष्ठति ॥ १३२ ॥ यत् यस्मात् । अयम् आत्मा धर्मः । आत्मना । स्वम् आत्मानम् । अधुखरफीतसंसारगर्तात् उद्गत्य सुस्यस्य सुस्यस्य सुद्रस्य सुस्यस्य । धारयति स्थापयति । कर्मणिशान्ते सति । उचितयोग्यसकलक्षेत्रकालदिपचसामप्रीहेतौ सत्यां (१) वर्तमानायाम् ।

वह शीघ्र ही कमोंसे रहित हो जाता है ॥ १३० ॥ जो कर्मरूपी समुद्र अपने विविध प्रकारके उदयरूपी लहरोंके भारसे व्याप्त है, आपित्तयोंरूप इधर उधर घूमनेवाले महान् मगर आदि जलजन्तुओंसे परिपूर्ण है, तथा मृत्यु व जन्मरूपी वड़वाग्नि और मंवरोंके गह्नेके समान है; उसमें पड़ा हुआ वह अज्ञानी मनुष्य — जिसका शरीर प्रत्येक गितमें (पग-पगपर) बार बार इबने और ऊपर आनेके कारण पीड़ित हो रहा है तथा जो पार करानेरूप शक्तिसे रहित है — ज्ञानरूपी जहाजको प्राप्त किये विना कैसे पारगामी हो सकता है श्रिष्ठांत् जब तक उसे ज्ञानरूपी जहाज प्राप्त नहीं होता है तब तक वह कर्मरूपी समुद्रके पार किसी प्रकार भी नहीं पहुंच सकता है ॥ १३१ ॥ जो तीनों लोकोंरूप भवन सर्वदा मोहरूप सधन अन्धकारसे ज्याप्त हो रहा है उसको प्रकाशित करनेवाली यदि जिनवाणीरूपी निर्मल दीपककी लो न हो तो पदार्थोंका भले प्रकारसे जब ज्ञान ही नहीं हो सकता है तब ऐसी अवस्थामें इष्टकी प्राप्ति और अनिष्टके परित्यागके लिये प्राणियोंके उस प्रकारकी बुद्धि कैसे हो सकती है शनहीं हो सकती है ॥ १३२ ॥ कर्मके उपशान्त होनेके साथ योग्य समस्त क्षेत्र-कालदिरूप सामप्रीके प्राप्त हो जानेपर केवल ध्यानमुद्रासे संयुक्त स्वास्थ्य (आत्मस्वरूपस्थिता) को जिस किसी प्रकारसे प्राप्त करके चूंकि यह आत्मा दु:खोंसे परिपूर्ण संसाररूप गह्नेसे अपनेको निकालकर अपने आप ही खुसमय पद अर्थात् मोक्षमें धारण कराता है अत्तप्त वह आत्मा ही धर्म कहा जाता है ॥ विशेषार्थ— 'इष्टस्थाने धरित इति धर्मः' इस निरुक्तिके अनुसार जो जीवको संसारदुखसे निकालकर अभीष्ट पद

१ व सुद्राविशेषम्। २ अ श उपलिथः कर्यं स्याद् प्राप्तिः कथं भवेत्। ३ अ श तिष्ठति इत्येतत्पदं नास्ति ।

आत्मा धर्मी यदयमसुखस्फीतसंसारगर्ता-दुद्धत्य सं सुखमयपदे घारयत्यात्मनेव ॥ १३३ ॥

134) नो शून्यो न जड़ो न भूतजनितो नो कर्तृभावं गतो नैको न क्षणिको न विश्वविततो नित्यो न चैकान्ततः।

कथमपि स्वास्थ्यं लब्ध्वा प्राप्य । लसयोगमुदावशेषं ध्यानमुद्रारहस्ययुक्तम् ॥ १३३ ॥ आत्मा एकान्ततः शून्यो न जडो भूतजनितः पृथिव्यादिजनितो न कर्तृभावं गतः न । आत्मा एकान्ततः एको न । आत्मा क्षणिको न । आत्मा विश्ववितते न । आत्मा नित्यो न । व्यवहारेण आत्मा कायमितैः कायप्रमाणैः । सम्यक् चिदेकनिलयः । च पुनः । कर्ता खयं मोका

( मोक्ष ) में प्राप्त कराता है उसे वर्म कहा जाता है। कर्मों के उपशान्त होनेसे प्राप्त हुई द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावरू सामग्रीके द्वारा अनन्तचतुष्ट्यस्वरूप स्वास्थ्यका लाभ होता है। इस अवस्थामें एक मात्र ध्यानमुद्रा ही शे रहती है, शेष सब संकल्प-विकल्प छूट जाते हैं। अब यह आत्मा अपने आपको अपने द्वारा ही संसाररू गह्नेसे निकालकर मोक्षमें पहुंचा देता है। इसीलिये उपर्युक्त निरुक्तिके अनुसार वास्तवमें आत्माका नाम ही धर्म है-उसे छोड़कर अन्य कोई धर्म नहीं हो सकता है॥ १३३॥ यह आत्मा एकान्तरूपसे न तो शून्य है न जड़ है, न पृथिव्यादि भ्तोंसे उत्पन्न हुआ है, न कर्ता है, न एक है, न क्षणिक है, न विश्वव्यापक है, और न नित्य ही है। किन्तु चैतन्य गुणका आश्रयभूत वह आत्मा प्राप्त हुए शरीरके प्रमाण होता हुआ लये ही कर्ता और भोक्ता भी है। वह आत्मा प्रत्येक क्षणमें स्थिरता ( घ्रौच्य ), विनाश ( व्यय ) और जनन (उत्पाद ) से संयुक्त रहता है ॥ विशेषार्थ-भिन्न भिन्न प्रवादियोंके द्वारा आत्माके स्वरूपकी जो विविध प्रकारसे कल्पना की गई है उसका यहां निराकरण किया गया है। यथा – शून्यैकान्तवादी (माध्यमिक) केवल आत्माको ही नहीं, बल्कि समस्त विश्वको ही शून्य मानते हैं। उनके मतका निराकरण करनेके लिये यहां 'एकान्ततः नो शून्यः' अर्थात् आत्मा सर्वथा शून्य नहीं है, ऐसा कहा गया है। वैशेषिक मुक्ति अवस्थामें बुद्ध्यादि नौ विशेष गुणोंका उच्छेद मानकर उसे जड जैसा मानते हैं। संसार अवस्थामें भी वे उसे स्वयं चेतन नहीं मानते, किन्तु चेतन ज्ञानके समवायसे उसे चेतन स्वीकार करते हैं जो औपचारिक है। ऐसी अवस्थामें वह स्व्रूपसे जड ही कहा जावेगा । उनके इस अभिप्रायका निराकरण करनेके लिये यहां 'न जुड:' अर्थात् वह जड नहीं है, ऐसा निर्देश किया गया है। चार्वाकमतानुयायी आत्माको पृथिवी आदि पांच भ्तोंसे उत्पन्न हुआ मानते हैं। उनके अभिप्रायानुसार उसका अस्तित्व गर्भसे मरण पर्यन्त ही रहता है-गर्भके पहिले और मरणके पश्चात् उसका अस्तित्व नहीं रहता। उनके इस अभिप्रायको दूषित वतलाते हुए यहां 'न भूतजनितः' अर्थात् वह पंच भूतोंसे ज्यान नहीं हुआ है, ऐसा कहा गया है। नैयायिक आत्माको सर्वथा कर्ता मानते हैं। उनके अभिप्रायको लक्ष्य करके यहां 'नो कर्न्यमावं गतः' अर्थात् वह सर्वथा कर्नृत्व अवस्थाको नहीं प्राप्त है, ऐसा कहा गया है। पुरुषाद्वैतवादी केवल परब्रह्मको ही स्वीकार करके उसके अतिरिक्त समस्त पदार्थीका निषेध करते हैं। लोकमें जो विविध प्रकारके पदार्थ देखनेमें आते हैं उसका कारण अविद्याजनित संस्कार है। इनके उपर्युक्त मतका निराकरण करते हुए यहां 'नैकः' अर्थात् आत्मा एक ही नहीं है, ऐसा निर्देश किया गया है। बौद्ध (सौत्रान्तिक) उसे सर्वथा क्षणिक मानते हैं। उनके अभिप्रायको सदोष बतलाते हुए यहां

१ क भूतजनितो न । २ अ श का कायमितिः । ३ अ श का कायप्रमाणम् ।

आत्मा कायसितैश्चिदेकनिलयः कर्ता च भोका स्वयं संयुक्तः स्थिरताविनाराजननैः प्रत्येकमेकक्षणे ॥ १३४॥

135) कात्मा तिष्ठति कीदशः स कितः केनात्र यसेदशी आन्तिस्तत्र विकल्पसंभृतमना यः को ऽपि स ज्ञायताम्। किंचान्यस्य कुतो मितः परिमयं भ्रान्ताशुभौतकर्मणो नीत्वा नाशमुपायतस्तद्खिलं जानाति ज्ञाता प्रभुः॥ १३५॥

प्रतेकं पड्द्रन्यम् । स्थिरताविनाशजननैः संयुक्तः । एकक्षणे क्षणं समयं समयं प्रति ॥ १३४ ॥ आत्मा क तिष्ठति । आत्मा कीट्शः । स आत्मा अत्र संसारे केन कलितः ज्ञातः । यस्य ईट्शी आन्तिः । तत्र आत्मि । विकल्पसंमृतमनाः स कोऽपि आत्मा ज्ञायताम् । किं च । अन्यस्य पदार्थस्य । इयं मितिः कृतः । परं केवलम् अञ्चमातकर्मणः आन्तौ । तत् अमम् ।

'न क्षणिकः' अर्थात् आत्मा सर्वथा क्षणक्षयी नहीं है, ऐसा कहा है । वैशेषिक आदि आत्माको विश्वव्यापक मानते हैं। उनके मतको दोषपूर्ण बतलाते हुए यहां 'न विश्वविततः' अर्थात् वह समस्त लोकमें व्याप्त नहीं है, ऐसा निर्दिष्ट किया है। सांख्यमतानुयायी आत्माको सर्वथा नित्य स्वीकार करते हैं। उनके इस अभिमतको दृषित ठहराते हुए यहां 'न नित्यः' अर्थात् वह सर्वथा नित्य नहीं है, ऐसा निर्देश किया गया है। यहां 'एकान्ततः' इस पदका सम्बन्ध सर्वत्र समझना चाहिये। यथा-'एकान्ततः नो शून्यः, एकान्ततः न जड़: ' इत्यादि । जैनमतानुसार आत्माका स्वरूप कैसा है, इसका निर्देश करते हुए आगे यह वतलाया है कि नयविवक्षाके अनुसार वह आत्मा प्राप्त शरीरके बराबर और चेतन है। वह व्यवहारसे स्वयं कर्मीका क्रती और उनके फलका भोक्ता भी है। प्रकृति कर्त्री और पुरुष भोक्ता है, इस सांख्यसिद्धान्तके अनुसार कर्ता एक (प्रकृति) और फलका भोक्ता दूसरा (पुरुष) हो; ऐसा सम्भव नहीं है । जीवादि छह द्रव्योंमेंसे प्रत्मेक प्रतिक्षण उत्पाद, व्यय एवं धौव्यसे संयुक्त रहता है। कोई भी द्रव्य सर्वथा क्षणिक अथवा नित्य नहीं है।। १३४ ।। आत्मा कहां रहता है, वह कैसा है, तथा वह यहां किसके द्वारा जाना गया है; इस प्रकारकी जिसके म्रान्ति हो रही है वहां उपर्युक्त विकल्पोंसे परिपूर्ण चित्तवाला जो कोई भी है उसे आत्मा जानना चाहिये। कारण कि इस प्रकारकी बुद्धि अन्य (जड) के नहीं हो सकती है। विशेषता केवल इतनी है कि आसाके उत्पन्न हुआ उपर्युक्त विचार अशुभ कर्मके उदयसे आन्तिसे युक्त है। इस आन्तिको प्रयत्न-पूर्वक नष्ट करके ज्ञाता आत्मा समस्त विश्वको जानता है ॥ विशेषार्थ-आत्मा अतीन्द्रिय है । इसीलिये उसे अल्पज्ञानी इन चर्मचक्षुओंसे नहीं देख सकते। अदृश्य होनेसे ही अनेक प्राणियोंको 'आत्मा कहां रहता है, कैसा है और किसके द्वारा देखा गया है' इत्यादि प्रकारका सन्देह प्रायः आत्माके विषयमें हुआ करता है। इस सन्देहको दूर करते हुए यहां यह वतलाया है कि जिस किसीके भी उपर्युक्त सन्देह होता है वास्तवमें वही आत्मा है, क्योंकि ऐसा विकल्प शरीर आदि जड पदार्थके नहीं हो सकता। वह तो 'अहम् अहम्' अर्थात् में जानता हूं, में अमुक कार्य करता हूं; इस प्रकार 'में में' इस उल्लेखसे प्रतीयमान चेतन आत्माके ही हो सकता है। इतना अवश्य है कि जव तक मिथ्याल आदि अग्रुम कर्मोंका उदय रहता है तब तक जीवके. उपर्युक्त आन्ति रह सकती है। तत्पश्चात् वह तपश्चरणादिके द्वासः ज्ञानावरणा-

१ व इस कायनिति । २ इत आन्तोऽशुसात् । ३ इत आन्तः ।

- 136) आत्मा मूर्तिविवर्जितो ऽपि वपुपि स्थित्वापि दुर्छक्षतां प्राप्तो ऽपि स्फुरित स्फुटं यदहमित्युक्षेखतः संततम्। तर्तिक मुद्यत शासनादपि गुरोर्भ्यान्तिः समुत्सुज्यता-मन्तः पश्यत निश्चलेन मनसा तं तन्मुखाक्षयजाः॥ १३६॥
- 187) व्यापी नेव शरीर एव यदसावातमा स्फुरत्यन्वहं भूतानन्वयतो' न भूतजनितो हानी प्रकृत्या यतः।

उपायतः नाशं नीत्वा । प्रभु भखिलं जानाति ज्ञाता भातमा ॥ १३५ ॥ यद्यस्मात्कारणात् । भात्मा मूर्तिविवर्जितोऽपि वपुषि स्थित्वापि दुर्रुक्षतां प्राप्नोति । सन्ततं निरन्तरम् । स्फुटं व्यक्तं प्रकटम् । स्फुरति । अहम् इति उहेम्बतः अहम् इति स्मरण-मात्रतः । गुरोः शासनात् अपि गुरूपदेशादपि । तर्तिः मुत्रात । भो लोकाः गुरूपदेशाद् भ्रान्तिः समुत्रहज्यतां लज्यताम् । निश्वलेने मनसा । तम् आत्मानम् । अन्तः करणे पर्यत । भो लोकाः भो भव्याः । तस्मिन् आत्मिन मुखे सन्मुखे अक्षवजः इन्निय-परिणतिसमृहः येषां ते तन्मुखाक्षवजाः ॥ १३६ ॥ असौ आत्मा । अन्वहम् अनवरतम् । व्यापी नैव । यः शरीरे एव स्फुरति । अन्वयतः निखयतः । आत्मा भूतो न इन्द्रियरूपो न । पृथ्व्यादिजनितो न भूतजनितो न । यतः प्रकृत्या ज्ञानी । वा नित्ये अपवा क्षणिके । कथमपि अर्थिकिया न युज्यते उत्पादव्ययधीव्यत्रयारिमका किया न युज्यते । अपि तु सर्वेषु द्रव्येषु घ्रौव्यव्यमोत्पाद-दिकोंको नष्ट करके अपने स्वभावानुसार अखिल पदार्थीका ज्ञाता (सर्वज्ञ) वन जाता है।। १३५॥ आत्मा मूर्ति (रूप, रस, गन्ध, स्पर्श) से रहित होता हुआ भी, शरीरमें स्थित होकर भी, तथा अदृश्य अवस्थाको प्राप्त होता हुआ भी निरन्तर 'अहम्' अर्थात् 'मैं' इस उन्नेखसे स्पष्टतया प्रतीत होता है। ऐसी अवस्थामें हे भव्य जीवो ! तुम आत्मोन्मुख इन्द्रियसमूहसे संयुक्त होकर क्यों मोहको प्राप्त होते हो ! गुरुकी आज्ञासे भी अमको छोड़ो और अभ्यन्तरमें निश्चल मनसे उस आत्माका अवलोकन करो ॥ १३६ ॥ आत्मा व्यापी नहीं ही है, क्योंकि, वह निरन्तर शरीरमें ही प्रतिभासित होता है। वह भूतोंसे उत्पन्न भी नहीं है, क्योंकि, उसके साथ मूतोंका अन्वय नहीं देखा जाता है तथा वह स्वभावसे ज्ञाता भी है। उसकी सर्वथा नित्य अथवा क्षणिक स्वीकार करनेपर उसमें किसी प्रकारसे अर्थिकया नहीं बन सकती है। उसमें एकत्व भी नहीं है, क्योंकि, वह प्रमाणसे दृढ़ताको प्राप्त हुई मेदप्रतीति द्वारा वाधित है। विशेषार्थ-जो वैशेषिक आदि आत्माको न्यापी स्वीकार करते हैं उनको लक्ष्य करके यहां यह कहा गया है कि 'आत्मा व्यापी नहीं है' क्योंकि, वह शरीरमें ही प्रतिभासित होता है। यदि आत्मा व्यापी होता तो उसकी प्रतीति केवल शरीरमें ही क्यों होती? अन्यत्र भी होनी चाहिये थी। परन्तु शरीरको छोड़कर अन्यत्र कहींपर भी उसकी प्रतीति नहीं होती। अतएव निश्चित है कि आत्मा शरीर प्रमाण ही है, न कि सर्वन्यापी । 'आत्मा पांच भूतोंसे उत्पन्न हुआ है' इस चार्वाकमतको दूषित बतलाते हुए यहां यह कहा है कि आत्मा चूंकि स्वभावसे ही ज्ञाता दृष्टा है, अतएव वह भूतजनित नहीं है। यदि वैसा होता तो आत्मामें स्वमावतः चैतन्य गुण नहीं पाया जाना चाहिये था । इसका भी कारण यह है कि कार्य प्रायः अपने उपादान कारणके अनुसार ही उत्पन्न होता है, जैसे मिट्टीसे उत्पन्न होनेवाले घटमें मिट्टीके ही गुण (मूर्तिमत्व एवं अचेनत्व आदि) पाये जाते हैं। उसी प्रकार यदि आत्मा भूतोंसे उत्पन्न होता तो उसमें भूतोंके गुण अचेतनत्व आदि ही पाये जाने चाहिये थे, न कि स्वाभाविक चेतनत्व आदि । परन्तु चूंकि उसमें अचेतनत्वके विरुद्ध चेतनत्व ही पाया जाता है, अतएव सिद्ध है कि वह आत्मा पृथिव्यादि भूतोंसे नहीं उत्पन्न हुआ है। आत्माको सर्वथा नित्य अथवा क्षणिक माननेपर उसमें घटकी जरुधारण आदि अर्थिकियाके

१ च प्रतिपाठोऽयम् अ क श भूतो नान्ययतो । ब भूत्येनाञ्चयतो । २ क निश्चयेन ।

नित्ये वा क्षणिके ऽथवा न कथमप्यर्थिकिया युज्यते तत्रैकत्वमपि प्रमाणदृढया मेव्प्रतीत्याहतम् ॥ १३७॥

138) कुर्यात्कर्म शुभाशुभं स्वयमसौ भुङ्के स्वयं तत्फलं सातासातगतानुभूतिकलनादात्मा न चान्यादशः।

किया युज्यते (१)। तत्र नित्यानित्ययोर्द्वयोर्मध्ये। प्रमाणदृढया भेदप्रतीत्या कृत्वा। एकत्वम् भाहतम् । निश्चयेन अभेदं भेदरिहतम् । ध्यवहारेण भेदयुक्तं तत्त्वम् ॥१३०॥ असौ आत्मा खयं शुभाशुभं कर्म कुर्यात्। च पुनः। खयम् । तत्फलं पुण्यपापफलम् । भुक्ते । सातासातगतानुभूतिकलनात् पुण्यपापानुभवनात् । आत्मा अन्यादशः जङः न । अयम् आत्मा चिद्रूपः। अयम् आत्मा

समान कुछ भी अर्थाकिया न हो सकेगी। जैसे-यदि आत्माको कूटस्थ नित्य (तीनों कालोंमें एक ही स्वरूपसे रहनेवाला) स्वीकार किया जाता है तो उसमें कोई भी किया (परिणाम या परिस्पंदरूप) न हो सकेगी। ऐसी अवस्थामें कार्यकी उत्पत्तिके पहिले कारणका अभाव कैसे कहा जा संकेगा? कारण कि जब आत्मामें कभी किसी प्रकारका विकार सम्भव ही नहीं है तब वह आत्मा जैसा भोगरूप कार्यके करते समय था वैसा ही वह उसके पहिले भी था। फिर क्या कारण है जो पहिले भी भोगरूप कार्य नहीं होता ? कारणके होनेपर वह होना ही चाहिये था । और यदि वह पहिले नहीं होता है तो फिर पीछे भी नहीं उत्पन्न होना चाहिये, क्योंकि, भोगरूप कियाका कर्ता आत्मा सदा एक रूप ही रहता है। अन्यथा उसकी कूटस्थनित्यताका विघात अवस्यभ्भावी है। कारण कि पहिले जो उसकी अकारकत्व अवस्था थी उसका विनाश होकर कारकत्वरूप नयी अवस्थाका उत्पाद हुआ है। यही कूटस्थनित्यताका विघात है। इसी प्रकार यदि आत्माको सर्वेथा क्षणिक ही माना जाता है तो भी उसमें किसी प्रकारकी अर्थिकया न हो संकेगी। कारण कि किसी भी कार्यके करनेके लिये स्पृति, प्रत्यभिज्ञान एवं इच्छा आदिका रहना आवश्यक होता है। सो यह क्षणिक एकान्त पक्षमें सम्भव नहीं है। इसका भी कारण यह है कि जिसने पहिले किसी पदार्थका प्रत्यक्ष कर लिया है उसे ही तत्पश्चात् उसका सारण हुआ करता है और फिर तत्पश्चात् उसीके उक्त अनुभूत पदार्थका सारणपूर्वक पुनः प्रत्यक्ष होनेपर प्रत्यभिज्ञान भी होता है। परन्तु जव आत्मा सर्विथा क्षणिक ही है तब जिस चित्तक्षणको प्रत्यक्ष हुआ था वह तो उसी क्षणमें नष्ट हो चुका है। ऐसी अवस्थामें उसके स्मरण और प्रत्यभिज्ञानकी सम्भावना कैसे की जा सकती है ? तथा उक्त स्मरण और प्रत्यभिज्ञानके विना किसी भी कार्यका करना असम्भव है । इस प्रकारसे क्षणिक एकान्त पक्षमें वन्ध-मोक्षादि की भी व्यवस्था नहीं वन सकती है। इसिलये आत्मा आदिको सर्वथा नित्य अथवा सर्वथा क्षणिक न मानकर कथंचित् (द्रव्यदृष्टिसे) नित्य और कथंचित् (पर्यायदृष्टिसे) अनित्य स्वीकार करना चाहिये। जो पुरुपाद्वेतवादी आत्माको परब्रह्मस्वरूपमें सर्वथा एक स्वीकार करके विभिन्न आत्माओं एवं अन्य सव पदार्थोंका निषेध करते हैं उनके मतका निराकरण करते हुए यहां यह वतलाया है कि सर्वथा एकत्वकी करपना प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे वाधित है। जन निनिध प्राणियों एवं घट-पदादि पदार्थोंकी पृथक् पृथक् सत्ता प्रत्यक्षसे ही स्पष्टतया देखी जा रही है तव उपर्युक्त सर्वथा एकत्वकी कल्पना भला कैसे योग्य कही जा सकती है ! कदापि नहीं । इसी प्रकार शब्दाद्वेत, विज्ञानाद्वेत और चित्राद्वेत आदिकी कल्पना भी प्रत्यक्षादि-से नाभित होनेके कारण प्राद्य नहीं है; ऐसा निश्चय करना चाहिये ॥ १३७ ॥ वह आत्मा स्वयं शुभ और अशुभ कार्यको करता है तथा खयं उसके फलको भी भोगता है, क्योंकि, शुभाश्मभ कर्मके फलखरूप सुख-

- 136) आत्मा मूर्तिविवर्जितो ऽपि वपुषि स्थित्वापि दुर्छक्षतां प्राप्तो ऽपि स्फुरित स्फुटं यदहमित्युल्लेखतः संततम्। तर्तिक मुद्यत शासनादिष गुरोर्भ्रान्तिः समुत्सुज्यता-मन्तः प्रयत निश्चलेन मनसा तं तन्मुखाक्षत्रजाः॥ १३६॥
- 137) व्यापी नैव शरीर एव यदसावातमा स्फुरत्यन्वहं भूतानन्वयतो न भूतजनितो ज्ञानी प्रकृत्या यतः।

उपायतः नाशं नीत्वा । प्रभु अखिलं जानाति ज्ञाता आत्मा ॥ १३५ ॥ यद्यस्मात्कारणात् । आत्मा मूर्तिविवर्जितोऽपि वपुषि स्थित्वापि दुर्रुक्षतां प्राप्नोति । सन्ततं निरन्तरम् । स्फुटं व्यक्तं प्रकटम् । स्फुरति । अहम् इति उल्लेखतः अहम् इति स्मरण-मात्रतः । गुरोः शासनात् अपि गुरूपदेशादपि । तर्ति मुद्यत । भो लोकाः गुरूपदेशाद् श्रान्तिः समुत्युज्यतां यज्यताम् । निश्वलेन मनसा । तम् आत्मानम् । अन्तःकरणे पश्यत । भो लोकाः भो भन्याः । तस्मिन् आत्मिन मुखे सन्मुखे अक्षनजः इन्द्रिय-परिणतिसमृहः येवां ते तन्मुखाक्षत्रजाः ॥ १३६ ॥ असौ आत्मा । अन्बहम् अनवरतम् । व्यापी नैव । यः शरीरे एव स्फुरति । अन्वयतः निष्वयतः । आत्मा भूतो न इन्द्रियरूपो न । पृथ्व्यादिजनितो न भूतजनितो न । यतः प्रकृत्या ज्ञानी । वा नित्ये अथना क्षणिके । कथमपि अर्थिकिया न युज्यते उत्पादन्ययधौन्यत्रयात्मिका किया न युज्यते । अपि तु सर्वेषु द्रव्येषु धौन्यन्ययोत्पाद-दिकोंको नष्ट करके अपने स्वभावानुसार अखिल पदार्थोंका ज्ञाता (सर्वज्ञ) बन जाता है।। १३५॥ आत्मा मूर्ति (रूप, रस, गन्ध, स्पर्श) से रहित होता हुआ भी, शरीरमें स्थित होकर भी, तथा अहस्य अवस्थाको प्राप्त होता हुआ भी निरन्तर 'अहम्' अर्थात् 'मैं' इस उक्लेखसे स्पष्टतया प्रतीत होता है। ऐसी अवस्थामें हे भव्य जीवो ! तुम आत्मोन्मुख इन्द्रियसमूहसे संयुक्त होकर क्यों मोहको प्राप्त होते हो ? गुरुकी आज्ञासे भी अमको छोड़ो और अभ्यन्तरमें निश्चल मनसे उस आत्माका अवलोकन करो ॥ १३६ ॥ आत्मा व्यापी नहीं ही है, क्योंकि, वह निरन्तर शरीरमें ही प्रतिभासित होता है। वह भूतोंसे उत्पन्न भी नहीं है, क्योंकि, उसके साथ भूतोंका अन्वय नहीं देखा जाता है तथा वह स्वभावसे ज्ञाता भी है। उसकी सर्वथा नित्य अथवा क्षणिक स्वीकार करनेपर उसमें किसी प्रकारसे अर्थिकिया नहीं बन सकती है। उसमें एकत्व भी नहीं है, क्योंकि, वह प्रमाणसे दृढ़ताको प्राप्त हुई मेदप्रतीति द्वारा बाधित है।। विशेषार्थ-जो वेशेपिक आदि आत्माको व्यापी स्वीकार करते हैं उनको लक्ष्य करके यहां यह कहा गया है कि 'आत्मा व्यापी नहीं है' क्योंकि, वह शरीरमें ही प्रतिभासित होता है। यदि आत्मा व्यापी होता तो उसकी प्रतीति केवल शरीरमें ही क्यों होती? अन्यत्र भी होनी चाहिये थी। परन्तु शरीरको छोडकर अन्यत्र कहींपर भी उसकी प्रतीति नहीं होती। अतएव निश्चित है कि आत्मा शरीर प्रमाण ही है, न कि सर्वत्र्यापी। 'आत्मा पांच मूतोंसे उत्पन्न हुआ है' इस चार्वाकमतको दूषित बतलाते हुए यहां यह कहा है कि आत्मा चूंकि स्वभावसे ही ज्ञाता दृष्टा है, अतएव वह भूतजनित नहीं है। यदि वैसा होता तो आत्मामें स्वमावतः चैतन्य गुण नहीं पाया जाना चाहिये था । इसका भी कारण यह है कि कार्य प्रायः अपने उपादान कारणके अनुसार ही उत्पन्न होता है, जैसे मिट्टीसे उत्पन्न होनेवाले घटमें मिट्टीके ही गुण (मृर्तिनत्व एवं अचेनत्व आदि) पाये जाते हैं । उसी प्रकार यदि आत्मा भूतोंसे उत्पन्न होता तो उसमें भृतीके गुण अचेतनत्व आदि ही पाये जाने चाहिये थे, न कि स्वाभाविक चेतनत्व आदि । परन्तु चूंकि उसमें अचेतनत्वके विरुद्ध चेतनत्व ही पाया जाता है, अतएव सिद्ध है कि वह आत्मा पृथिव्यादि स्तोंसे नहीं उत्तन हुआ है। आत्माको सर्वथा नित्य अथवा क्षणिक माननेपर उसमें घटकी जलघारण आदि अर्थिकैयाके

नित्ये वा क्षणिके ऽथवा न कथमप्यर्थिकिया युज्यते तत्रैकत्वमपि प्रमाणदृढया मेद्प्रतीत्याहतम् ॥ १३७ ॥

138) कुर्यात्कर्म शुभाशुभं स्वयमसौ भुक्के स्वयं तत्फलं स्नातास्नातगतानुभृतिकलनादातमा न चान्याददाः।

किया युज्यते (१)। तत्र निलानिलयोर्द्वयोर्मध्ये। प्रमाणदृढया भेदप्रतीला कृत्वा। एकत्वम् भाहतम् । निश्चयेन अभेदं भेदरिहतम् । व्यवहारेण भेदयुक्तं तत्त्वम् ॥१३७॥ असौ आत्मा खयं शुभाशुभं कर्म कुर्यात्। च पुनः। खयम्। तत्फलं पुण्यपापफलम् । भुक्ते । सातासातगतानुभृतिकलनात् पुण्यपापानुभवनात्। आत्मा अन्यादशः जडः न। अयम् आत्मा चिद्रूपः। अयम् आत्मा

समान कुछ भी अर्थाकिया न हो सकेगी। जैसे-यदि आत्माको कूटस्थ नित्य (तीनों कालोंमें एक ही स्वरूपसे रहनेवाला) स्वीकार किया जाता है तो उसमें कोई भी किया (परिणाम या परिस्पंदरूप) न हो सकेगी। ऐसी अवस्थामें कार्यकी उत्पत्तिके पहिले कारणका अभाव कैसे कहा जा सकेगा? कारण कि जब आत्मामें कभी किसी प्रकारका विकार सम्भव ही नहीं है तब वह आत्मा जैसा भोगरूप कार्यके करते समय था वैसा ही वह उसके पहिले भी था। फिर क्या कारण है जो पहिले भी भोगरूप कार्य नहीं होता ? कारणके होनेपर वह होना ही चाहिये था । और यदि वह पहिले नहीं होता है तो फिर पीछे भी नहीं उत्पन्न होना चाहिये, क्योंकि, भोगरूप कियाका कर्ता आत्मा सदा एक रूप ही रहता है। अन्यथा उसकी कूटंस्थनित्यताका विघात अवश्यभ्भावी है। कारण कि पहिले जो उसकी अकारकत्व अवस्था थी उसका विनाश होकर कारकत्वरूप नयी अवस्थाका उत्पाद हुआ है। यही कूटस्थनित्यताका विघात है। इसी प्रकार यदि आत्माको सर्वेथा क्षणिक ही माना जाता है तो भी उसमें किसी प्रकारकी अर्थिकिया न हो सकेगी। कारण कि किसी भी कार्यके करनेके लिये स्मृति, प्रत्यभिज्ञान एवं इच्छा आदिका रहना आवश्यक होता है। सो यह क्षणिक एकान्त पक्षमें सम्भव नहीं है। इसका मी कारण यह है कि जिसने पहिले किसी पदार्थका प्रत्यक्ष कर लिया है उसे ही तत्पश्चात् उसका स्मरण हुआ करता है और फिर तत्पश्चात् उसीके उक्त अनुभूत पदार्थका सारणपूर्वक पुनः प्रत्यक्ष होनेपर प्रत्यभिज्ञान भी होता है । परन्तु जब आत्मा सर्वथा क्षणिक ही है तव जिस चित्रक्षणको प्रत्यक्ष हुआ था वह तो उसी क्षणमें नष्ट हो चुका है। ऐसी अवस्थामें उसके सारण और प्रत्यभिज्ञानकी सम्भावना कैसे की जा सकती है ? तथा उक्त सारण और प्रत्यभिज्ञानके विना किसी भी कार्यका करना असम्भव है । इस प्रकारसे क्षणिक एकान्त पक्षमें वन्ध-मोक्षादि की भी व्यवस्था नहीं बन सकती है। इसिलेये आत्मा आदिको सर्वथा नित्य अथवा सर्वथा क्षणिक न मानकर कथंचित् (द्रव्यदृष्टिसे) नित्य और कथंचित् (पर्यायदृष्टिसे) अनित्य स्त्रीकार करना चाहिये। जो पुरुपाद्वैतवादी आत्माको परब्रह्मस्त्रूपमें सर्वधा एक स्वीकार करके विभिन्न आत्माओं एवं अन्य सव पदार्थोंका निषेध करते हैं उनके मतका निराकरण करते हुए यहां यह वतलाया है कि सर्वथा एकत्वकी करपना प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे वाधित है । जब विविध प्राणियों एवं घट-पदादि पदार्थोंकी पृथक् पृथक् सत्ता प्रत्यक्षसे ही स्पष्टतया देखी जा रही है तव उपर्युक्त सर्वथा एकत्वकी कल्पना भटा केसे योग्य कही जा सकती है ! कदापि नहीं । इसी प्रकार शब्दाद्वैत, विज्ञानाद्वेत और चित्राद्वेत आदिकी करूपना भी प्रत्यक्षादि-से नाभित होनेके कारण शाह्य नहीं है; ऐसा निश्चय करना चाहिये ॥ १३७ ॥ वह आत्ना स्वयं शुभ और अशुभ कार्यको करता है तथा खबं उसके फलको भी भोगता है, क्योंकि, शुभाशुभ कर्मके फलव्हरूप सुद्ध-

चिद्रूपः स्थितिजन्मभङ्गकितः कर्मावृतः संस्तौ मुक्तौ ज्ञानदगेकमूर्तिरमल्लैलोक्यचूडामणिः ॥ १३८ ॥ 189) आत्मानमेवमधिगम्य नयप्रमाणनिक्षेपकादिभिरभिश्रयतैकचित्ताः । भव्या यदीच्छत भवार्णवमुत्तरीतुमुत्तुङ्गमोहमकरोग्रतरं गभीरम् ॥ १३९ ॥

स्थितिजन्मभङ्गकितः प्रौव्यव्ययउत्पादयुक्तः । संस्तौ संसारे । कर्मावृतः आत्मा । मुक्तौ मोह्ने । ज्ञानदगैकमूर्तिः ज्ञानदर्गनैकमूर्तिः । आत्मा अमलः त्रैलोक्यचूडामिणः ॥१३८॥ भो भव्याः । यदि भवार्णवं संसारसमुद्रम् । उत्तरीतुम् इच्छत । किलक्षणं संसारसमुद्रम् । उत्तरीतुम् इच्छत । किलक्षणं संसारसमुद्रम् । उत्तर्श्वासम् उत्तुङ्गमोहमकरोप्रतरम् उत्तुङ्गमोहमत्स्यस्तम् । पुनः गमीरम् । भो एकचित्ताः स्वस्थिचिताः । आत्मानम् एवम् अभिश्रयत ।

दुः खका अनुभव भी उसे ही होता है। इससे भिन्न दूसरा स्वरूप आत्माका हो ही नहीं सकता। स्थिति ( ध्रीन्य ), जन्म ( उत्पाद ) और भंग ( न्यय ) से सहित जो चेतन आत्मा संसार अवस्थामें कर्मीके आवरणसे सहित होता है वही मुक्ति अवस्थामें कर्ममलसे रहित होकर ज्ञान-दर्शनरूप अद्वितीय शरीरसे संयुक्त होता हुआ तीनों लोकोंमें चूडामणि रत्नके समान श्रेष्ठ हो जाता है।। विशेषार्थ—सांख्य प्रकृतिको कर्त्री और पुरुषको भोक्ता स्वीकार करते हैं। इसी अभिप्रायको लक्ष्यमें रखकर यहां यह वतलाया है कि जो आला कर्मीका कर्ता है वही उनके फलका भोक्ता भी होता है। कर्ता एक और फलका भोक्ता अन्य ही हो, यह करुपना युक्तिसंगत नहीं है। इसके अतिरिक्त यहां जो दो वार 'स्वयम्' पद प्रयुक्त हुआ है उससे यह भी ज्ञात होता है कि जिस प्रकार ईश्वरकर्तृत्ववादियोंके यहां कर्मोंका करना और उनके फलका भोगना ईश्वरकी प्रेरणासे होता है वैसा जैन सिद्धान्तके अनुसार सम्भव नहीं है। जैनमतानुसार आत्मा स्वयं कर्ता और स्वयं ही उनके फलका भोक्ता भी है। तथा वही पुरुषार्थको प्रगट करके कर्ममलसे रहित होता हुआ स्वयं परमात्मा भी बन जाता है। यहांपर सर्वजा नित्यत्व अथवा अनित्यत्वकी कल्पनाको दोषयुक्त प्रगट करते हुए यह भी बतलाया है कि आत्मा आदि प्रत्येक पदार्थ सदा उत्पाद, व्यय और भीव्यसे संयुक्त रहता है। यथा-मिट्टीसे उत्पन्न होनेवाले घटमें मृत्तिकारूप पूर्व पर्यायका व्यय, घटरूप नवीन पर्यायका उत्पाद तथा पुद्गल द्रव्य उक्त दोनों ही अवस्थाओं ध्रवस्वरूपसे स्थित रहता है ॥ १३८॥ इस प्रकार नय, प्रमाण एवं निक्षेप आदिके द्वारा आत्माके स्वरूपको जानकर हे भव्य जीवो ! यदि तुम उन्नत मोहरूपी मगरोंसे अतिशय भयानक व गम्भीर इस संसाररूप समुद्रसे पार होनेकी इच्छा करते हो तो फिर एकाश्रमन होकर उपर्युक्त आत्माका आश्रयण करो ॥ विशेषार्थ— ज्ञाताके अभिप्रायको नय फहते हैं। तात्पर्य यह कि प्रमाणके द्वारा ग्रहण की गई वस्तुके एकदेश (द्रव्य अथवा पर्याय आदि) में वस्तुका निश्चय करनेको नय कहा जाता है। वह द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयके भेदसे दो प्रकारका है। जो द्रव्यकी मुख्यतासे वस्तुको ग्रहण करता है वह द्रव्यार्थिक तथा जो पर्यायकी प्रधानतासे वस्तुको महण करता है वह पर्यायार्थिक नय कहा जाता है। इनमें द्रव्यार्थिक नयके तीन भेद हैं-नेगम, संमह और व्यवहार । जो पर्यायक रुंकसे रहित सत्ता आदि सामान्यकी विवक्षासे सबमें अभेद (एकत्व) को प्रहण करता है वह शुद्ध द्रव्यार्थिक संग्रहनय कहलाता है। इसके विपरीत जो पर्यायकी प्रधानतासे दो आदि अनन्त भेदरूप वस्तुको प्रहण करता है उसे अशुद्ध द्रव्यार्थिक व्यवहारनय कहा जाता है। जो संप्रह और व्यवहार इन दोनों ही नयोंके परस्पर भिन्न दोनों (अभेद व भेद) विषयोंको ग्रहण करता है उसका नाम नेगम नय है। पर्यायार्थिक नय चार प्रकारका है-ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ और एवम्मूत । इनमें किं कृत्वा । नयप्रमाणनिक्षेपकादिभिः । अधिगम्य ज्ञात्वा ॥ १३९ ॥ भो आत्मन् । इह जगति संसारे । भवरिषुः संसारशत्रुः ।

जो तीन कालविषयक पर्यायोंको छोड़कर केवल वर्तमान कालविषयक पर्यायको महण करता है वह ऋजु-सूत्रनय है। जो लिंग, संख्या (वचन), काल, कारक और पुरुष (उत्तमादि) आदिके व्यभिचारको दूर करके वस्तुको महण करता है उसे शब्दनय कहते हैं। लिंगव्यभिचार-जैसे स्रीलिंगमें पुर्लिगका प्रयोग करना । यथा-तारकाके लिये स्वाति शब्दका प्रयोग करना । इत्यादि व्यभिचार शब्दनयकी दृष्टिमें अप्राह्य नहीं है। जो एक ही अर्थको शब्दमेदसे अनेक रूपमें प्रहण करता है उसे शब्दनय कहते हैं। जैसे एक ही इन्द्र व्यक्ति इन्द्रन (शासन) कियाके निमित्तसे इन्द्र, शकन (सामर्थ्यरूप) कियासे शक, तथा पुरोंके विदारण करनेसे पुरन्दर कहा जाता है। इस नयकी दृष्टिमें पर्यायशब्दोंका प्रयोग अप्राह्य है, क्योंकि, एक अर्थका बोधक एक ही शब्द होता है - समानार्थक अन्य शब्द उसका बोध नहीं करा सकता है। पदार्थ जिस क्षणमें जिस कियामें परिणत हो उसको जो उसी क्षणमें उसी खरूपसे ग्रहण करता है उसे एवम्मूतनय कहते हैं। इस नयकी अपेक्षा इन्द्र जब शासन कियामें परिणत रहेगा तब ही वह इन्द्र शब्दका वाच्य होगा, न कि अन्य समयमें भी । प्रमाण सम्यन्ज्ञानको कहा जाता है । वह प्रत्यक्ष और परोक्षके भेदसे दो प्रकारका है । जो ज्ञान इन्द्रिय, मन एवं प्रकाश और उपदेश आदि वाह्य निमित्तकी अपेक्षासे उत्पन्न होता है वह परोक्ष कहा जाता है। उसके दो मेद हैं- मतिज्ञान और श्रुतज्ञान। जो ज्ञान इन्द्रियों और मनकी सहायतासे उत्पन्न होता है उसे मतिज्ञान कहते हैं । इस मतिज्ञानसे जानी हुई वस्तुके विषयमें जो विशेष विचार उत्पन्न होता है वह श्रुतज्ञान कहलाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण तीन प्रकारका है-अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान । इनमें जो इन्द्रिय आदिकी अपेक्षा न करके द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी मर्यादा लिये हुए रूपी (पुद्गल और उससे सम्बद्ध संसारी प्राणी) पदार्थको प्रहण करता है उसे अवधिज्ञान कहते हैं। जो जीवोंके मनोगत पदार्थको जानता है वह मनःपर्ययज्ञान कहलाता है। समस्त विश्वको युगपत् प्रहण करनेवाला ज्ञान केवलज्ञान कहा जाता है । ये तीनों ही ज्ञान अतीन्द्रिय हैं । निक्षेप शब्दका अर्थ रखना है। प्रत्येक शब्दका प्रयोग अनेक अर्थों में हुआ करता है। उनमेंसे किस समय कौन-सा अर्थ अभीष्ट है, यह वतलाना निक्षेप विधिका कार्य है। वह निक्षेप नाम, स्थापना, द्रव्य और भावके भेदसे चार प्रकारका है। वस्तुमें विवक्षित गुण एवं किया आदिके न होनेपर मी केवल लोकन्यवहारके लिये वैसा नाम रख देनेको नामनिक्षेप कहा जाता है-जैसे किसी व्यक्तिका नाम लोकव्यवहारके लिये देवदत्त (देवके द्वारा न दिये जानेपर मी) रख देना । काष्टकर्म, पुस्तकर्म, चित्रकर्म और पांसोंके निशेप आदिमें 'वह यह है' इस प्रकारकी जो कल्पना की जाती है उसे स्थापनानिक्षेप कहते हैं। वह दो प्रकारका है—सद्भावस्थापनानिक्षेप और असद्भावस्थापनानिक्षेप । स्थाप्यमान वस्तुके आकारवाली किसी अन्य वस्तुमें जो उसकी स्यापना की जाती है इसे सद्भावस्थापनानिक्षेप कहा जाता है—जैसे ऋपभ जिनेन्द्रके आकार-भूत पाषाणमें ऋषभ जिनेन्द्रकी स्थापना करना । जो वस्तु स्थाप्यमान पदार्थके आकारकी नहीं है फिर भी उसमें उस वस्तुकी कल्पना करनेको असद्भावस्थापनानिक्षेप कहा जाता है— जैसे सतरंजकी गोटॉमें हायी-पोडे आदिकी कल्पना करना । भविष्यमें होनेवाली पर्यायकी प्रधानतासे वस्तुका कथन करना द्रव्यनिक्षेप महराता है। वर्तमान पर्यायसे उपरक्षित वस्तुके कथनको भावनिक्षेप कहा जाता है। इस प्रकार इन एएनं ० ८

- 140) भवरिपुरिह तावहुःखदो यावदात्मन् तव विनिहितधामा कर्मसंश्लेपदोपः। स भवति किल रागद्वेपहेतोस्तदादी झटिति शिवसुखार्थी यत्नतस्ती जहीहि॥१४०॥
- 141) लोकस्य त्वं न कश्चित्र स तव यदिह स्वार्जितं भुज्यते कः संबन्धस्तेन सार्धे तदसति सति वा तत्र की रोपतोपी। कार्ये ऽप्येवं जडत्वात्तदनुगतसुखादाविप ध्वंसभावा-देवं निश्चित्य हंस स्वयलमनुसर स्वायि मा पदय पार्श्वम्॥ १४१॥
- 142) आस्तामन्यगतौ प्रतिक्षणलसङ्खाश्रितायामहो देवत्वे ऽपि न शान्तिरस्ति भवतो रम्ये ऽणिमादिश्रिया।

तावरकालम् दुःखदः वर्तते यावरकालं कर्मसंश्रेषदोष अस्ति । किंलक्षणः कर्मसंश्रेपदोपः । तव विनिद्दितधामा आच्छादिततेजाः । किल इति सत्ये । स कर्मसंश्वेपदोपः रागद्वेपहेतोः सकाशात् भवति । तत्यात् आदौ प्रयमतैः। झटिति शीघ्रेण । यलतः शिवयुखार्थी । तौ रागद्वेपौ। जहीहि त्यज ॥ १४०॥ भो हंस भो आत्मन् । एवं निश्चित्य । स्वबलम् अनुसर आत्मवलं स्मर । पार्श्वं संसारनिकटम् । स्थायि स्थिरम् । मा पश्य । एवं कयम् । लोकस्य त्वं कश्चित् न । तव स लोकः कश्चित्र । यत् यस्मात् । इह संसारे । स्वार्जितं भुज्यते स्वयमं भुज्यते । तेन लोकेन । सार्धं कः संबन्धः । तत् तस्मात् कारणात् । असति सति वा असाधी साधी वा । तत्र लोके । रोषतोपी की हर्पविपादी की । कारे शरीरे ऽपि । एवम् अमुना प्रकारेण । जङत्वात् । तदनुगतसुखादी तस्य शरीरस्य संलमइन्द्रियसुखादी । अपि रोषतोषी कौ। कस्मात् । ध्वंसभावात् विनाशभावात् ॥ १४१ ॥ रे जीव भो आत्मन् । तत्तस्मात्कारणात् । नित्यपदं प्रति मोक्षपदं प्रति । निक्षेपोंके विधानसे अप्रकृतका निराकरण ओर प्रकृतका ग्रहण होता है ॥ १३९॥ हे आत्मन् ! यहां संसारहर शत्रु तब तक ही दु:ख दे सकता है जब तक तेरे भीतर ज्ञानरूप ज्योतिको नष्ट करनेवाला कर्मबन्धरूप दोष स्थान प्राप्त किये है। वह कर्मबन्धरूप दोष निश्चयतः राग और द्वेषके निमित्तसे होता है। इसलिये मोक्ष-सुलका अभिलाषी होकर तू सर्वप्रथम शीघ्रतासे प्रयलपूर्वक उन दोनोंको छोड़ दे॥ १४०॥ हे आत्मन्! न तो तुम लोक (कुटुम्बी जन आदि) के कोई हो और न वह भी तुम्हारा कोई हो सकता है। यहां तुगने जो कुछ कमाया है वही भोगना पड़ता है। तुम्हारा उस लोकके साथ भला क्या सम्बन्ध है ? अर्थात् कुछ भी नहीं है। फिर उस लोकके न होनेपर विषाद और उसके विद्यमान होनेपर हर्ष क्यों करते हो ? इसी प्रकार शरीरमें राग-द्वेष नहीं करना चाहिये, क्योंकि, वह जड़ (अचेतन) है। तथा शरीरसे सम्बद्ध इन्द्रियविषयभोग जनित सुखादिकमें भी तुम्हें रागद्वेष करना उचित नहीं है, क्योंकि, वह विनश्वर है। इस प्रकार निश्चय करके तुम अपनी स्थिर आत्मशक्तिका अनुसरण करो, उस निकटवर्ती लोकको स्थायी मत समझो ॥ विशेषार्थ-कुटुम्ब एवं धन-धानादि बाह्य सब पदार्थीका आत्मासे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। वे प्रत्यक्षमें ही अपनेसे पृथक् दिखते हैं। अतएव उनके संयोगमें हिर्पत और वियोगमें खेदिखन होना उचित नहीं है। और तो क्या कहा जाय, जो शरीर सदा आत्माके साथ ही रहता है उसका भी सम्बन्ध आत्मासे कुछ भी नहीं है; कारण कि आत्मा चेतन है और शरीर अचेतन है। स्पर्शनादि इन्द्रियोंका सम्बन्ध भी उसी शरीरसे है, न कि उस चेतन आत्मासे । इन्द्रियविषयभोगोंसे उत्पन्न होनेवाला सुख विनश्वर है - स्थायी नहीं है। इसिलये हे आत्मन् ! शरीर एवं उससे सम्बद्ध सुख-दु:खादिमें राग-द्वेष न करके अपने स्थायी आत्मरूपका अवलोकन कर ॥ १४१ ॥ हे आत्मन् ! क्षण-क्षणमें होनेवाले दुःखकी स्थानभूत अन्य

यत्तसादपि मृत्युकालकलयाधस्ताद्धठात्पात्यसे तत्तिन्नित्यपर्वं प्रति प्रतिदिनं रे जीव यत्नं कुरु ॥ १४२ ॥

- 143) यद् रष्टं बहिरक्रनादिषु चिरं तत्रानुरागो अभवत् भ्रान्त्या भूरि तथापि तास्यसि ततो मुक्त्वा तदन्तर्विश । चेतस्तत्र गुरोः प्रबोधवसतेः किंचित्तदाकर्ण्यते प्राप्ते यत्र समस्तदुःखविरमाञ्जभ्येत नित्यं सुखम् ॥ १४३ ॥
- 144) किमालकोलाहलैरमलबोधसंपित्रधेः समस्ति यदि कोतुकं किल तवात्मनो दर्शने। निरुद्धसकलेन्द्रियो रहिस मुक्तसंगग्रहः कियन्त्यपि दिनान्यतः स्थिरमना भवान् पश्यतु ॥ १४४॥
- 145) हे चेतः किमु जीव तिष्ठसि कथं चिन्तास्थितं सा कुतो रागद्वेषवशात्तयोः परिचयः कसाच जातस्तव।

प्रतिदिनं दिनं दिनं प्रति । यसं कुरु । अहो अन्यगतौ दूरे आस्ताम् । किंलक्षणायाम् अन्यगतौ । प्रतिक्षणं समयं समयं प्रति । लस्त्-प्रादुर्भृतदुःखेन युक्तायाम् । देवत्वे Sपि देवपदे Sपि । भवतः तव शान्तिः न अस्ति । किलक्षणे देवपदे । अणिमामहिमा-भादिअप्रश्नदिश्रिया कृत्वा । रम्येऽपि मनोहरे ऽपि । भो आत्मन् । यत्तस्मादपि स्वर्गादपि । मृत्युकालकलया हठात् अधस्तात पायसे । ततः मुक्ती यहां कुरु ॥ १४२ ॥ हे चेतः भो मनः । यत् यहिः अङ्गनादिषु । चिरं चिरकालम् । दृष्टम् । तत्र अङ्गनादिषु भ्रान्या अनुरागः अभवत् । तथापि ततः तस्मात्कारणात् । भूरि बहुलं ताम्यसि खेदं यासि । तत् वृथैव खेदं यासि । तत अनुरागं प्रेम मुक्ता । अन्तःकरणे विश प्रवेशं कुरु । तत्र अन्तःकरणे । गुरोः प्रयोधवसतेः तत् किंचित् आकर्ण्यते । यत्र गुरुवचने प्राप्ते सित । समस्तदुः खिनरमात् दुःखनाशात् निस्यं धुखं रुभ्येत ॥ १४३ ॥ आलकोलाहलैः किम् । यदि चेत् । किल इति सत्ये । तवारमनः दर्शने । कौतुकम् अस्ति कौतुकं वर्तते । किलक्षणस्य आत्मनः । अमलबोधसंपिक्षयेः निर्मलज्ञाननिधेः । भवान् अन्तःकरणात् कियन्ति अपि दिनानि । रहसि एकान्ते पश्यतु । किलक्षणः भवान् । निरुद्धसक्लेन्द्रियः संक्रेचितेन्द्रियः । पुनः किलक्षणः भवान् । मुक्तसंगप्रदः रहितपरिप्रदः । पुनः किलक्षणः भवान् । स्थिरमनाः ॥१४४॥ हे चेतः । किमु जीव । कथं तिष्ठि । चिन्तास्थितं चिन्तास्थानं तिष्ठामि । जीवः त्रवीति । रे मनः सा चिन्ता कुतः तिष्ठति वा सा चिन्ता कुतः कस्माजाता । रागद्वेयवसार् जाता। च पुनः। तयोः रागद्वेययोः परिचयः तव कस्मादभूत्। स परिचयः इष्टानिष्टसमागमाजातः। इति असुना नरक, तिर्येच और मनुष्य गति तो दूर रहे; किन्तु आश्चर्य तो यह है कि आणिमा आदिरूप लक्ष्मीसे रमणीय देवगतिमें मी तुझे शान्ति नहीं है। कारण कि वहांसे भी तू मृत्यु कालके द्वारा जवरन् नीचे गिराया जाता है। इसिलये तू प्रतिदिन उस नित्य पद अर्थात् अविनश्वर मोक्षके प्रति प्रयत्न कर ॥ १४२॥ हे चिर्च ! तूने बाह्य स्त्री आदि पदार्थीमें जो सुख देखा है उसमें तुझे म्रान्तिसे चिरकाल तक अनुराग हुआ है। फिर भी तू उससे अधिक सन्तप्त हो रहा है। इसलिये उसको छोड़कर अपने अन्तरात्मामें प्रवेश कर । उसके विषयमें सम्यग्ज्ञानके आधारमृत गुरुसे ऐसा कुछ सुना जाता है कि जिसके प्राप्त होनेपर समस्त दुःलोंसे छुटकारा पाकर अविनश्वर (मोक्ष) सुल प्राप्त किया जा सकता है ॥ १४३ ॥ है जीव ! तेरे लिये यदि निर्मल ज्ञानरूप सम्पत्तिके आश्रयभृत आलाके दर्शनमें कीतृहल है तो व्यर्थक कोलाहल (बकवाद) से क्या ! अपनी समन्त इन्द्रियोंका निरोध करके तू परित्रह-पिशाच को छोड़ दे। इससे स्थिर-विच होकर तू कुछ दिनमें एकान्तमें उस अन्तरात्माका अवछोकन कर सकेगा ॥ १४४॥ यहां जीव अपने चित्रसे कुछ प्रश्न करता है और तदनुसार चित्र उनका उत्तर देता है—हे चित्र! ऐसा संदोधन करनेपर विच कहेता है कि है जीव क्या है। इसपर जीव उससे पूछता है कि तुम कैसे स्पित हो ! में चिन्तानें सित रहता हूं। वह चिन्ता किससे उत्पन्न हुई ह ! वह राग-द्रेपके वद्यसे उत्पन्न हुई है। उन राग देन

इष्टानिष्टसमागमादिति यदि श्वश्रं तदावां गतौ नोचेन्मुश्च समस्तमेतदचिरादिष्टादिसंकल्पनम् ॥ १४५॥

- 146) ज्ञानज्योतिरुदेति मोहतमसो मेदः समुत्पवते सानन्दा कृतकृत्यता च सहसा स्वान्ते समुन्मीलति । यस्यैकस्मृतिमात्रतो ऽपि भगवानत्रेव देहान्तरे देवस्तिष्ठति मृग्यतां सरभसादन्यत्र कि धावत ॥ १४६॥
- 147) जीवाजीवविचित्रवस्तुविविधाकारिक्करादयो रागद्वेषकृतो ऽत्र मोहवदातो दृष्टाः श्रुताः सेविताः। जातास्ते दृढवन्धनं चिरमतो दुःखं तवात्मन्निदं नृनं जानत एव कि बृहिरसावद्यापि धीर्घावति॥१४७॥
- 148) भिन्नो ऽहं वपुषो बहिर्मलकृतान्नानाविकल्पीयतः शब्दादेश्च चिदेकमूर्तिरमलः शान्तः सदानन्द्रभाक् ।

प्रकारण यदि परिचयः जातः उत्पन्नः । भो मनः । तदावां द्वाविष । श्वश्नं नरकम् । गतौ । नो चेत् । एतत्समस्तम् । इष्टादिषंकत्प नम् । मुच त्यज ॥१४५॥ देवः आत्मा । अत्रैव देहान्तरे तिष्ठति । स एव भगवान् परमेश्वरः । अन्यत्र किं धावत । भो लोकाः । स एव भगवान् परमेश्वरः । स्थ्यताम् अवलोक्यताम् । यस्य एकभगवतः । स्मृतिमात्रतो ऽपि ज्ञानज्योतिः उदेति प्रकटीभवति । यस्य आत्मनः स्मरणमात्रतः । मोहतमसः मिथ्यात्वान्धकारस्य । मेदः समुत्पद्यते । यस्य आत्मनः स्मरणमात्रतः । सानन्दा आनन्दः युक्ता । कृतकृत्यता विहितकार्यता । सहसौ शिष्ठण । स्वान्ते अन्तःकरणे । समुन्मीलति विकसति ॥ १४६ ॥ भो आत्मन् । अत्र संसारे । जीव-अजीव विचित्रवस्तुविविध-आकार-ऋदिरूपाद्यः मोहवशतः । चिरं दीर्घकालम् । दृष्टाः श्रुताः सेविताः । किं लक्षणा रूपादयः। रागद्वेषकृताः ते रूपादयः विषयाः दृढवन्धनं जाताः । अतः कारणात् । नृनं निश्चितम् । तव इदं दुःखं जातम् । उत्पन्नम् । जानतः तव असौ धीः एव अद्यापि । बहिः बाह्य । किं धावति । वृथव ॥ १४७ ॥ अहम् । वपुषः वारीरात् । भिनः । च पुनः । किंलक्षणात् वपुषः । बहिः बाह्य । मलकृतात् मलकारिणः । अहम् आतमा । नानाविकत्यौद्यतः शब्दादेश भिनः । किंलक्षणः आतमा चिदेकमृतिः । पुनः अमलः । पुनः शानतः । पुनः सदानन्दमाक् आनन्दमयः । इति आस्था स्थिर-

परिचय तेरे किस कारणसे हुआ ? उनके साथ मेरा परिचय इष्ट और अनिष्ट वस्तुओं के समागमसे हुआ । अन्तमें जीव कहता है कि हे चित्त ! यदि ऐसा है तो हम दोनों ही नरकको प्राप्त करनेवाले हैं । वह यदि तुझे अभीष्ट नहीं है तो इस समस्त ही इष्ट-अनिष्टकी कल्पनाको शीष्रतासे छोड़ दे ॥१४५॥ जिस भगवान आत्माके केवल सरण मात्रसे भी ज्ञानरूपी तेज प्रगट होता है, अज्ञानरूप अन्धकारका विनाश होता है, तथा कृतकृत्यता अकस्मात् ही आनन्दपूर्वक अपने मनमें प्रगट हो जाती है; वह भगवान आत्मा इसी शरीरके भीतर विराजमान है । उसका शीष्रतासे अन्वेषण करो । दूसरी जगह (बाह्य पदार्थोंकी ओर) क्यों दौड़ रहे हो ! ॥ १४६ ॥ हे आत्मन यहां जो जीव और अजीवरूप विचित्र वस्तुएँ, अनेक प्रकारके आकार, ऋद्धियां एवं रूप आदि राग-द्रेषको उत्पन्न करनेवाले ह उनको तूने मोहके वश होकर देखा है, सुना है, तथा सेवन भी किया है । इसीलिये वे तेरेलिये चिर कालसे दढ़ बन्धन बने हुए हैं, जिससे कि तुझे दुःख मोगना पड़ रहा है । इस सबको जानते हुए भी तेरी वह बुद्धि आज भी क्यों बाह्य पदार्थोंकी ओर दौड़ रही है !॥ १४०॥ में बाह्य मल (रज-वीर्य) से उत्पन्न हुए इस शरीरसे, अनेक प्रकारके विकल्पोंके समुदायसे, तथा शब्दादिकसे भी भिन्न हूं । स्वभावसे में चैतन्यरूप अद्वितीय शरीरसे सम्पन्न, कर्म-मलसे रहित, शान्त एवं सदा आनन्दका उपभोक्ता हूं । इस प्रकारके श्रद्धानसे जिसका चित्र स्थिरताको प्राप्त हो । इस प्रकारके श्रद्धानसे जिसका चित्र स्थिरताको प्राप्त हो

इत्यास्था स्थिरचेतसो दढतरं साम्यादनारिम्भणः संसाराद्भयमस्ति किं यदि तद्प्यन्यत्र कः प्रत्ययः॥ १४८॥

- 149) कि लोकेन किमाश्रयेण किमथ द्रव्येण कायेन कि कि वाग्मिः किमुतेन्द्रियेः किमसुभिः कि तैर्विकल्पैरिप । सर्वे पुद्गलपर्यया वत परे त्वत्तः प्रमत्तो भवन्-नात्मक्षेभिरिभश्रयस्यति तरामालेन कि वन्धनम् ॥ १४९ ॥
- 150) सतताभ्यस्तभोगानामप्यसत्सुखमात्मजम् । अप्यपूर्वे सदित्यास्था चित्ते यस्य स तत्त्ववित् ॥ १५० ॥
- 151) प्रतिक्षणमयं जनो नियतमुत्रदुःखातुरः श्रुधादिभिरभिश्रयंस्तदुपशान्तये ऽन्नादिकम्। तदेव मनुते सुखं भ्रमवशायदेवासुखं समुह्नसति कच्छुकारुजि यथा शिखिखेदनम्॥ १५१॥

चेतसः जीवस्य । साम्यात् । अनारिम्भणः आरम्भरिहतस्य । संसाराद् दृढतरं भयं किमिस्ति । यदि तत् तव अन्यत्र परवस्तुनि । कः प्रत्ययः कः विश्वासः ॥ १४८ ॥ वत इति खेदे । भो आत्मन् । लोकेन कि प्रयोजनम् । भो आत्मन् । आध्येण कि प्रयोजनम् । भो आत्मन् द्वयेण अथवा कायेन कि प्रयोजनम् । भो इंस । वाग्भिः वचनैः कि प्रयोजनम् । उत अहो । इन्द्रियैः कि प्रयोजनम् । भो आत्मन् अधुभः प्राणः कि प्रयोजनम् । भो आत्मन् तिर्विकरपैरिप कि प्रयोजनम् । अपि सर्वे पुदृलपर्यायाः । भो आत्मन् त्वतः सकाशात् । परे सर्वे पदार्याः भिन्नाः । भो आत्मन् त्वं प्रमत्तः भवन् सन् । एभिः पूर्वोकतैः विकरपैः कृत्वा । अतितराम् अतिशयेन । आलेन वृथेव । वन्धनं किम् अभिश्रयिस आश्रयिस ॥ १४९ ॥ सैततं निरन्तम् । अभ्यस्तभोगानां मुखम् अपि । असत् अविद्यमानम् । आत्मजं मुखम् अपूर्वे सत् विद्यमानम् । यस्य चित्ते इति आस्या स्थितिः अस्ति । स पुमान् । तत्त्वित् तत्त्वेता स्यात् ॥ १५० ॥ नियतं निश्चितम् । अयं जनः लोकः । प्रतिक्षणं समयं समयं प्रति । क्षप्रादिभिः उप्रदुःखादुरः । तदुपशान्तये छत्-उपशान्तये । अन्नादिकं अभिश्रयन् । तदेव मुखं मनुते । कस्मात् । श्रमवशात् । यदेव अमुखं तदेव मुखं मनुते । यथा कच्छुकारुजि समुछसति सति शिखिलेदनं मुखं मनुते ॥ १५९ ॥ परं मुनिः इति चिन्तयित । आत्मा

गया है तथा जो समताभावको धारण करके आरम्भसे रहित हो चुका है उसे संसारसे क्या भय है ! कुछ भी नहीं । और यदि उपर्युक्त हद श्रद्धानके होते हुए भी संसारसे भय है तो फिर और कहां विधास किया जा सकता है ! कहीं नहीं ॥ १४८ ॥ हे आलम् ! तुझे लोकसे क्या प्रयोजन है, आश्रयसे क्या प्रयोजन है, द्रव्यसे क्या प्रयोजन है, शरीरसे क्या प्रयोजन है, वचनोंसे क्या प्रयोजन है, इन्द्रियोंसे क्या प्रयोजन है, प्राणोंसे क्या प्रयोजन है, तथा उन विकल्पोंसे मी तुझे क्या प्रयोजन है ! अर्थात् इन सबसे तुझे कुछ मी प्रयोजन नहीं है, क्योंकि, वे सब पुहल्की पर्यायें हैं और इसीलिये तुझसे मित्र हैं । तू प्रमादको प्राप्त होकर व्यर्थ ही इन विकल्पोंके द्वारा क्यों अतिशय बन्धनका आश्रयण करता है ! ॥ १४९ ॥ जिन जीवोंने निरन्तर मोगोंका अनुभव किया है उनका उन भोगोंसे उत्पन्न हुआ सुख अवास्तविक (कल्पित) है, किन्तु आत्मासे उत्पन्न सुख अपूर्व और समीवीन है; ऐसा जिसके हदयमें हद विधास हो गया है वह तस्त्रज्ञ है ॥ १५० ॥ यह प्राणी प्रतिसमय धुपा-रूपा आदिके हारा अत्यन्त तीन दुःलसे व्याकुल होकर उनको शान्त करनेके छिये अन्न एवं पानी आदिका आश्रय लेता है और उसे ही अमदश सुख मानता है । परन्तु वास्तवमें वह दुःत ही है । यह सुक्षी कर्पना इस प्रकार है जैसे कि खुजरींके रोगमें अभिके सेकसे होनेवाल सुख ॥ १५९ ॥ यदि सुक्षी कर्पना इस प्रकार है जैसे कि खुजरींके रोगमें अभिके सेकसे होनेवाल सुख ॥ १५९ ॥ यदि

१ का सहरेडि कोबस्ट टीका लाहित।

- 152) आत्मा खं परमीक्षते यदि समं तेनैव संचेष्टते
  तसायेव हितस्ततो ऽपि च सुखी तस्यैव संवन्धभाक् ।
  तिसन्नेव गतो भवत्यविरतानन्दामृताम्भोनिधिः
  किंचान्यत्सकलोपदेशनिवहस्यैतद्रहस्यं परम् ॥ १५२ ॥
- 153) परमानन्दान्जरसं सकलविकल्पान्यसुमनसस्त्यक्त्वा। योगी स यस्य भजते स्तिमितान्तःकरणषट्चरणः॥ १५३॥
- 154) जायन्ते विरसा रसा विघटते गोष्ठीकथाकौतुकं शीर्थन्ते विषयास्तथा विरमति प्रीतिः शरीरे ऽपि च। जोषं वागपि धारयत्यविरतानन्दात्मशुद्धात्मनः चिन्तायामपि यातुसिच्छति समं दोषमनः पञ्चताम्॥ १५४॥
- 155) आत्मैकः सोपयोगो मम किमपि ततो नान्यदस्तीति चिन्ता-भ्यासास्ताशेषवस्तोः स्थितपरममुदा यद्गतिनी विकल्पे।

परं खम् आत्मानम् ईक्षते । यदि चेत् । तेनैव आत्मनेव । समं चेष्टते रीव्यति आत्मा । तस्मै आत्मने हितः । ततः आत्मनः सकाशात् । आत्मा सुखी । आत्मा तस्य आत्मनः संवन्धभाक् सेवकैः आत्मा तस्मिन् आत्मनि । गतः प्राप्तः । अविरत-आनन्द-अमृत-अम्भोनिधः भवति । अन्यत् किम् । सकलोपदेशनिवहस्य एतत्परं रहस्यम् ॥ १५२ ॥ स योगी । यस्य सुनेः । स्तिमितान्तःकरणषद्चरणः निश्चलान्तःकरणभ्रमरः । परमानन्दाव्जरसम् आनन्दकमलरसम् । भजते । किं कृत्वा । सकलिकत्प-अन्यसुमनसः पुष्पाणि त्यक्तवा ॥ १५३ ॥ अविरतै-आनन्दशुद्धात्मनः चिन्तायां सत्यो विचारणे । रसाः विरसाः जायन्ते । गोष्टीकथाकौतुकं विघटते । तथा विषयाः शीर्यन्ते शटन्ति । च पुनः । शरीरेऽपि प्रीतिः विरमति । वागपि जोषं धारयति वचनं मीनं धारयति । मनः दोषैः । समं सार्धम् । पञ्चतां मृत्युताम् । यातुम् इच्छति ॥ १५४ ॥ भ्रुतविशदमतेः भावश्चतिनमैलमतेः यतेः । सा साक्षात् आराधना कथिता । अन्यत् समस्तम् । वाद्यं भिक्तम् । यत् स्थितपरमसुदा हर्षेण । विकल्पे नो गतिः यस्य सुनेविकल्पं[ल्पो] न । प्रामे वा कानने वा वने वा। निःसुखे सुखरहिते प्रदेशे । वा जनजनितसुखे लोकहर्षितप्रदेशे । इति चिन्ता-

आत्मा अपने आपको उत्कृष्ट देखता है, उसीके साथ कीड़ा करता है, उसीके लिये हित स्वरूप है, उसीसे वह सुखी होता है, उसके ही सम्बन्धको प्राप्त होनेवाला है, और उसीमें स्थित होता है; तो वह आनन्दरूप अमृतका समुद्र बन जाता है। अधिक क्या कहा जाय है समस्त उपदेशसमूहका केवल यही रहस्य है। विशेषार्थ — इसका अभिप्राय यह है कि बाह्य सब प्रदार्थोंसे ममत्वबुद्धिको छोड़कर एक मात्र अपनी आत्मामें लीन होनेसे अपूर्व सुख प्राप्त होता है। उस अवस्थामें कर्ता कर्म आदि कारकोंका कुछ भी मेद नहीं रहता — वही आत्मा कर्ता और वही कर्म आदि स्वरूप भी होता है। यही कारण है जो प्रन्थकर्ताने इस स्लोकमें कमशः उसके लिये सातों विभक्तियों (आत्मा, स्वम्, तेन, तस्म, ततः, तस्य, तस्मिन्) का उपयोग किया है। १५२॥ जिसका शान्त अन्तःकरणरूपी अमर समस्त विकल्पोंरूप अन्य पुष्पोंको छोड़कर केवल उत्कृष्ट आनन्दरूप कमलके रसका सेवन करता है वह योगी कहा जाता है। १५३॥ नित्य आनन्दस्वरूप ग्रुद्ध आत्माका विचार करनेपर रस नीरस हो जाते हैं, परस्परके संलपरूप कथाका कौतूहल नष्ट हो जाता ह, विषय नष्ट हो जाते हैं, शरीरके विषयमें भी प्रेम नहीं रहता, वचन भी मोनको धारण कर लेता है, तथा मन दोषोंके साथ मृत्युको प्राप्त करना चाहता है।। १५४॥ उपयोग (ज्ञान-दर्शन) युक्त एक आत्मा ही मेरा है, उसको छोड़कर अन्य कुछ भी मेरा नहीं है; इस प्रकारके विचारके अभ्याससे समस्त बाह्य पदार्थोंकी जोरसे जिसका मोह हट चुका है तथा जिसकी बुद्धि आगमके अभ्याससे निर्मल हो गई है ऐसे साधु पुरूषके

ष्रामे वा कानने वा जनजनितसुखे निःसुखे वा प्रदेशे साक्षादाराधना सा श्रुतविदादमतेर्वाद्यमन्यत्समस्तम् ॥ १५५॥

156) यद्यन्तर्निहितानि खानि तपसा वाह्येन किं फल्गुना नैवान्तर्निहितानि खानि तपसा वाह्येन किं फल्गुना। यद्यन्तर्वेहिरन्यवस्तु तपसा वाह्येन किं फल्गुना नैवान्तर्वेहिरन्यवस्तु तपसा वाह्येन किं फल्गुना॥ १५६॥

157) शुद्धं घागतिवर्तितत्त्वमितरद्वाच्यं च तद्वाचर्क शुद्धादेश इति प्रमेदजनकं शुद्धेतरत्किल्पतम्।

अभ्यास-अस्त-अशेष-वस्तोः मुनेः इति चिन्तनम् । एकः आत्मा । मम सोपयोग आदेयः । ततः आत्मनः सकाशात् । अन्यत् किमिप मम न अस्ति ॥ १५५ ॥ यदि चेत् । खानि इन्द्रियाणि । अन्तः मध्ये निहितानि अन्तःकरणे आरोपितानि । तदा वाह्येन तपसा किम् । न किमिप । फल्गुना षृथेव । यदि खानि इन्द्रियाणि अन्तःकरणे नैव निहितानि तदा वाह्येन तपसा किम् । फल्गुना वृथेव । यदि चेत् । अन्तर्वहिः श्रुपेव । यदि चेत् । अन्तर्वहिः श्रुपेव । यदि चेत् । तदा बाह्येन तपसा किम् । फल्गुना वृथेव । यदि चेत् । अन्तर्वहिः अन्यवस्तु मिथ्यात्वादि अस्ति । तदा बाह्येन तपसा किम् । फल्गुना वृथेव ॥ १५६ ॥ गुद्धं तत्त्वं वागिति- अन्यवस्तु नैव मिथ्यात्वादि नैव । आत्मविचारोऽस्ति । तदा बाह्येन तपसा किम् । फल्गुना वृथेव ॥ १५६ ॥ गुद्धं तत्त्वं वागिति- विचनरहितम् । इतरत् अग्रुद्धतत्त्वम् । वाच्यं कथनीयम् । च पुनः । ग्रुद्धादेशः तद्वाचकं भविते । इति प्रभेदजनकं ग्रुद्धे-

मनकी प्रवृत्ति विकल्पोंमें नहीं होती। वह प्राम और वनमें तथा प्राणीके लिये सुख उत्पन्न करनेवाले स्थानमें और उस सुलसे रहित स्थानमें भी समबुद्धि रहता है अर्थात् प्राम और सुल युक्त स्थानमें वह हिंपत नहीं होता है तथा इनके विपरीत वन और दुःख युक्त स्थानमें वह खेदको भी प्राप्त नहीं होता । इसीको साक्षात् आराधना कहा जाता है, अन्य सब बाह्य है ॥ १५५ ॥ यदि इन्द्रियाँ अन्तरात्माके उन्मुख हैं तो फिर व्यर्थके बाह्य तपसे कुछ भी प्रयोजन नहीं है । और यदि वे इन्द्रियां अन्तरात्माके उन्मुख नहीं हैं तो भी वास तपका करना व्यर्थ ही है – उससे कुछ भी प्रयोजन सिद्ध होनेवाला नहीं है। यदि अन्तरंग और बाह्ममें अन्य वस्तुसे अनुराग है तो वाह्य तपसे क्या प्रयोजन है ? वह व्यर्थ ही है। इसके विपरीत यदि अन्तरंग और बाह्ममें भी अन्य वस्तुसे अनुराग नहीं है तो भी व्यर्थ वाह्म तपसे क्या प्रयोजन है ? अर्थात् कुछ भी नहीं ॥ विशेषार्थ — अभिप्राय यह है कि यदि इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति आत्मोन्मुख है तो अमीए प्रयोजन इतने मात्रसे ही सिद्ध हो जाता है, फिर उसके लिये वाह्य तपश्चरणकी कुछ मी आवश्यकता नहीं रहती । किन्तु उक्त इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति आत्मोन्मुल न होकर यदि वाह्य पदार्थोंकी और हो रही है तो वाह्य तपके करनेपर भी यथार्थ सुखकी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिये इस अवस्थामें भी बाह्य तप व्यर्थ ही टहरता है। इसी प्रकार यदि अन्तरंगमें और वाह्यमें परवस्तुसे अनुराग नहीं रहा है तो वाह्य तपका प्रयोजन इस समताभावसे ही प्राप्त हो जाता ह, अतः उसकी आवश्यकता नहीं रहती। और यदि अन्तरंग व बाह्म परपदार्थोंसे अनुराग नहीं हटा है तो चित्तके राग-द्रेषसे दूषित रहनेके कारण बाह्य तपका आचरण करनेपर भी उसते कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। अतः इस अवस्थामें भी बाह्य तपकी आवदयकता नहीं रहती। तात्पर्य यह है कि बाद्य तपश्चरणके पूर्वमें इन्द्रियदमन, राग-द्वेपका शमन और मन वचन एवं कायकी सरस प्रवृत्तिका होना अत्यावश्यक है। इनके होनेपर ही वह बाह्य तपथरण सार्यक हो सफेगा, अन्यया उसकी निर्श्यकता अनिवार्य है ॥ १५६॥ शुद्ध तत्त्व वचनके अगोचर है, इसके विन्तित अगुद्र तत्व वचनके गोचर है अर्थात् शब्दके द्वारा कहा जा सकता है । गुद्र तत्त्वको जो प्रदृष करनेवाटा तत्राद्यं श्रयणीयमेव सुदर्शां शेपह्योपायतः सापेक्षा नयसंहतिः फलवती संजायते नान्यथा ॥ १५०॥

- 158) ज्ञानं दर्शनमप्यशेषविषयं जीवस्य नार्थान्तरं शुद्धादेशविवक्षयां सं हि ततश्चिद्धप इत्युच्यते । पर्यायैश्च गुणैश्च साधु विदिते तस्मिन् गिरा सहुरो-र्ज्ञातं किं न विलोकितं न किमथ प्राप्तं न किं योगिभिः॥ १५८॥
- 159) यन्नान्तर्न बहिः स्थितं न च दिशि स्थूलं न सृदमं पुमान् नैव स्त्री न नपुंसकं न गुरुतां प्राप्तं न यहाधवम् । कर्मस्परीदारीरगन्धगणनाव्याद्वारवर्णोज्यितं स्वच्छं ज्ञानद्दगेकमूर्ति तदहं ज्योतिः परं नापरम् ॥ १५९॥
- 160) जानन्ति स्वयमेव यहिमनसिश्चद्रूपमानन्द्वत् प्रोच्छिन्ने यदनाद्यमन्द्रमसङ्ग्मोहान्धकारे हठात्।

पायतः व्यवहार-उपायतः। नयसंहतिः नयसमृहः। सापेक्षा। फलवती सफला। जायते। अन्यया निधयतः न सफला ॥१५०॥ अशेषविषयम् अशेषगोचरम्। ज्ञानं दर्शनमपि अशेपगोचरं द्वयम्। जीवस्य अर्थान्तरं स्पष्टं न । ततः कारणात्। स जीवैः ग्रदादेश-विवक्षया शुद्धादेश वक्तुम् इच्छ्या कृत्वा । चिद्रूपः इति उच्यते । तस्मिनात्मिन । सद्गुरोः गिरा वाण्या । पर्यायैश्व गुणैश्व कृत्वा । साधु समीचीनम्। विदिते सति ज्ञाते सति। योगिभिः मुनीधरैः। किं न ज्ञातम्। किं न विलोकतम्। अय योगिभिः तस्मिन्नात्मिन प्राप्ते सति कि न प्राप्तम् ॥ १५८ ॥ मुनिः अन्तर्ज्ञानं चिन्तयति । तत्परंज्योतिः अहम् आत्मा । अपरं न । यज्योतिः अन्तःस्थितं न । बहिः बाह्ये स्थितं न । यत् चैतन्यं । च पुनः । दिशि स्थितं न । यज्योतिः स्थूलं न । यत् ज्योतिः सूस्मं न । यत् ज्योतिः पुमान् न स्त्री न नपुंसकं न । यज्योतिः गुस्तां न प्राप्तम् । यज्योतिः लाघवं न प्राप्तम् । यत् ज्योतिः कर्मस्पर्शशरीर-गन्धगणनाव्याहारवणीजिहातं कर्मशरीर - उद्भवगन्धादिशब्दादिविषयं तैः विषयैः उजिहातम् । यत् ज्योतिः वर्णैः रहितम् । पुनः खच्छम् । यत् ज्योतिः ज्ञानदर्शनमूर्ति । तत् अहम् । अपरं न ॥ १५९ ॥ तदहं शब्दाभिषेयं महः सोहम् इति वाच्यं । है वह शुद्धादेश कहा जाता है तथा जो भेदको प्रगट करनेवाला है वह शुद्धसे इतर अर्थात् अशुद्ध नय कल्पित किया गया है। सम्यम्द्रष्टिके लिये शेष दो उपायोंसे प्रथम शुद्ध तत्त्वका आश्रय लेना चाहिये। ठीक है - नयोंका समुदाय परस्पर सापेक्ष होकर ही प्रयोजनीभूत होता है। परस्परकी अपेक्षा न करनेपर वह निष्फल ही रहता है ॥ १५७ ॥ शुद्ध नयकी अपेक्षा समस्त पदार्थीको विषय करनेवाला ज्ञान और दर्शन ही जीवका स्वरूप है जो उस जीवसे पृथक् नहीं है। इससे भिन्न दूसरा कोई जीवका स्वरूप नहीं हो सकता है। अतएव वह 'चिद्रप' अर्थात् चेतनस्वरूप ऐसा कहा जाता है। उत्तम गुरुके उपदेशसे अपने गुणों और पर्यायोंके साथ उस ज्ञान-दर्शन स्वरूप जीवके भले प्रकार जान लेनेपर योगियोंने क्या नहीं जाना, क्या नहीं देखा, और क्या नहीं प्राप्त किया ? अर्थात् उपर्युक्त जीवके स्वरूपको जान हेनेपर अन्य सब कुछ जान लिया, देख लिया और प्राप्त कर लिया है; ऐसा समझना चाहिये ॥ १५८ ॥ मैं उस उक्कृष्ट ज्योतिस्वरूप हूं जो न भीतर स्थित है, न बाहिर स्थित है, न दिशामें स्थित है, न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न पुरुष है, न स्त्री है, न नपुंसक है, न गुरु है, न लघु है; तथा जो कर्म, स्पर्श, शरीर, गन्ध, गणना, शब्द एवं वर्णसे रहित होकर निर्मल एवं ज्ञान-दर्शनरूप अद्वितीय शरीरको धारण करती है। इससे भिन्न और कोई मेरा स्वरूप नहीं है ॥ १५९॥ जिसे अनादिकालीन प्रचुर मोहरूप अन्धकारके बलात् नष्ट हो जानेपर मनसे

तरत्कित्ति भवति । तत्र ग्रुद्ध-अग्रुद्धयोर्द्धयोर्भध्ये । युद्दशा सुदृष्टिना भव्यपुरुपेण । आयं तत्त्वम् । आश्रयणीयम् । कुतः । अशेपद्धयो-

१ च विदुषा। २ श शुद्धाशुद्धयोर्मध्ये। २ क कारणात् जीव। ४ क मूर्तिः।

सूर्याचन्द्रमसावतीस्य यदहो विश्वप्रकाशात्मके तजीयात्सहजं सुनिष्कलमहं शब्दाभिषेयं महः॥ १६०॥

- 161) यज्ञायते किमिप कर्मवशादसातं सातं च यत्तदनुयायि विकल्पजालम् । जातं मनागिप न यत्र पदं तदेव देवेन्द्रवन्दितमहं शरणं गतो ऽस्मि ॥ १६१ ॥
- 162) धिकान्तास्तनमण्डलं धिगमलप्रालेयरोचिः करान् धिकपूरविमिश्रचन्दनरसं धिक् ताञ्जलदीनिषे । यत्प्राप्तं न कदाचिदत्र तदिदं संसारसंतापहत् लग्नं चेदतिशीतलं गुरुवचोदिन्यामृतं मे हृदि ॥ १६२॥
- 163) जित्वा मोहमहाभटं भवपथे दत्तोग्रदुःखश्रमे विश्रान्ता विजनेषु योगिपथिका दीर्घे चरन्तः क्रमात्।

महः जीयात्। किलक्षणं महः। सहजम्। पुनः सुनिष्कलं शिर्रहितम्। यत् महः। विमनसः सर्वशाः। स्वयं जानन्ति। यत् चिद्र्पम् स्वानन्दसिहतं वीतरागा जानन्ति। क सित्। हठात् मोहान्धकारे प्रोच्छित्रे सित्। किलक्षणं महः। असकृत् निरन्तरम्। अनादि। अमन्दम् उहसायमानम्। अहो यत् ज्योतिः। सूर्याचन्द्रमसीं अतील उहहृद्य अतिकम्य विश्ववकाशात्मकं वर्तते ॥१६०॥ अहं तदेव पदम्। शरणं गतोऽस्मि प्राप्तो भवामि। किलक्षणं पदम्। देवेन्द्रवन्दितम्। यत्किमपि कमंवशात्। असातं दुःखम्। च पुनः। सातं सुखम्। जायते उत्पयते। यत्तदनुयाग्निकल्पजालं तयोः सुखदुःखयोः अनुयायि विकल्पजालम्। यत्र मोक्षपदे। मनागपि न जातं सुक्तौ सुखदुःखविकल्पादि न वर्तते॥ १६१॥ यदि चेत्। तत् इदं गुरुवचः दिन्यामृतं मे हृदि लप्तम् अस्ति तदा मया सर्वे प्राप्तम्। किलक्षणं वचोमृतम्। संसारैसंतापहृत् संसारकप्टनाशनम्। पुनः अतिशीतलम्। यस्य गुरोः वचः। अत्र संसारे। कदाचिन प्राप्तम्। यदा गुरुवचः प्राप्तं तदा। कान्तास्तनमण्डलं धिक्। अमलप्रालेयरोचिःकरान् चन्द्रकरान् धिक्। कर्पूरविमिश्रितचन्दनरसं धिक्। तां जलाई जलाईवलं धिक्। एवं गुरुवचः अमृतम् अस्ति॥ १६२॥ तेभ्यो सुनिभ्यो नमः।

रहित हुए सर्वज्ञ खर्य ही जानते हैं, जो चेतनस्वरूप है, आनन्दसे संयुक्त है, अनादि है, तीन है, निरन्तर रहनेवाला है, तथा जो आश्चर्य है कि सूर्य व चन्द्रमाको भी तिरस्कृत करके समस्त जगत्को प्रकाशित करनेवाला है; वह 'अहम' शब्दसे कहा जानेवाला शरीर रहित स्वाभाविक तेज जयवन्त हो ॥ १६० ॥ कर्मके उदयसे जो कुछ भी दु:ख और युख होता है तथा उनका अनुसरण करनेवाला जो विकल्पसमूह भी होता है वह जिस पदमें थोड़ा-सा भी नहीं रहता, मैं देवेन्द्रोंसे वन्दित उसी (मोक्ष) पदकी शरणमें जाता हूं ॥ १६१ ॥ जो पूर्वमें कभी नहीं प्राप्त हुआ है ऐसा संसारके संतापको नष्ट करनेवाला अत्यन्त शीतल गुरुका उपदेशरूप दिव्य अग्वत यदि मेरे हृदयमें संलम्न है तो फिर पत्नीक स्तनमण्डलको धिकार है, निर्मल चन्द्रमाकी किरणोंको विकार है, कपूरेसे मिले हुए चन्द्रनके रसको धिकार है, तथा अन्य जल आदि शीतल वस्तुओंको भी धिकार है ॥ विशेषार्थ—श्रीका स्तनमण्डल, चन्द्रकिरण, कपूरसे मिला हुआ चन्द्रनरस तथा और भी जो जल आदि शीतल पदार्थ लोकमें देखे जाते हैं वे सब प्राणीके बाब शारीरिक सन्तापको ही कुछ समयके लिये दूर सकते हैं, न कि अभ्यन्तर संसारसन्तापको । उस संसारसन्तापको यदि कोई दूर कर सकता है तो वह सहुरुका वचन ही दूर सकता है । अग्वतके समान अतिशय शीतलताको उत्पन्न करनेवाला यदि वह गुरुका दिव्य उपदेश माणीको प्राप्त हो गया है तो फिर लोकमें शीतल समझे जानेवाले उन श्रीके स्तनमण्डल आदिको धिकार है । कारण यह कि ये सब पदार्थ उस सन्तापके नष्ट करनेमें सर्वथा असमर्थ हैं ॥ १६२ ॥ अत्यन्त तीव दु:स

१-च-प्रतिपाठोऽयम्, अ क ब श धिक् तां जलाद्रामिष । २ क निष्यलं । २ अ श के किलक्षणं वचः संसार । ४ क विमिश्र-चन्दनरसं । ५ अ श जलाद्रो दिपटिकां जलाद्रवेकां धिक् । पद्मनं ० ९

प्राप्ता ज्ञानधनाश्चिरादभिमतस्वारमोपसम्मास्य नित्यानन्दकलत्रसंगसुखिनो ये तत्र तेभ्यो ममः॥ १६३॥

- 164) इत्यादिर्धमे एषः क्षितिपसुरसुखानुर्घ्यमाणिक्यकोशः पाथो दुःखानलानां परमपदलसत्सीधसोपानराजिः। एतन्माहात्म्यमीशः कथयति जगतां केवली साध्वधीता सर्वस्मिन वाद्यये ऽथ सारति परमहो मादशस्तस्य नाम ॥ १६४॥
- 165) श्रश्वज्ञन्मजरान्तकालविलसहुःखोघसारीभवत्-संसारोग्रमहारूजोपहृतये ऽनन्तप्रमोदाय च । एतद्धर्मरसायनं ननु बुधाः कर्तुं मतिश्चेत्तदा मिथ्यात्वाविरतिप्रमादनिकरकोधादि संत्यज्यताम् ॥ १६५ ॥
- 166) नष्टं रत्नमिवाम्बुधौ निधिरिव प्रश्नष्टदेर्थथा योगो यूपरालाकयोध्य गतयोः पूर्वापरी तोयपी।

ये योगिपथिकाः मुनयः । मोहमहाभटं जित्वा । भवपये संसारपये । चरन्तः गच्छन्तः । विजनेषु स्थानेषु विश्रान्ता जाताः। किलक्षणे भवपथे। दत्तोप्रदुःखश्रमे दुःखप्रदे। पुनः किलक्षणे भवपथे। दीर्घे गरिष्ठे। ये मुनयः। ऋमात् ऋमेण। विरात् वीर्थ-कालात्। अभिमतं श्रेष्ठम्। स्वातमोपलम्भालयम् आत्मगृहम्। प्राप्ताः। पुनः किलक्षणा मुनयः। ज्ञानघनाः। ये मुनयः। तत्र स्वात्मोपलम्भगृहे । नित्यानन्दकलत्रसंगप्रस्विनः वर्तन्ते । तेभ्यो नमः नमस्कारोऽस्तु ॥ १६३ ॥ इत्यादिः एपः धर्मः। किलक्षणः धर्मः । विक्षितिप-राजा-सुर-देवसुख-अनर्ध्यमाणिक्यकोशः सुखभाण्डारः । पुनः किलक्षणः धर्मः । दुःसानलानां दुःसामी-नाम् । पाथः जलम् । पुनः किलक्षणो धर्मः । परमपदलसत्सीधसोपानराजिः मोक्षग्रहसोपानपिक्कः । एतस्य धर्मस्य माहात्म्यं जगताम् ईशः केवली कथयति । किलक्षणः केवली । अय सर्वस्मिन् वाद्मये । साधु अधीता वक्ता द्वादशाहवक्ता । अही इति संबोधने । माद्दशः जनः । तस्य धर्मस्य नाम स्मरति ॥ १६४ ॥ नतु इति वितर्के । मो बुधाः । एतदमैरसायनं कर्तुं विद चेन्मतिः अस्ति। च पुनः। अनन्तपुखाय अनन्तपुखहेतवे अनन्तपुखं भोक्तुं मतिः अस्ति। च पुनः। शश्वत् अनवरतम्। जन्म-संसारजरा-अन्तकालविलसहुः खौघसवलसंसार-उप्रमहारुजः रोगस्य अपहृतये नाशाय दूरीकर्तुं मतिः अस्ति । तदा मिथ्यास-अविरतिष्रमादकवायसमूह<sup>१</sup>कोधादि संखज्यताम् । भो भन्याः संखज्यताम् ॥ १६५ ॥ अत्र संसारे । नरत्वं मनुष्यपदं तथा दुर्लभम् । तथा कथम् । यथा अम्बुधौ समुद्रे नष्टं रत्नं दुर्लभं पुनः कठिनेन (?) प्राप्यते । पुनः मनुष्यपदं तथा दुर्लभं यथा एवं परिश्रमको उत्पन्न करनेवाले लंबे संसारके मार्गमें कमशः गमन करनेवाले जो योगीरूप पथिक मोहरूपी महान् योद्धाको जीतकर एकान्त स्थानमें विश्रामको प्राप्त होते हैं, तत्पश्चात् जो ज्ञानरूपी धनसे सम्पन्न होते हुए स्वात्मोपलब्धिके स्थानभूत अपने अभीष्ट स्थान (मोक्ष) को प्राप्त होकर वहांपर अविनश्वर सुस (मुक्ति) रूपी स्त्रीकी संगतिसे मुखी हो जाते हैं उनके लिये नमस्कार हो ॥ १६३ ॥ इत्यादि (उपर्युक्त) यह धर्म राजा एवं देवोंके सुलहूप अमूल्य रतोंका खजाना है, दुःलहूप अग्निको शान्त करनेके लिये जलके समान है, तथा उत्तम पद अर्थात् मोक्षरूप प्रासादकी सीढ़ियोंकी पंक्तिके सहश है । उसकी महिमाका वर्णन वह केवली ही कर सकता है जो तीनों लोकोंका अधिपति होकर समस्त आगममें निष्णात है। मुझ जैसा अल्पज्ञ मनुष्य तो केवल उसके नामका सारण करता है ॥ १६४ ॥ हे विद्वानो ! निरन्तर जन्म, जरा एवं मरण रूप दु:लोंके समूहमें सारभूत ऐसे संसाररूप तीत्र महारोगको दूर करके अनन्त सुसको प्राप्त करनेके लिये यदि आपकी इस धर्मरूपी रसायनको पाप्त करनेकी इच्छा है तो मिथ्यात्व, अविरति एवं प्रमादके समृहका तथा कोधादि कषायोंका परित्याग कीजिये ॥ १६५ ॥ जैसे समुद्रमें विलीन हुए रतका पुनः

१ क निकरः। २ श पुस्तके एवंविधः पाठः कितियो भूपतिः सुष्ठु राति वरं ददाति इति सुरः इन्द्रस्तयोः सुखं वितिस्वर्गपालन-जन्यः आनन्दः स प्वानर्ध्यमाणिक्यानि अमूल्यप्यरागरकानि तैषां कोशः आश्रयगृष्टं निधानगृहम् । ३ क समूहः।

संसारे ऽत्र तथा नरत्वमसरुद्धःखप्रदे दुर्लभं लच्चे तत्र च जन्म निर्मलकुले तत्रापि धर्मे मतिः॥ १६६॥

- 167) न्यायादन्धकवर्तकीयकजनाख्यानस्य संसारिणां प्राप्तं वा वहुकल्पकोटिभिरिदं कृष्ट्राघरत्वं यदि । मिध्यादेवगुरूपदेशविषयव्यामोहनीचान्वय-प्रायः प्राणभृतां तदेव सहसा वैफल्यमागच्छति ॥ १६७ ॥
- 168) लब्धे कथं कथमपीह मनुष्यजन्मन्यङ्ग प्रसंगवशतो हि कुरु स्वकार्यम् । प्राप्तं तु कामपि गतिं कुमते तिरश्चां कस्त्वां भविष्यति विवोधयितुं समर्थः ॥ १६८॥
- 169) जन्म प्राप्य नरेपु निर्मलकुले क्लेशान्मतेः पाटवं भक्ति जैनमते कथं कथमपि प्रागर्जितश्रेयसः ।

प्रश्नष्टदृष्टेः अन्यस्य निधिरिव अन्यस्य लक्ष्मीः दुर्लभा । यथा पूर्वापरौ तोयधी पूर्वपिश्वमसमुद्रौ । च पुनः । गतयोः यूपशलाकयोः यूपशमिलयोः । योगः एकत्र मिलनं किठनं तथा मनुष्यपदं किठनम् । किलक्षणे संसारे । असल्रद्धुःखप्रदे । तत्र तस्मिन् । नरत्वे सन्दे सित । च पुनः । निर्मलकुले जन्म दुर्लभम् । तत्र तस्मिन् निर्मलकुले प्राप्ते सित अपि धर्मे मितः दुर्लभा ॥ १६६ ॥ यदि चेत् । संसारिणां जीवानाम् । संसारिजीवैः । इदं नरत्वं कृच्छात् । लब्धं प्राप्तम् । वा बहुकल्पकोटिभिः प्राप्तम् । अन्धक-वर्तकीयकजनाख्यानस्य न्यायात् इत्र—अन्धकस्य हस्तयोः मध्ये यथा यटेरिपिक्षणः आगमनं दुर्लभं तथा नरत्वं प्राणमृतां जीवानाम् । तदेव नरत्वम् । सहसा । वैकल्यं निष्फलम् । आगच्छित । कैः । मिथ्यादेवगुरूपदेशविषयन्यामोहप्रेमनीचअन्वयप्रायैः नीचकार्यैः कृत्वा नरत्वं विफलं याति ॥ १६७ ॥ अङ्ग इति संबोधने । हे कुमते । इह मनुष्यजन्मिन । प्रसङ्गवशतः पुण्यवशतः । कष-मिषं लब्धे सित । हि यतः । तदा स्वकार्यं कुरु । यदा तिरक्षां कामिप गतिं प्राप्तम् । तदा त्वां विवोधयितुं कः समर्थः भिव-मिति। अपि तु न कोऽपि ॥१६८॥ ये पुमांसः । निर्मलकुले नरेषु जन्म प्राप्य क्षेत्रात् मतेः पाटवं दक्षत्वं प्राप्य । कथं कथमिप क्ष्येन प्राप्य । प्राक् अर्जितश्रेयसः पुण्यात् । जैनमते भार्ते प्राप्य । संसारसमुद्रतारकं सुखकरं धर्मं न कुर्वते । ते मूढाः दुर्बुद्धयः

प्राप्त करना दुर्लम है, अन्येको निधिका मिलना दुर्लम है, तथा पृथक् पृथक् पृर्व और पश्चिम समुद्रको प्राप्त हुई यूप (जुनां अथवा यज्ञमें पृथुके बांधनेका काष्ठ) और शलाका (जुएंमें लगाई जानेवाली खूंटी) का फिरसे संयोग होना दुर्लम है; वैसे ही निरन्तर दुःखको देनेवाले इस संसारमें मनुष्य पर्यायको प्राप्त करना भी अतिशय दुर्लम है। यदि कदाचित् वह मनुष्य पर्याय प्राप्त मी हो जावे तो भी निर्मल कुल्में जन्म लेना और वहांपर भी धर्ममें बुद्धिका लगना, यह बहुत ही दुर्लभ है॥ १६६॥ संसारी प्राणियोंको यह मनुष्य पर्याय 'अन्धकवर्तकीयक' रूप जनाख्यानके न्यायसे करोज़ों करपकालोंमें बढ़े कप्टसे प्राप्त हुई है, अर्थात् जिस प्रकार अन्ये मनुष्यके हाथोंमें वटेर पक्षीका आना दुर्लभ है उसी प्रकार इस मनुष्य पर्यायका प्राप्त होना भी अत्यन्त दुर्लभ है। फिर यदि वह करोज़ों करप कालोंमें किसी प्रकारसे प्राप्त भी हो गई तो वह मिथ्या देव एवं मिथ्या गुरुके उपदेश, विषयानुराग और नीच कुल्में उत्पत्ति आदिके द्वारा सहसा निफलताको प्राप्त हो जाती है॥ १६७॥ हे दुर्बुद्धि प्राणी! यदि यहां जिस किसी भी प्रकारसे तुझे मनुष्य-जन्म प्राप्त हो गया है तो फिर प्रसंग पाकर अपना कार्य (आत्मिहत) कर ले। अन्यथा यदि तू मरकर किसी तिर्यच पर्यायको प्राप्त हुआ तो फिर तुझे समझानेके लिये कीन समर्थ होगा? अर्थात् कोई नहीं समर्थ हो सकेगा॥ १६८॥ जो लोग मनुष्य पर्यायके भीतर उत्तम कुल्में जन्म लेकर कप्टपूर्वक बुद्धिकी चुरुताको प्राप्त हुए हैं तथा जिन्होंने पूर्वोपार्जित पुण्य कर्मके उदयसे जिस किसी भी प्रकारसे जैन मतमें

१ श प्रसंगवशतः कथमपि ।

संसारार्णवतारकं सुखकरं धर्म न ये कुर्वते हस्तप्राप्तमनर्घरत्नमपि ते मुश्चन्ति दुर्वुद्धयः॥ १६९॥

- 170) तिष्ठत्यायुरतीव दीर्घमखिलान्यङ्गानि दूरं दढा-न्येषा श्रीरिप मे वशं गतवती किं व्याकुलत्वं मुधा। आयत्यां निरवग्रहो गतवया धर्म करिष्ये भरा-दित्येवं वत चिन्तयन्निप जडो यात्यन्तकग्रासताम्॥ १७०॥
- 171) पितिकदर्शनादिष सरित सतिश्चित्तमाशु वैराग्यम् । प्रतिदिनमितरस्य पुनः सह जरया वर्धते तृष्णा ॥ १७१॥
- 172) आजातेर्नस्त्वमसि द्यिता नित्यमासन्नगासि प्रौढास्याशे किमथ बहुना स्त्रीत्वमालिम्बतासि । असात्केशग्रहणमकरोद्यतस्ते जरेयं मर्थस्येतन्मम च हतके स्नेहलाद्यापि चित्रम् ॥ १७२ ॥

अनर्घरत्नमि इस्तप्राप्तम् । मुझन्ति त्यजन्ति ॥१६९॥ वत इति खेदे । जडः मूर्खः। एवम् इति । चिन्तयन् अपि । अन्तकप्रास्त याति यमवदनं याति । किं चिन्तयति । आयुः अतीव दीर्घ तिष्ठति । अखिलानि अज्ञानि । दूरम् अतिशयेन दढानि सन्ति । प्रीः लक्ष्मीः। मे मम वशं गतवती वर्तते । मुधा व्याकुलत्वं कथम् । आयत्याम् उत्तरकाले वृद्धकाले। निरवप्रदः खच्छन्दः । गतव गतयौवनभरात् । धर्म करिष्ये । भरात् अतिशयेन । चिन्तयन् मृदः मरणं याति ॥१७०॥ सतः साधोः । चित्तं मनः । पल्ति दर्शनात् अपि श्वेतकेशदर्शनात् । आग्रु शीव्रेण । प्रतिदिनं वैराग्यं सरति गच्छिति । पुनः इत्तरस्य असाधोः नीचपुरुषस्य श्वेतकेशदर्शनात् जरया सह तृष्णा वर्धते ॥ १७९ ॥ हे आशे हे तृष्णे । त्वम् । आजातेः जन्म आ मर्यादीकृत्ये । नः मस्माकम् द्यिता स्त्री । असि भवसि । नित्यं सदैव । आसत्त्रगा निकटस्था असि । प्रौढा असि । अथ बहुना किम् । स्रीत्वम् आति स्त्रीतं गता असि । इयं जरा । ते तव सपत्नी । ते तव अग्रतः । अस्मत्केशग्रहणम् अस्माकं केशग्रहणम् । अकरोत् । हे हत

भक्ति भी प्राप्त कर ली है, फिर यदि वे संसार-समुद्रसे पार कराकर सुलको उत्पन्न करनेवाले धर्मको नह करते हैं तो समझना चाहिये कि वे दुर्बुद्धि जन हाथमें प्राप्त हुए भी अमूल्य रत्नको छोड़ देते हैं ॥ १६९ मेरी आयु बहुत लंबो है, हाथ-पांव आदि सभी अंग अतिशय दृद हैं, तथा यह लक्ष्मी भी मेरे वशमें है फिर मैं व्यर्थमें व्याकुल क्यों होऊं ? उत्तर कालमें जब वृद्धावस्था प्राप्त होगी तब मैं निश्चिन्त होकर अतिश धर्म करूंगा। खेद है कि इस प्रकार विचार करते करते यह मूर्व प्राणी कालका मास बन जाता ॥ १७० ॥ साधु पुरुषका चित्त एक पके हुए (श्वेत) बालके देखनेसे ही शीघ वैराग्यको प्राप्त हो जात है । किन्तु इसके विपरीत अविवेकी जनकी गृष्णा प्रतिदिन वृद्धत्वके साथ बढ़ती जाती है, अर्थात के जैसे उसकी वृद्ध अवस्था बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही उत्तरोत्तर उसकी गृष्णा भी बढ़ती जाती है ॥ १०१ हे गृष्णो ! तुम हमें जन्मसे लेकर प्यारी रही हो, सदा पासमें रहनेवाली हो और वृद्धिको प्राप्त हो । बहु क्या कहा जाय ? तुम हमारी पत्नी अवस्थाको प्राप्त हुई हो । यह जरा (बुढ़ापा) रूप अन्य स्नी तुम्हा सामने ही हमारे बालोंको प्रहण कर चुकी है । हे घातक गृष्णो ! तुम मेरे इस बालग्रहण रूप अपमानक सहते हुए आज भी खेह करनेवाली बनी हो, यह आश्चर्यकी बात है ॥ विशेषार्थ — लोकमें देसा जाता कि यदि कोई पुरुष किसी अन्य खीसे प्रेम करता है तो चिरकालसे स्नेह करनेवाली भी उसकी स्नी उसके ओरसे विरक्त हो जाती है — उसे छोड़ देती है । परन्तु खेद है कि वह गृष्णारूप स्नी अपने प्रियतमक अन्य जरारूप नारीमें आसक्त देख कर भी उसे नहीं छोड़ती है और उससे अनुराग ही करती है । तारा

- 178) रङ्कायते परिदृढो ऽपि हृढो ऽपि मृत्युमभ्येति दैववशतः क्षणतो ऽत्र लोके। तत्कः करोति मदमम्बुजपत्रवारिविन्दूपमैर्धनकलेवरजीविताद्येः॥ १७३॥
- 174) प्रातर्दर्भदलाग्रकोटिघटितावश्यायविन्दूत्कर-प्रायाः प्राणधनाङ्गजप्रणयिनीमित्रादयो देहिनाम्। अक्षाणां सुखमेतदुग्रविषवद्धर्मं विहाय स्फुटं सर्वे भङ्गरमत्र दुःखदमहो मोहः करोत्यन्यथा॥ १७४॥
- 175) ताबद्धल्गित वैरिणां प्रति चमूस्तावत्परं पौरुपं तीक्ष्णस्ताबदसिर्भुजौ दढतरौ ताबच्च कोपोद्गमः। भूपस्थापि यमो न याबददयः क्षुत्पीडितः सन्मुखं धाबत्यन्तरिदं विचिन्त्य विदुषा तद्गोधको मृग्यते॥ १७५॥

हे तृष्णे । एतत्केशप्रहणापमानम् । तं मपेसि सहसे । च पुनः । मम तं अद्यापि । स्नेहला स्नेहकारिणी असि । एति चत्रम् सार्थ्यम् ॥ १०२ ॥ अत्र लोके संसारे । परिदृढोऽपि राजा अपि । रङ्कायते । दृढोऽपि कठिनोऽपि । दैववशतः कर्मयोगात् । स्नुष्णतः । सृत्युम् अभ्येति मरणं याति । तत्तस्मात्कारणात् । अम्युजपत्रवारिविन्दूपमैः कमलपत्रोपरिजलिबन्दुसमानैः । धनक्छेवर्-शरीरजीवितादैः कृत्वा । मदं गर्वम् । कः करोति । भव्यः गर्वं न करोति ॥ १०३ ॥ देहिनां प्राणिनाम् । प्राण्धनाङ्गजपुत्रप्रणयिनीस्त्रीमित्रादयः प्रातःकालीनदर्भअप्रकोटिस्थित—अवश्यायिनन्दु-उत्करसमूहसद्दशाः सन्ति । एतत् अक्षाणां सुस्तम् उप्रविषवत् जानीहि । अत्र संसारे । रफुटं प्रकटम् । धर्म विहाय सर्वम् । मङ्गुरं विनश्वरम् । विद्वि । पुनः सर्वं दुःखदं विद्वि । अहो मोहः अन्यथा करोति ॥ १०४ ॥ यावत् । अदयः श्वरपीडितः सन् यगैः सन्मुखं न धावति । तावद्भूपस्य राजः । चमूः सेना । वैरिणां प्रति वल्गति । भूपस्य अपि परं पौरुषं तावत् । भूपस्य असिः तीक्षणः तावत् । भूपस्य दृढतरौ भुजौ तावत् । स् पुनः । क्रोपोद्रमः क्रोधोत्पत्तिः तावत् । यावत् यमः सन्मुखं न धावति । अन्तःकरणे इदं विचिन्त्य । विद्वा भव्यजीवेन ।

यह है कि चृद्धावस्थाके प्राप्त होनेपर पुरुषका शरीर शिथिल हो जाता है व स्मृति भी क्षीण हो जाती है । फिर भी वह विषयतृष्णाको छोड़ कर आत्महितमें प्रवृत्त नहीं होता, यह कितने खेदकी बात है ॥ १७२ ॥ यहां संसारमें राजा भी दैवके वश होकर रंक जैसा बन जाता है तथा पुष्ट शरीरवाला भी मनुष्य कर्मोदयसे क्षणभरमें ही मृत्युको प्राप्त हो जाता है । ऐसी अवस्थामें कोन-सा बुद्धिमान् पुरुष कमलपत्रपर स्थित जलविन्दुके समान विनाशको प्राप्त होनेवाले धन, शरीर एवं जीवित आदिके विषयमें अभिमान करता है ! अर्थात् क्षणमें क्षीण होनेवाले इन पदार्थोंके विषयमें विवेकी जन कभी अभिमान नहीं करते ॥ १७३ ॥ प्राणियोंके प्राण, धन, पुत्र, स्वी और मित्र आदि प्रातःकालमें डाम (कांस) के पत्रके अत्र भागमें स्थित ओसकी बूंदोंके समृहके समान अस्थिर हैं । यह इन्द्रियजन्य सुख तीक्ष्ण विषके समान परिणाममें दुःसदायी है । इसीलिये यह स्पष्ट है कि यहां धर्मको छोड़ कर अन्य सब पदार्थ विनश्वर व कष्टदायक हैं । परन्तु आश्चर्य है कि यह संसारी प्राणी मोहके वश होकर इन विनश्वर पदार्थोंको स्थिर मान उनमें अनुराग करता है और स्थायी धर्मको मूल जाता है ॥ १०४ ॥ जब तक क्षुधासे पीड़ित हुआ निर्दय यमराज (मृत्यु) सामने नहीं आता है तभी तक राजाकी भी सेना शचुओंके ऊपर आक्रमण करनेके लिये प्रस्थान करती है, तभी तक उत्कृष्ट पुरुषार्थ भी रहता है, तभी तक तीक्ष्ण तलवार भी स्थित रहती है, तभी तक उपय बाहु भी अतिशय दढ़ रहते हैं, और तभी तक कोध भी उदित होता है । इस

१ **श अद्**णं अपमानं । २ श धुत्पीडितः यमः ।

- 176) रतिजलरममाणो मृत्युकैवर्तहस्तप्रसृतघनजरोग्ध्योल्लसज्जालमध्ये । निकटमपि न पश्यत्यापदां चक्रमुत्रं भवसरसि वराको लोकमीनीघ एपः॥ १७६॥
- 177) श्चुद्धक्तेस्त्वडपीह शीतलजलाद्भृतादिका मन्त्रतः सामादेरहितो गदाद्भदगणः शान्ति नृभिनीयते। नो सृत्युस्तु सुरैरपीति हि सृते मित्रे ऽपि पुत्रे ऽपि वा शोको न क्रियते बुधैः परमहो धर्मस्ततस्तज्जयः॥ १७७॥
- 178) त्यक्त्वा दूरं विधुरपयसो दुर्गतिक्किष्टकृच्छान् ्रः छन्ध्वानन्दं सुचिरममरश्रीसरस्यां रमन्ते । पत्यैतस्या नृपपदसरस्यक्षयं धर्मपक्षा यान्त्येतस्माद्देषि शिवपदं मानसं भन्यहंसाः॥ १७८॥

तद्रोधकः तस्य यमस्य रोधकः निषेधकारी मोक्षस्थानकः । मृग्यते विचार्यते ॥ १७५ ॥ एषः वराकः । लोकमीनौधः लोकमीन-समूहः । भवसरिस संसारसरोवरे । रतिजले । रममाणः क्रीडमाणः । उन्नम् आपदां चकं निकटम् अपि न पश्यित । किंलक्षणे भवसरसि । मृत्युकैवर्तहस्तेन यमधीवरहस्तेन प्रसृतं प्रसारितं घन-निविड-जरा-उठ-प्रोल्लसज्जालमध्ये यस्य स तस्मिन् ॥ १७६ ॥ इह संसारे । नृभिः मनुष्यैः कृत्वा । क्षुधा । भुक्तेभीजनात् । शान्ति नीयते । नृभिस्तृट् तृषा अपि शीतलजलात् शान्ति नीयते । मृभिर्भूतादिका मन्त्रतः शान्ति नीयन्ते । नृभिरहितः शत्रुः सामादेः कोमलवचनात् शान्ति गीयते । नृभिः गदगणः रोगसमूहः । गदगणात् औषधसमूहात् । ज्ञान्ति नीयते । तु पुनः । मृत्युः । सुरैः अपि देवैः अपि । ज्ञान्ति नो नीयते । हि यतः । इति हेतोः । मित्रे वा पुत्रे मृते सित बुधैः शोको न कियते । अहो इति संबोधने । परं धर्मः कियते । ततः तज्जयः धर्मः मृतु-विनाशकारी ॥ १७७ ॥ भन्यहंसाः । दुर्गतिक्रिष्टकुच्छ्रान् दुर्गतिक्रेशदुःखशालिक्षेत्रविशेषान् । दूरं लक्तवा । अमरश्रीः देवश्रीः । सरस्यां खर्गश्रीसरोवरे । लब्ध्वानन्दम् । सुचिरं चिरकालम् । रमन्ते कीडन्ति । किलक्षणान् क्षेत्रान् । विधुरपयसः विधुरं कष्टं तदेव पयः पानीयं यत्र तान् । धर्मपक्षाः भव्यहंसाः । एतस्याः देवश्रीसरस्याः सकाशात् । एत्य आगलः । नृष्पदसरि राजपद-सरोवरे रमन्ते । पुनः भव्यहंसाः । एतस्मात् नृपपदसरोवरात् । शिवपदं मानससरोवरम् । यान्ति । किलक्षणं शिवपदम् । प्रकारसे विचार करके विद्वान् पुरुष उक्त यमराजका निम्नह करनेवाले तप आदिकी खोज करता है॥ १७५॥ जिसके मध्यमें मृत्युरूपी मल्लाहने अपने हाथोंसे सघन जरारूपी विस्तृत जालको फैला दिया है ऐसे संसाररूपी सरोवरके भीतर रागरूपी जलमें रमण करनेवाला यह वेचारा जनरूपी मीनोंका समुदाय समीपमें आई हुई महान् आपत्तियोंके समूहको नहीं देखता है ॥ १७६ ॥ संसारमें मनुष्य भोजनसे क्षुधाको, शीतल जलसे प्यासको, मंत्रसे भूत-पिशाचादिको, साम दान दण्ड व भेदसे शत्रुको, तथा औषधरे रोगसमूहको शान्त किया करते हैं। परन्तु मृत्युको देव भी शान्त नहीं कर पाते। इस प्रकार विचार करके विद्वज्जन मित्र अथवा पुत्रके भी मरनेपर शोक नहीं करते, किन्तु एक मात्र धर्मका ही आचरण करते हैं और उसीसे वे मृत्युके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं ॥ १७७॥ धर्मरूपी पंखोंको धारण करनेवाले भव्य जीवरूप हंस नरकादिक दुर्गतियोंके क्रेशयुक्त दुःखोंरूप जल्रीन जलाशयोंको दूरसे ही छोड़कर आनन्दपूर्वक देवोंकी लक्ष्मीरूप सरोवरमें चिर काल तक रमण करते हैं। वहांसे आ करके वे राज्यपदरूप सरोवरमें रमण करते हैं। अन्तमें वे वहांसे भी निकल करके अविनश्वर मोक्षपदरूपी मानस सरोवरको प्राप्त करते हैं॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार उत्तम पृष्ट पंखोंसे संयुक्त हंस पक्षी जलसे रिक्त हुए जलाशयोंको छोड़कर किसी अन्य सरोवरमें चले जाते हैं और फिर अन्तमें उसको भी छोड़कर मानस सरोवरमें जा पहुंचते हैं उसी प्रकार धर्मात्मा भव्य जीव उस धर्मके प्रभावसे नरकादिक दुर्गतियोंके कष्टसे वचकर क्रमशः देवपद

- 179) जायन्ते जिनचक्रवर्तिबसभुद्धोगीग्द्रसम्जावयो धर्मादेच दिगङ्गनाङ्गविलसच्छश्वचराश्चन्दनाः । तद्धीना नरकादियोनिषु नरा दुःखं सहन्ते ध्रवं पापेनेति विजानता किमिति नो धर्मः सता सेव्यते ॥ १७२॥
- 180) स स्वर्गः सुखरामणीयकपदं ते ते प्रदेशाः पराः सारा सा च विमानराजिरतुलप्रेष्ट्वत्पताकापटाँ । ते देवाश्च पदातयः परिलसत्तकन्दनं ताः स्त्रियः शक्तत्वं तदनिन्धमेतदिखलं धर्मस्य विस्फूर्जितम् ॥ १८०॥
- 181) यत्पट्खण्डमही नवोरुनिधयो द्विःसप्तरत्नानि यत् तुक्का यद्द्विरदा रथाश्च चतुराशीतिश्च लक्षाणि यत्। यमाधादशकोटयश्च तुरगा योपित्सहस्राणि यत् पद्युक्ता नवतिर्यदेकविभुता तद्याम धर्मप्रभोः॥ १८१॥
- 182) धर्मो रक्षति रक्षितो ननु हतो हन्ति धुवं देहिनां हन्तव्यो न ततः स एव शरणं संसारिणां सर्वधा।

अक्षर्यं शाश्वतम् ॥ १७८ ॥ क्षत्र संसारे । धर्मादेव जिनचकवर्तिवलभद्रभोगीन्द्र-धरणेन्द्रकृष्णादयः । जायन्ते उत्पद्यन्ते । किलक्षणाः जिनवकवर्तिबलभद्रादयः । दिगक्रनाक्विलसच्छश्वयशश्वन्दनाः । पुनः तद्धीना नराः तेन धर्मेण हीनाः रहिताः नराः । पापेन ध्रवं नरकादिष योनिष । दुःखं सहन्ते दुःखं प्राप्तवन्ति । इति विजानता सता सत्पुरुषेण । इति हेतोः । धर्मः किं न सेन्यते ।। १७९ ॥ एतत् । अखिलं समस्तम् । धर्मस्य । विस्कृतितं माहातम्यम् । तदेव दर्शयति । स खर्गः । किलक्षणः स्वर्गः । सुखरामणीयकपदम् । ते ते प्रदेशाः । पराः उत्कृष्टाः सन्ति । च पुनः । सा विमानराजिः । सारा समीचीना वर्तते । किलक्षणा विमानराजिः । अतुलभ्रह्मपताकापटा । ते देवाः ते अश्वरूपा देवाः । ते पदातयः । तत् परिलसमन्दनं वनम् । ताः प्रराहनाः क्रियः । तत् अनिन्यं शकत्वम् इन्द्रपदम् । एतत् अखिलं धर्मस्य माहात्म्यं विद्धि ॥ १८० ॥ भो भव्याः । तत् धर्मप्रसोः धर्मराज्ञः (?)। धाम तेजः । तत्किम् । यत् पद्धलण्डमहीराज्यम् । यत् नव-जरु-गरिष्ठनिधयः । यत् द्विःसप्तरातानि । सत् तुज्ञा द्विरदा हस्तिनः । च पुनः । रथाः चतुरशीतिलक्षाणि । च पुनः । यत् अष्टादशकोटयः तुरगाः । यत् षड्युक्ता नवतिः मोषित्सहस्राणि । यत् भूमण्डले । एकविभुता एकच्छत्रराज्यम् । तद्धमेमहात्म्यम् ॥ १८१ ॥ नतु इति वितर्के । धर्मः और राजपदके मुसको भोगते हुए अन्तमें मोक्षपदको भी पालेते हैं ॥ १७८ ॥ जिनका यशरूपी चन्दन सदा दिशाओं रूप क्षियोंके शरीरमें सुशोभित होता है अर्थात् जिनकी कीर्ति समस्त दिशाओं में फैली हुई है ऐसे तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, नागेन्द्र और कृष्ण (नारायण) आदि पद धर्मसे ही प्राप्त होते हैं। धर्मसे रहित मनुष्य निश्चयतः पापके प्रभावसे नरकादिक दुर्गतियोंमें दुखको सहते हैं। इस बातको जानता हुआ सज्जन पुरुष धर्मकी आराधना क्यों नहीं करता? ॥ १७९ ॥ सुखके द्वारा रमणीयताको प्राप्त हुआ वह स्वर्ग पद, वे वे उत्कृष्ट स्थान, फहराते हुए अनुपम ध्वजवस्त्रोंसे सुशोभित वह श्रेष्ठ विमानपंक्ति, वे देव, वे पादचारी सैनिक, शोभायमान वह नन्दन कानन, वे स्त्रियां, तथा वह अनिन्य इन्द्र पद; यह सब धर्मके प्रकाशमें प्राप्त होता है ॥ १८० ॥ छह खण्ड ( पूरा भरत, ऐरावत या कच्छा आदि क्षेत्र ) रूप पृथिवीका उपभोग; महान् नौ निधियां, दो वार सात ( ७×२ ) अर्थात् चौहद रत्न, उन्नत चौरासी लाख हाथी और उतने ही रथ, अठारह करोड़ घोड़े, छह युक्त नब्बै अर्थात् छयानवै हजार स्नियां, तथा एक छत्र राज्य; यह जो चक्रवर्तित्वकी सम्पत्ति प्राप्त होती है वह सब धर्मप्रभुके ही प्रतापसे प्राप्त होती है ॥ १८१ ॥ यदि धर्मकी रक्षा की जाती है तो वह भी धर्मात्मा प्राणीकी नरकादिसे रक्षा करता है। इसके विपरीत यदि

१ क पटः। २ क अतोऽग्रे 'अपि तु सेन्यते ' इत्यधिकः पाठः। ३ क प्रेंखत्पताका पटाः ते, दा प्रेंखत्पताका पदातयः ते। ४ वा अस्तरूपदेशः।

धर्मः प्रापयतीह तत्पवमपि ध्यायन्ति यद्योगिनो नो धर्मात्सुहृद्क्ति नैव च सुखी नो पण्डितो धार्मिकात्॥ १८२॥

183) नानायोनिजलौघलङ्वितदिशि क्वेशोर्मिजालाकुले प्रोद्भृताद्भुतभूरिकर्ममकरत्रासीकृतप्राणिनि । दुःपर्यन्तगभीरभीपणतरे जन्माम्बुधौ मज्जतां नो धर्मादपरो ऽस्ति तारक इहाश्रान्तं यतध्वं बुधाः॥ १८३॥

184) जन्मोचैःकुल एव संपद्धिके लावण्यवारांनिधि-र्नीरोगं वपुरादिरायुरिकलं धर्माद्भवं जायते। सा न श्रीरथवा जगत्सु न सुखं तत्ते न शुभ्रा गुणाः यैरुत्कण्ठितमानसैरिव नरो नाश्रीयते धार्मिकः ॥ १८४॥

रिक्षितः । ध्रुवं देहिनां जीवानां रक्षति । धर्मः हतो जीवानां हन्ति । ततः कारणात् । धर्मः हन्तष्यः न । स एव धर्मः संसारिणां जीवानाम् । सर्वेथा शरणम् । इह जगति संसारे । धर्मः तत्पदं प्रापयति अपि । यत्पदम् । योगिनो घ्यायन्ति । मोक्षपदं प्रापयति । धर्मात्सुहत् मित्रम् अपरः न । च पुनः । धार्मिकात् पुरुपात् अपरः सुखी न । सधर्मा (१) पुरुपात् अपरः पण्डितः न । सर्वथा धर्मः शरणं जीवानाम् ॥ १८२ ॥ जन्माम्बुधौ संसारसमुद्रे । मज्जतां ब्रुडताम् । प्राणिनां जीवानाम् । धर्मात् अपरः तारकः न अस्ति । किंलक्षण संसारसमुद्रे । नानायोनिजलौघलङ्घितदिशि । पुनः किंलक्षणे संसारसमुद्रे । क्रेशोन र्मिजालाकुले । पुनः किलक्षणे संसारसमुद्रे । प्रोद्भूत-उत्पन्न अद्भुतभूरि-बहुल-कमेमकर-मत्स्यैः प्रासीकृतीः प्राणिनः यत्र स तस्मिन् । पुनः किलक्षणे संसारसमुद्रे । दुःपर्यन्तगभीरभीषणतरे । भो वुधाः भोः भव्याः । इह धर्मे अश्रान्तं निरन्तरम् । यत्रधं यतं कुरुष्वम् ॥ १८३ ॥ भो भन्याः श्रूयताम् । धर्मात् ध्रुवम् उचैः कुले जन्म । एव निश्चयेन । संजायते । किलक्षणे कुले । सम्पद्धिके लक्ष्मीयुक्ते । धर्मात् । लावण्यवारांनिधिः लावण्यसमुद्रनिधिः (१) । वपुः शरीरम् । नीरोगं जायते । धर्मात् अखिलं पूर्णम् । आयुः संजायते । अथवा जगत्सु सा श्रीः न जगत्सु तत्सुखं न जगत्सु ते शुश्रा गुणाः न । यैः पूर्वोक्तैः सुखगुणैः धार्मिकः पुमान् नरः। न आश्रीयते। किंलक्षणैः गुणैः। धार्मिकं पुरुषं प्रति उत्कण्ठितमानसैरिव॥ १८४॥ उस धर्मका घात किया जाता है तो वह भी निश्चयसे प्राणियोंका घात करता है अर्थात् उन्हें नरकादिक योनियोंमें पहुंचाता है। इसिलये धर्मका घात नहीं करना चाहिये, क्योंकि, संसारी प्राणियोंकी सब प्रकारसे रक्षा करनेवाला वही है। धर्म यहां उस (मोक्ष) पदको भी प्राप्त कराता है जिसका कि ध्यान योगी जन किया करते हैं । धर्मको छोड़कर दूसरा कोई मित्र (हितैषी ) नहीं है तथा धार्मिक पुरुषकी अपेक्षा दूसरा कोई न तो सुखी हो सकता है और न पण्डित भी ॥ १८२ ॥ जिसने अनेक योनिरूप जलके समूहसे दिशा-ओंका अतिक्रमण कर दिया है, जो क्लेशरूपी लहरोंके समृहसे न्याप्त हो रहा है, जहांपर प्राणी प्रगट हुए आश्चर्यजनक बहुत-से कर्मरूपी मगरोंके श्रास बनते हैं, जिसका पार बहुत कठिनतासे प्राप्त क्रिया जा सकता है, तथा जो गम्भीर एवं अतिशय भयानक है; ऐसे जन्मरूपी समुद्रमें इस्वते हुए प्राणियोंका उद्धार करनेवाला धर्मको छोड़कर और कोई दूसरा नहीं है। इसलिये हे विद्वज्जन! आप निरन्तर धर्मके विषयमें प्रयक्ष करें ॥ १८३॥ निश्चयतः धर्मके प्रभावसे अधिक सम्पत्तिशाली उच्च कुलमें ही जन्म होता है, सौन्दर्यरूपी समुद्र प्राप्त होता है, नीरोग शरीर आदि प्राप्त होते हैं तथा आयु परिपूर्ण होती है अर्थात् अकालमरण नहीं होता। अथवा संसारमें ऐसी कोई लक्ष्मी नहीं है, ऐसा कोई सुख नहीं है, और ऐसे कोई निर्मल गुण नहीं हैं; जो कि उत्किण्ठितमन होकर धार्मिक पुरुषका आश्रय न लेते हों । अभिप्राय यह कि उपर्युक्त समस्त सुखकी सामग्री चूंकि एक मात्र धर्मसे ही प्राप्त होती है अत एव विवेकी जनको सदा ही उस धर्मका आचरण

- 185) भृङ्गाः पुष्पितकेतकीमिव मृगा वन्यामिव स्वस्थलीं नद्यः सिन्धुमिवाम्बुजाकरमिव श्वेतच्छदाः पक्षिणः। शौर्यत्यागविवेकविक्रमयशःसंपत्सहायादयः सर्वे धार्मिकमाश्रयन्ति न हितं धर्म विना किंचन॥ १८५॥
- 186) सौभागीयसि कामिनीयसि सुतश्रेणीयसि श्रीयसि श्रासादीयसि यत्सुखीयसि सदा रूपीयसि श्रीयसि । यद्वानन्तसुखामृताम्बुधिपरस्थानीयसीह ध्रुवं निर्धृताखिलदुःखदापदि सुदृद्धमें मतिर्धायताम् ॥ १८६ ॥
- 187) संछन्नं कमलेर्मराविष सरः सौधं वने ऽप्युन्नतं कामिन्यो गिरिमस्तके ऽपि सरसाः साराणि रत्नानि च। जायन्ते ऽपि च लेप[प्य]काष्ठघटिताः सिद्धिप्रदा देवताः धर्मश्चेदिह वाञ्छितं तनुभृतां किं किं न संपद्यते ॥ १८७॥

भो भव्याः श्रूयताम्। प्राणिनां धर्मं विना किंचन हितं सुखकरं न। शौर्यसुमटतात्यागविवेकविकमयशःसंपत्सहायादयः सर्वे गुणाः। धार्मिकं नरम् आश्रयन्ति। तत्रोत्प्रेक्षते। कां के इव। पुष्पितकेतकीं भृक्षा इव। वन्यां वनोद्भवा वन्या ताम्। खस्थलीं मृगा इव। यथा सिन्धुं समुद्रं नय इव। यथा अम्युजाकरं सरोवरं श्वेतच्छदाः पक्षिणः हंसा इव। तथा धार्मिकं नरं गुणाः आश्रयन्ति॥ १८५॥ भो सुहृत्। इह संसारे। ध्रुवं धर्मे मितः। धार्यतां कियताम्। किंलक्षणे धर्मे। निर्धूतािखल-दुःखदापिद स्फेटित-आपहुःखे चेत्। सौभागीयित सौभाग्यं वाञ्छित। चेत् यदि। कामिनीयित कामिनीं स्त्रीं वाञ्छित। चेत् यदि। सुतश्रणीयित पुत्रसमूहं वाञ्छित। यदि चेत्। श्रीयति लक्ष्मीं वाञ्छित। यदि चेत्। प्रासादीयित मन्दिरं वाञ्छित। यदि चेत्। ध्रीयति लक्ष्मीं वाञ्छित। यदि प्रीयति सर्वजदनप्रियो भवितुमिच्छिति। यदि चेत्। सुखीयित सुखं वाञ्छित। यदि सदा क्पीयिति कृपं वाञ्छित। यदि प्रीयति सर्वजदनप्रियो भवितुमिच्छिति। यदि चेत्। सुखीयित सर्वजदनप्रियो भवितुमिच्छिति। यदि चेत्। स्थानुं वाञ्छित। तदा धर्म कुरु ॥ १८६ ॥ इह संसारे। यदुमता जीवानाम् । चेत् यदि धर्मः अस्ति। तदा किं किं वाञ्छितं न संपद्यते। अपि तु सर्व प्राप्यते। पुण्येन मरी मस्थिले क्षि। कमलैः संछक्षम् आच्छादितम्। सरः संपद्यते। पुण्येन वने अपि उन्नतं सौधं मन्दिरम् । संपद्यते। पुण्येन गिरिमस्तके अपि कामिन्यः स्त्रियः संपद्यते। किंलक्षणाः स्त्रियः। सरसाः रसयुक्ताः। च पुनः। पुण्येन साराणि

करना चाहिये ॥ १८४ ॥ जिस प्रकार अमर फूले हुए केतकी वृक्षका आश्रय लेते हैं, मृग जिस प्रकार अपने जंगली स्थानका आश्रय लेते हैं, निद्यां जिस प्रकार समुद्रका सहारा लेती हैं, तथा जिस प्रकार हंस पक्षी सरोवरका आलम्बन लेते हैं; उसी प्रकार वीरता, त्याग, विवेक, पराक्रम, कीर्ति, सम्पत्ति एवं सहायक आदि सब धार्मिक पुरुषका आश्रय लेते हैं। ठीक है— धर्मको छोड़कर और दूसरा कोई प्राणीके लिये हितकारक नहीं है ॥ १८५ ॥ हे मित्र ! मिद्र तुम यहां सौभाग्यकी इच्छा करते हो, सुन्दर स्त्रीकी इच्छा करते हो, सुत्रसमूहकी इच्छा करते हो, लक्ष्मीकी इच्छा करते हो, महलकी इच्छा करते हो, सुलकी इच्छा करते हो, महलकी इच्छा करते हो, अथवा यदि अनन्त सुखरूप अमृतके समुद्र जैसे उत्तम स्थान (मोक्ष) की इच्छा करते हो तो निश्चयसे समस्त दुखदायक आपत्तियोंको नष्ट करनेवाले धर्ममें अपनी बुद्धिको लगाओ ॥ १८६ ॥ धर्मके प्रभावसे मरुमूमिमें भी कमलोंसे व्याप्त सरोवर प्राप्त हो जाता है, जंगलमें भी उन्नत प्रासाद बन जाता है, पर्वतके शिखरपर भी आनन्दोत्पादक वल्लभायें तथा श्रेष्ठ रत्न भी प्राप्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त उक्त धर्मके ही प्रभावसे भित्तिके ऊपर अथवा काष्ठसे निर्मित देवता भी सिद्धि-दायक होते हैं। ठीक है—धर्म यहां प्राणियोंके लिये क्या क्या अभीष्ट पदार्थ नहीं प्राप्त कराता है ? सब कुछ

१ शास्फोटित । २ क प्रियो भवसि । ३ शायदा। पद्मनं ० ९०

- 188) दूरावभीष्टमभिगच्छति पुण्ययोगात् पुण्याद्विना करतलस्थमपि प्रयाति । अन्यत्परं प्रभवतीह निमित्तमात्रं पात्रं दुधा भवत निर्मलपुण्यराशेः ॥ १८८ ॥
- 189) कोन्यन्धो ऽपि सुलोचनो ऽपि जरसा प्रस्तो ऽपि लावण्यवान् निःप्राणो ऽपि हरिर्विरूपतनुरप्याधुष्यते' मन्मथः। उद्योगोज्झितचेष्टितो ऽपि नितरामालिङ्ग्यते च श्रिया पुण्यादन्यमपि प्रशस्तमिखलं जायेत यहुर्घटम्॥ १८९॥
- 190) बन्धस्कन्धसमाश्रितां सृणिभृतामारोहकाणामलं पृष्ठे भारसमर्पणं छतवतां संचालनं ताडनम् । दुर्वाचं वदतामपि प्रतिदिनं सर्वं सहन्ते गजा निःस्थाम्नां बलिनो ऽपि यत्तदिखलं दुष्टो विधिश्चेष्टते ॥ १९० ॥

रलानि जायन्ते । पुण्येन लेपकाष्ठघटिता देवताः सिद्धिप्रदा जायन्ते । धर्मेण सर्वं प्राप्यते ॥ १८७ ॥ भो दुधाः भो भव्याः । निर्मलपुण्यराशेः पात्रं भवत । इह संसारे । पुण्ययोगात् । अभीष्टं वािष्ठतम् । दूरात् अभिगच्छति आगच्छति । पुण्याहिता करतलस्थमिप प्रयाति । अन्यत् किथत् । परं निमित्तमात्रम् । प्रभवति ॥ १८८ ॥ भो भव्याः । श्रूयतो पुण्यमहात्म्यम् । पुण्यात् कोऽपि अन्यः छलोचनो भवति । किथत् जरसा प्रस्तोऽपि पुण्याहावण्यवान् भवति । किथत् निःप्राणोऽपि वलरहितोऽपि । पुण्यात् हरिः सिंहः भवति । किथत् विह्यतनुः निन्दाशरीरः अपि पुण्यात् मन्मयः आष्टुष्यते । च पुनः । उद्योगोजिक्षतचेष्ठितोऽपि उद्यमरहितोऽपि । नितराम् अतिशयेन । पुण्यात् श्रिया आलिङ्ग्यते । यहुष्टं वस्तु तत् पुण्यात् प्राप्यते ॥ १८९ ॥ भो भव्याः श्रूयतां पापफलम् । गजा हस्तिनः । विलनः अपि विलष्टा अपि । यत् निःस्थात्रां वलर्रे रिहतानाम् । आरोहकाणां गजरक्षकाणाम् । सर्वम् उपद्ववं सहन्ते । तदिवलम् । दुष्टो विधिश्वष्टते पापकर्र-उद्यं जानीहि । तत् उपद्ववं किम् । वन्धस्कन्धसमाश्रितां स्कन्धे प्राप्तानाम् । स्पिम्ताम् अङ्क्षधारकाणाम् । प्रतिदिनं संवालनं कृतवताम् । प्रति पर्वः कृतवताम् । प्रति ताजनं दुर्वाचं वदताम् । गजाः सहन्ते ॥ १९० ॥ भो भव्याः श्रूयतां पुण्यप्रभावम् । यस्य नरस्य । धर्मः अस्ति । तस्य धर्मणः । सर्पः हारलता भवति । तस्य धर्मणः । असिलता खन्नलता । सर्पुण्यदामायते । सर्धर्मणः पुरुषस्य विधमपि

प्राप्त कराता है ॥ १८० ॥ पुण्यके योगसे यहां दूरवर्ती भी अमीष्ट पदार्थ प्राप्त हो जाता है और पुण्यके विना हाथमें स्थित पदार्थ भी चला जाता है । दूसरे पदार्थ तो केवल निमित्त मात्र होते हैं । इसलिये हे पण्डित जन । निर्मल पुण्य राशिके भाजन होओ, अर्थात् पुण्यका उपार्जन करो ॥ १८८ ॥ पुण्यके प्रभावसे कोई अन्धा भी प्राणी निर्मल नेत्रोंका धारक हो जाता है, वृद्धावस्थासे संयुक्त मनुष्य भी लवण्ययुक्त (सुन्दर) हो जाता है, निर्वल प्राणी भी सिंह जैसा बलिष्ठ वन जाता है, विकृत शरीरवाला भी कामदेवके समान सुन्दर घोषित किया जाता है, तथा उद्योगसे हीन चेष्टावाला भी जीव लक्ष्मीके द्वारा गाद आर्लिगित होता है अर्थात् उद्योगसे रहित मनुष्य भी अत्यन्त सम्पत्तिशाली हो जाता है । जो भी प्रशंसनीय अन्य समर्त पदार्थ यहां दुर्लभ प्रतीत होते हैं वे भी सब पुण्यके उदयसे प्राप्त हो जाते हैं ॥ १८९ ॥ जो महावत हाथीको बांधकर उसके कंधेपर आरूढ़ होते हैं, अंकुशको धारण करते हैं, पीठपर भारी बोझा लादते हैं, संचालन व ताढ़न करते हैं; तथा दुष्ट वचन भी बोलते हैं, ऐसे उन पराक्रमहीन भी महावतोंके समस्त दुर्व्यवहारको जो बलवान् होते हुए भी हाथी प्रतिदिन सहन करते हैं यह सब दुर्दवकी लीला है, अर्थात् इसे पापकर्मका ही फल समझना चाहिये ॥ १९० ॥ धर्मातमा प्राणीके लिये विषेका सर्प हार बन जाता है,

१ च-प्रतिप्रपादोऽयम्, अ क च श आयुष्यते । २ श पापकर्मोदयं ।

- 191) सर्पो हारलता भवत्यसिलता सत्पुष्पदामायते संपद्येत रसायनं विषमपि प्रीति विधन्ते रिपुः। देवा यान्ति वशं प्रसन्नमनसः किं वा यहु त्रूमहे धर्मो यस्य नभो ऽपि तस्य सततं रत्नैः परैर्वर्षति॥ १९१॥
- 192) उग्रग्नीष्मरविप्रतापद्दनज्वालाभितप्तश्चिरं यः पित्तप्रकृतिर्मरो मृदुतरः पान्थः पथा पीढितः। तद् द्राग्लब्धहिमाद्रिकुअरचितप्रोद्दामयन्त्रोल्लसद्-धारावेदमसमो हि संसृतिपथे धर्मो भवेद्देहिनः॥ १९२॥
- 193) संहारोग्रसमीरसंहतिहतप्रोज्ञ्तनीरोल्लसत्-तुङ्गोर्मिश्रमितोरुनऋमकरग्राहादिभिर्भीषणे । अम्मोधौ विधुतोग्रवाडवशिखिज्वालाकराले पत-ज्ञन्तोः खे ऽपि विमानमाग्न कुरुते धर्मः समालम्बनम् ॥ १९३॥
- 194) उद्यन्ते ते शिरोभिः सुरपतिभिरपि स्त्यमानाः सुरौधै-र्गीयन्ते किन्नरीभिर्ललितपदलसद्गीतिभिर्भिक्तरागात्।

अथवा । बहु किं तुमहे वारं वारं किं कथ्यते । नभः आकाशः सततं परैः रकें वर्षति ॥ १९१ ॥ यः कश्चिद्भव्यः पान्थः । मृदुत्ररः कोमलः । उप्रप्रीष्मर्विप्रतापदहनज्वालाभितप्तः ज्येष्ठापाढस्येण पीडितः । पित्तप्रकृतिः । मरौ मरस्थले । चलन् गच्छन् । प्या मार्गेण। पीडितः । तस्य पथिकस्य । देहिनः जीवस्य । संस्रतिपथे संसारमार्गे। धर्मः द्राक् शीघ्रम् । लब्धिहमाद्रि-हिमाचलकुलै-रचितप्रोहामयन्त्रोल्लसद्धारावेश्मसमो भवेत् ॥ १९२ ॥ भो भव्याः श्रूयतां पुण्यमाहात्म्यम् । धर्मः अम्भोधौ समुद्रे । पतत्जन्तोः जीवस्य । आग्न शिंघ्रण । खें आकाशे अपि । समालम्बनं विमानम् । कुरते । किलक्षणे समुद्रे । संहारः प्रलयकालः तस्य प्रलयस्य उप्रसमीरसंहतिः पवनसमृहः तेन समृहेन हतप्रोद्भतपीडित-अधीकृतं नीरं जलं तस्य जलस्य ये उल्लस्तुङ्गाः उर्भयः तैः **ऊर्मिभिः भ्रामिताः उरुनकमकर्**ष्राहादयः तैः जलचरजीवैः भीषणे भयानके । पुनः किलक्षणे समुद्रे । विधत-कम्पित-ि उप्र]उच्छिलितवाडविशिलाज्वाला तया कराले रहे ॥ १९३ ॥ ये मनुजा नराः । सदा एकं धर्मम् । विद्धिति क्षवेन्ति । ते सर्वामिणः । सुरपतिभिः शिरोभिः मस्तकैः । उहान्ते धार्यन्ते । ते सर्वामिणः । सुरौषैः देवसमृहैः स्तूयमानाः अपि तलवार सुन्दर फूलोंकी माला हो जाती है, निष भी उत्तम औषधि बन जाता है, शत्रु प्रेम करने लगता है, तथा देव प्रसन्नचित्त होकर आज्ञाकारी हो जाते हैं। बहुत क्या कहा जाय है जिसके पास धर्म है उसके ऊपर आकाश भी निरन्तर रत्नोंकी वर्षा करता है ॥ १९१ ॥ मरुभूमि (रेतीली पृथिवी-मारवाङ् ) में चलनेवाला जो पित्तप्रकृतिवाला सुकुमार पथिक भीष्ण ऋतुके तीक्ष्य सूर्यके प्रकृष्ट तापरूप अग्निकी ज्वालासे संतप्त होकर चिरकालसे मार्गके श्रमसे पीड़ाको प्राप्त हुआ है उसको जैसे शीघ्र ही हिमालयकी रुताओंसे निर्मित एवं उत्कृष्ट यंत्रों ( फुन्नारों ) से शोभायमान धारागृहके प्राप्त होनेपर अपूर्व सुसका अनुभव होता है वैसे ही संसारमार्गमें चलते हुए प्राणीके लिये धर्मसे अभूतपूर्व सुखका अनुभव होता है ॥ १९२ ॥ जो समुद्र घातक तीक्ष्ण वायु ( प्रलयपवन ) के समूहसे ताड़ित हुए जलमें उठनेवाली उन्नत लहरोंसे इधर उधर उछलते हुए नक, मगर एवं ग्राह आदि हिंसक जळजन्तुओंसे भयको उत्पन्न करनेवाला है तथा कम्पित तीक्ष्ण वाडवामिकी ज्वालासे भयानक है ऐसे उस समुद्रमें गिरनेवाले जन्तुके लिये धर्म शीघ्रतापूर्वक आकाशमें भी आलम्बनमूत विमानको कर देता है ॥ १९३ ॥ जो मनुष्य सदा अद्वितीय धर्मका आश्रय करते हैं उन्हें इन्द्र भी शिरसे धारण करते हैं, देवोंके समूह उनकी स्तुति करते हैं, किन्नरियां ठलित पदोंसे शोभायमान

रसायनम् अमृतं संपद्यते जायते । सधर्मिणो नरस्य । रिपुः प्रीतिं विधत्ते । धर्मयुक्तपुरुपस्य प्रसन्तमनसः देवाः वशं यान्ति । वा

वम्भ्रस्यन्ते च तेषां दिशि दिशि विशदाः कीर्तयः का न षा स्यात् छक्ष्मीस्तेषु प्रशस्ता विद्धति मनुजा ये सदा धर्ममेकम् ॥ १९४॥

195) धर्मः श्रीवरामन्त्र एव परमो धर्मश्च कल्पद्धुमो धर्मः कामगवीज्सितप्रदमणिर्धर्मः परं दैवतम् । धर्मः सौख्यपरंपरामृतनदीसंभृतिसत्पर्वतो धर्मो भ्रातरुपास्यतां किमपरैः शुद्धैरसत्कल्पनैः॥ १९५॥

196) आस्तामस्य विधानतः पथि गतिर्धर्मस्य वार्तापि यैः श्रुत्वा चेतसि धार्यते त्रिभुवने तेषां न काः संपदः। दूरे सज्जलपानमज्जनसुखं शीतैः सरोमारुतैः प्राप्तं पद्मरजः सुगन्धिभरिप श्रान्तं जनं मोद्येत्॥ १९६॥

किन्नरीभिः भिक्तरागात् लिलतपदलसद्गीतिभिः गीयन्ते । पुनः तेषां सधर्मिणाम् । विश्वदाः कीर्तयः । दिश्वि विशे बंश्रम्यन्ते । तेषु सधर्मिषुँ । वा अथवा । का लक्ष्मीः न स्यात् न भवेत् । अत एव धर्मः कर्तव्यः ॥ १९४ ॥ भो श्रातः । धर्मः जपास्यतां सेव्यताम् । अपरैः छुदैः । असरकल्पनैः मिथ्यावादिभिः किम् । एष धर्मः श्रीवशीकरणमन्त्रः । च पुनः । एषः परमधर्मः कल्पह्रमः । एषः धर्मः कामगवीप्सितप्रदमणिः कामधेनुः चिन्तामणिः । एषः धर्मः परं दैवतम् । एषः धर्मः सौख्यपरम्परामृतः नदीसंभृति-उत्पत्तिसत्पर्वतः । अतः हेतोः धर्मः सेव्यताम् ॥ १९५ ॥ अस्य धर्मस्य । पथि मार्गे । विधानतः कर्तव्यतः युक्तितः । गतिः आस्तां दूरे तिष्ठतु । यैः नरैः तस्य धर्मस्य । वार्ता अपि श्रुत्वा चेतिस धार्यते । तेषां नराणां त्रिभुवने काः सम्पदः न भवन्ति । दृष्टान्तमाह । सज्जलपानमज्जनमुखं दूरे तिष्ठतु । शीतैः सरोमारुतैः प्राप्तं मुख्यम् । जनं मोदयेत् । किलक्षणैः पवनैः । पद्मरजसा मुगन्धिभः । किलक्षणै जनम् । श्रान्तं खिन्नम् ॥ १९६ ॥ स मुनिः वीरनन्दी गुरैः श्रीमहावीरः । मे मत्यं मुनिपद्मनन्दने । मोक्षं दिशतु ददातु । यत्पादपङ्कजरजोभिः यस्य महावीरस्य चरणरजोभिः कृत्वा । भव्यात्मनौ जीवानाम् ।

गीतोंके द्वारा उनका भक्तिपूर्वक गुणगान करती हैं, तथा उनका यश प्रत्येक दिशामें वार वार अमण करता है अर्थात् उनकी कीर्ति सब ही दिशाओंमें फैल जाती है। अथवा उनके लिये कीन-सी प्रशस्त लक्ष्मी नहीं प्राप्त होती है ? अर्थात् उन्हें सब प्रकारकी ही श्रेष्ठ लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है।। १९४ ॥ यह उरक्ष्य धर्म लक्ष्मीको वशमें करनेके लिये वशीकरण मंत्रके समान है, यह धर्म कल्पवृक्षके समान इच्छित पदार्थको देनेवाला है, वह कामधेनु अथवा चिन्तामणिके समान अभीष्ट वस्तुओंको प्रदान करनेवाला है, वह धर्म उत्तम देवताको समान है, तथा वह धर्म खुलपरम्परारूप अमृतकी नदीको उत्पन्न करनेवाले उत्तम पर्वतके समान है। इसलिये हे आतः! तुम अन्य क्षुद्व मिथ्या कल्पनाओंको छोड़कर उस धर्मकी आराधना करो।। १९५॥ इस् धर्मके अनुष्टानसे जो मोक्षमार्गमें प्रवृत्ति होती है वह तो दूर रहे, किन्तु जो मनुष्य उस धर्मकी बातको भी मुनकर चित्तमें धारण करते हें उन्हें तीन लोकमें की—नसी सम्पदायें नहीं प्राप्त होतीं ? ठीक है— उत्तम जलके पीने और उसमें जान करनेसे प्राप्त होनेवाल मुख तो दूर रहे, किन्तु तालावकी शीतल एवं सुगन्धित वायुके द्वारा प्राप्त हुई कमलकी धृलि भी थके हुए मनुष्यको आनन्दित कर देती है।। १९६॥ नमस्कार करते समय दिरमें लगी हुई जिनके चरण-कमलोंकी धृलिसे भन्य जीवोंको तत्काल ही निर्मल सम्पदानाकर कलाकी

Realistation of the same

१ 🛊 राग्मेंदु। २ दा मुत्ते। २ क वीरतन्दिगुरः। ४ दा पन्नतन्दये।

- 197) यत्पाद्पङ्कजरजोभिरिप प्रणामात् लग्नैः शिरस्यमलवोधकलावतारः । भन्यात्मनां भवति तत्क्षणमेव मोक्षं स श्रीगुरुर्दिशतु मे मुनिवीरनन्दी'॥ १९७॥
- 198) दत्तानन्दमपारसंस्रितिपथश्रान्तश्रमष्ठवेदकृत् प्रायो दुर्लभमत्र कर्णपुटकैर्भन्यात्मभिः पीयताम् । भिर्मातं मुनिपद्मनन्दिवदनप्रालेयरश्मेः परं स्तोकं यद्यपि सारताधिकमिदं धर्मोपदेशामृतम् ॥ १९८॥

इति धर्मोपदेशामृतं समाप्तम् ॥ ३॥

तत्क्षणमेव अमलबोधकलावतारः भवति । किलक्षणैः रजोभिः। प्रणामात् शिरिस लग्नैः ॥ १९७ ॥ भो भव्याः। इदं धर्मोपदेशामृतं भव्यात्मभिः कर्णपुटकैः कर्णाजलिभिः पीयताम् । किलक्षणम् अमृतम् । दत्तानन्दम् । पुनः किलक्षणम् अमृतम् । अपारसंस्रित-संसारपथआन्तश्रमच्छेदकृत् संसारपथमार्गस्थश्रमविनाशकम् । पुनः किलक्षणम् अमृतम् । धर्मोपदेशामृतम् । प्रायः बाहुल्येन । अत्र संसारे दुर्लभम् । पुनः किलक्षणम् धर्मोपदेशामृतम् । मुनिपद्मनन्दिवदन-चन्द्रमसः । निर्यातम् उत्पन्नम् । पुनः किलक्षणम् । परम् उत्कृष्टम् । यद्यपि स्तोकं तथापि सारताधिकं समीचीनम् ॥ १९८ ॥ इति धर्मोपदेशामृतं समाप्तम् ॥ १॥ ॥ ॥ ॥ ॥

प्राप्ति होती है वे श्रीमुनि वीरनन्दी गुरु मेरे लिये मोक्ष प्रदान करें ॥ १९७ ॥ जो धर्मोपदेशरूप अमृत आनन्दको देनेवाला है, अपार सं स्माप्ते मार्गमें थके हुए पिथकके परिश्रमको दूर करनेवाला है, तथा बहुत दुर्छम है, उसे मव्य जीव कानोंरूप अंजुलियोंसे पीवें अर्थात् कानोंके द्वारा उसका श्रवण करें । मुनि पमनन्दीके मुखरूप चन्द्रमासे निकला हुआ यह उपदेशामृत यद्यपि अल्प है तथापि श्रेष्ठताकी अपेक्षा वह अधिक है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार अमृतका पान करनेसे पिथकके मार्गकी थकावट दूर हो जाती है और उसे अतिशय आनन्द प्राप्त होता है उसी प्रकार इस धर्मोपदेशके सुननेसे मव्य जीवोंके संसारपरिश्रमणका दुस्त दूर हो जाता है तथा उन्हें अनन्तसुखका लाभ होता है, जैसे दुर्लभ अमृत है वैसे ही यह उपदेश भी दुर्लभ है, अमृत यदि चन्द्रमासे उत्पन्न होता है तो यह उपदेश उस चन्द्रमाके समान मुनि पद्मनन्दीके मुखसे प्रादुर्भृत हुआ है, तथा जिस प्रकार अमृत थोड़ा-सा भी हो तो भी वह लाभकारी अधिक होता है उसी प्रकार प्रन्थप्रमाणकी अपेक्षा यह उपदेश यद्यपि थोड़ा है फिर भी वह लाभप्रद अधिक है । इस प्रकार इस उपदेशको अमृतके समान हितकारी जानकर भव्य जीवोंको उसका निरन्तरमनन करना चाहिये ॥ १९८॥

इस प्रकार धर्मोपदेशामृत समाप्त हुआ ॥ १ ॥

## [ २. दानोपदेशनम् ]

- 199) जीयाज्ञिनो जगित नाभिनरेन्द्रसूनुः श्रेयो नृपश्च कुरुगोत्रगृहप्रदीपः। याभ्यां वभूवतुरिह वतदानतीर्थे सारक्रमे परमधर्मरथस्य चक्रे॥१॥
- 200) श्रेयोभिधस्य नृपतेः शरद्भशुभ्रभ्राम्यद्यशोभृतजगन्नितयस्य तस्य । किं वर्णयामि ननु सन्नानि यस्य भुक्तं त्रैलोक्यवन्दितपदेन जिनेश्वरेण ॥२॥
- 201) श्रेयान् नृपो जयति यस्य गृहे तदा खादेकाद्यवन्द्यमुनिपुंगवपारणायाम्। सा रत्नवृष्टिरभवज्जगदेकचित्रहेतुर्यया वसुमतीत्वमिता धरित्री ॥ ३॥

जिनः सर्वज्ञः जगित जीयात् । किंलक्षणः जिनः । नाभिनरेन्द्रस्तुः नाभिराजपुत्रः । च पुनः । श्रेयोनृपः जीयात् । किंलक्षणः श्रेयोनृपः । कुरगोत्रगृहे प्रदीपः कुरगोत्रगृहप्रकाशने दीपः । याभ्यां द्वाभ्यां श्रीनाभिस्तुश्रेयोनृपाभ्याम् । इह भरतक्षेत्रे । वतदानतीर्थे वभृवतुः । किंलक्षणे वतदानतीर्थे । परमधमे—आत्मीकधमे—दानधमरयस्य चके ॥ १ ॥ नतु इति वितर्के । तस्य श्रेयोभिधस्य नामः नृपतेः अहं किं वर्णयामि । किंलक्षणस्य श्रेयोभिधस्य । शरकालीन—अन्न-मेध-सद्श-श्रुत्र—उज्वलश्राम्यद्यशःसृत—पूरितं जगित्रतस्य । यस्य सद्मिन श्रेयसः गृहे । जिनेश्वरेण ऋषभदेवेन । भुक्तं भोजनं कृतम् । किंलक्षणिन देवेन । त्रेलोक्यवन्दितपदेन इन्द्रधरणेन्द्रचकवर्तिवन्दितचरणेन ॥ २ ॥ श्रेयान् नृषः जयित । यस्य श्रेयसः गृहे । तदा ।

जिनके द्वारा उत्तम रीतिसे चलनेवाले श्रेष्ठ धर्मरूपी रथके चाकके समान व्रत और दान रूप दो तीर्थ यहां आविर्भ्त हुए हैं वे नाभिराजके पुत्र आदि जिनेन्द्र तथा कुरुवंशरूप गृहके दीपकके समान राजा श्रेयान् भी जयवन्त होवें ॥ विशेषार्थ-इस भरत क्षेत्रमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय कालोंमें भोगभूमिकी अवस्था रही है । उस समय आर्य कहे जानेवाले पुरुषों और स्त्रियोंमें न तो विवाहादि संस्कार ही थे और न व्रतादिक भी। वे दस प्रकारके कल्पवृक्षोंसे प्राप्त हुई सामग्रीके द्वारा यथेच्छ भोग भोगते हुए कालयापन करते थे। कालकमसे जब तृतीय कालमें पल्यका आठवां भाग (है) शेष रहा तब उन कल्पवृक्षोंकी दानशक्ति कमशः क्षीण होने लगी थी। इससे जो समय समयपर उन आयोंको कष्टका अनुभव हुआ उसे यथाऋमसे उत्पन होनेवाले प्रतिश्रुति आदि चौदह कुलकरोंने दूर किया था। उनमें अन्तिम कुलकर नाभिराज थे। प्रथम तीर्थकर भगवान् आदिनाथ इन्हींके पुत्र थे। अभी तक जो व्रतोंका प्रचार नहीं था उसे भगवान् आदिनाथने स्वयं ही पांच महाव्रतोंको प्रहण करके प्रचलित किया। इसी प्रकार अभी तक किसीको दानविधिका मी परिज्ञान नहीं था । इसी कारण छह मासके उपवासको परिपूर्ण करके भगवान् आदि जिनेन्द्रको पारणाके निमित्त और मी छह मास पर्यंत घूमना पड़ा । अन्तमें राजा श्रेयान्को जातिसारणके द्वारा आहारदानकी विधिका परिज्ञान हुआ । तदनुसार तव उसने भक्तिपूर्वक भगवान् आदिनाथको इक्षुरसका आहार दिया । बस यहांसे आहारादि दानोंकी विधिका भी प्रचार प्रारम्भ हो गया । इस प्रकार भगवान् आदिनाथने वर्तोंका प्रचार करके तथा राजा श्रेयान्ने दानविधिका प्रचार करके जगत्का कल्याण किया है। इसीलिये प्रन्थकार श्री मुनि पमनन्दीने यहां व्रततीर्थके प्रवर्तक स्वरूपसे भगवान् आदि जिनेन्द्रका तथा दानतीर्थके प्रवर्तक सर्द्रपसे राजा श्रेयान्का भी सरण किया है। । १ ॥ जिस श्रेयान् राजाके गृहपर तीनों लोकोंसे वन्दित चरणीयाचे भगवान् ऋपभ जिनेन्द्रने आहार बहुण किया और इसिछये जिसका शरकालीन मेघेंके समान धवल यदा तीनों त्येकोंने फिटा, उस श्रेयान् राजाका कितना वर्णन किया जाय ? ॥ २ ॥ जिस श्रेयान् राजाके घरपर

- 202) प्राप्ते ऽपि दुर्लभतरे ऽपि मनुष्यभावे स्वप्नेग्द्रजालसहरो ऽपि हि जीवितादी । ये लोभकृपकुहरे पतिताः प्रवक्ष्ये कारुण्यतः खलु तदुद्धरणाय किंचित् ॥ ४॥
- 203) कान्तात्मजद्भविणमुख्यपदार्थसार्थश्रोत्थातिघोरघनमोहमहासमुद्रे । पोतायते गृहिणि सर्वगुणाधिकत्वाद्दानं परं परमसात्त्विकभावयुक्तम् ॥ ५ ॥
- 204) नानाजनाश्रितपरिग्रहसंभृतायाः सत्पात्रदानविधिरेव गृहस्थतायाः । हेतुः परः शुभगतेर्विषमे भवे ऽस्मिन् नावः समुद्र इव कर्मठकर्णधारैः॥ ६॥

हः आकाशात्। एका अद्वितीया । आद्यवन्यमुनिपुंगवपारणायां श्रीष्ट्रपभदेवभोजनसमये । सा रत्नष्टिः अभवत् । यो जगदेकचित्र—आश्चर्यहेतुः । यया रत्नष्ट्रिया । धरित्री भूमिः । वसुमतीत्वम् इता प्राप्ता वसुमतीनाम प्राप्ता ॥ ३ ॥ ये लोकाः । लोभकूपकुहरे विले । पतिताः । क सति । दुर्लभतरे मनुष्यभावे प्राप्ते सति । हि यतः । खप्तेन्द्रजालसद्देशे जीवितादौ प्राप्ते सति । ये लोभविले पतिताः । खलु निश्चितम् । तदुद्धरणाय तेषां जीवानाम् उद्धरणाय । कारण्यतः दयातः । [किंचित्] प्रवश्ये किंचिहानोपदेशं कथिष्यामि ॥ ४ ॥ भो भव्याः श्रूयतां दानफलम् । ग्रहिणि ग्रहस्थे । परं केवलम् । दानं पोतायते पोत-प्रोहण इव शाचरित पोतायते । कस्मात् । सर्वगुणाधिकत्वात् । सर्वगुणानां मध्ये दानगुणं प्रधानम् अधिकं तस्मात्सर्वगुणाधिकत्वात् । किंन्छक्षणं दानम् । परमसात्त्वकभावगुक्तम् औदार्यगुणयुक्तम् । किंलक्षणे ग्रहस्थपदे । कान्ता—स्त्री—आत्मज-पुत्र—द्रविण-द्रव्य—मुख्यपदार्थसमूहः तेभ्यः पदार्थसमूहेभ्यः । प्रोत्यम् उत्पन्तम् । घोरघनमोहमहासमुद्रप्राये समुद्रसद्दशे । ग्रहपदे दानं प्रधानम् ॥ ५ ॥
कस्मिन् विषमे भवे संसारे । ग्रहस्थतायाः ग्रहस्थपदस्य । ग्रुभगतेः ग्रुभपदस्य । परः उत्कृष्टः । हेतुः सत्पात्रदानविधः अस्ति । एव
निश्ययेन । किंलक्षणायाः ग्रहस्थतायाः । नानाजनाश्चितपरिग्रहसंभृतायाः नानाविधकुरुम्व—नानविधपरिग्रहयुक्तायाः । यथा समुद्रे कर्मरुकणिधारः चतुरखेटः । नावः प्रवहणस्य । ग्रुभगतेः कारणम् अस्ति पारंगतकरणे समर्थः। तथा धर्मः संसारतारणे समर्थः ॥ ६ ॥

इन्द्रादिकोंसे वन्दनीय एक प्रथम मुनिपुंगव (तीर्थंकर ) के पारणा करनेपर उस समय लोकको अमूतपूर्व आश्चर्यमें डाळनेवाली आकाशसे वह रतवृष्टि हुई कि जिसके द्वारा यह पृथिवी 'वसुमती (धनवाली)' इस सार्थक संज्ञाको पाप्त हुई थी; वह राजा श्रेयान् जयन्त होवे ॥ विशेषार्थ- यह आगममें भली भांति प्रसिद्ध है कि जिसके गृहपर किसी तीर्थंकरकी प्रथम पारणा होती है उसके यहां ये पंचाश्चर्य होते हैं-(१) रत्नवर्ष (२) दुंदुमीवादन (३) जय जय शब्दका प्रसार (४) सुगन्धित वायुका संचार और (५) पुष्पोंकी वर्षा ( देखिये ति. प. गाथा ४, ६७१ से ६७४ )। तदनुसार भगवान् आदिनाथने जब राजा श्रेयान्के गृहपर प्रथम पारणा की थी तब उसके घरपर भी रत्नोंकी वर्षा हुई थी। उसीका निर्देश यहां श्री मुनि प्यनन्दीने किया है ॥ ३ ॥ जो मनुष्य पर्याय अतिशय दुर्रुभ है उसके प्राप्त हो जानेपर भी तथा जीवित आदिके स्वप्न और इन्द्रजालके सदृश विनश्वर होनेपर भी जो प्राणी लोभरूप अन्धकारयुक्त कुएंमें पड़े हुए हैं उनके उद्घारके लिये दयाल बुद्धिसे यहां कुछ दानका वर्णन किया जाता है।। ४॥ जो गृहस्य जीवन स्त्री, पुत्र एवं धन आदि पदार्थोंके समूहसे उत्पन्न हुए अत्यन्त भयानक व विस्तृत मोहके विशाल समुद्रके समान है उस गृहस्थ जीवनमें उत्तम सात्त्विक भावसे दिया गया उत्कृष्ट दान समस्त गुणोंमें श्रेष्ठ होनेसे नौकाका काम करता है ॥ विशेषार्थ-इस गृहस्य जीवनमें प्राणीको स्त्री, पुत्र एवं धन आदिसे सदा मोह बना रहता है; जिससे कि वह अनेक प्रकारके आरम्भोंमें प्रवृत्त होकर पापका संचय करता रहता है। इस पापको नष्ट करनेका यदि उसके पास कोई उपाय है तो वह दान ही है। यह दान संसाररूपी समुद्रसे पार होनेके लिये जहाजके समान है। । ५॥ इस विषम संसारमें नाना कुटुम्बी आदि जनोंके आश्रित परिमहसे परिपूर्ण ऐसी गृहस्य अवस्थाके शुभ प्रवर्तनका उत्कृष्ट कारण एक मात्र सत्पात्रदानकी

१ क किंच। २ क कर्मधारः। ३ ख दा 'वा' नास्ति।

- 205) आयासकोटिभिरुपार्जितमङ्गजेभ्यो यज्जीवितादिप निजाद्दयितं जनानाम्। वित्तस्य तस्य सुगतिः खलु दानमेकमन्या विपत्तय इति प्रवदन्ति सन्तः॥७॥
- 206) भुत्तयादिभिः प्रतिदिनं गृहिणो न सम्यङ्नष्टा रमापि पुनरेति कदाचिदत्र। सत्पात्रदानविधिना तु गताप्युदेति क्षेत्रस्थबीजमिव कोटिगुणं वटस्य॥८॥
- 207) यो दत्तवानिह मुमुक्षुजनाय भुक्तिं भक्तयाश्रितः शिवपथे न धृतः स एव । आत्मापि तेन विद्धतसुरसद्म नूनमुद्धैः पदं वजति तत्सहितो ऽपि शिल्पी॥९॥

कतु इति निधितम्। तस्य वित्तस्य मुगतिः एकं दानम्। यत् द्रव्यम् आयासकोटिभिः उपार्जितम्। जनानां लोकानाम्। महजेभ्यः पुत्रेभ्यः अपि । निजात् जीवितात् अपि । दयितं वह्नभम् । तस्य द्रव्यस्य । अन्या गतिः विपत्तयैः । सन्तः साधवः । इति प्रवदन्ति कथयन्ति ॥ ७ ॥ अत्र संसारे । गृहिणः गृहस्थस्य । रमा लक्ष्मीः । प्रतिदिनं भुत्तयादिभिः सम्यक् नष्टा । पुनरिष क्राचित् न एति नागच्छति । तु पुनः । सत्पात्रदानविधिना गता रूभीः । उदेति आगच्छति । यथा वटस्य क्षेत्रस्थं<sup>।</sup> गीजं कोटिगुणम् उदेति ॥ ८ ॥ इह संसारे । यः गृहस्यः । भक्तयाश्रितः । मुमुखुजनाय मुनये । भुक्तिम् आहारम् । दत्तवार् । तेष विधि ही है, जैसे कि समुद्रसे पार होनेके लिये चतुर खेवट (मल्लाह) से संचालित नाव कारण है। विशेषार्थ- जो दान देनेके योग्य है उसे पात्र कहा जाता है। वह उत्तम, मध्यम और जघन्यके भेदसे तीन प्रकारका है। इनमें सकल चारित्र (महात्रत) को धारण करनेवाले मुनिको उत्तम पात्र, विकल चारित्र (देशवत) को धारण करनेवाले श्रावकको मध्यम पात्र, तथा व्रतरहित सम्यग्दृष्टिको जघन्य पात्र समझना चाहिये। इन पात्रोंको यदि मिध्यादृष्टि जीव आहार आदि प्रदान करता है तो वह यथाकमसे (उत्तम पात्र आदिके अनुसार ) उत्तम, मध्यम एवं जवन्य भोगभूमिके सुखको भोगकर तत्पश्चात् यथासम्भव देव पर्यायको प्राप्त करता है। किन्तु यदि उपर्युक्त पात्रोंको ही सम्यग्दृष्टि जीव आहार आदि प्रदान करता है तो वह नियमतः उत्तम देवोंमें ही उत्पन्न होता है। कारण यह है कि सम्यग्दृष्टि जीवके एक मात्र देयायुका ही वन्य होता है। इनके अतिरिक्त जो जीव सम्यग्दर्शनसे रहित होकर भी वतोंका परि-पालन करते हैं वे कुपात्र कहलाते हैं। कुपात्रदानके प्रभावसे प्राणी कुभोगभूमियों (अन्तरद्वीपों) में कुमानुग उत्पन्न होता है। जो प्राणी न तो सम्यग्दृष्टि है और न व्रतोंका भी पालन करता ह वह अपात्र फरा जाता है और ऐसे अपात्रके लिये दिया गया दान व्यर्थ होता है—उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता, ैंग्से कि उसर मृमिर्मे योया गया बीज I इतना अवस्य है कि अपात्र होकर भी जो प्राणी विकलांग ( लंगडे व अन्ये आदि ) अथवा असहाय हैं उनके छिये दयापूर्वक दिया गया दान ( दयादित ) व्यर्थ नहीं होता । दिन्तु उससे भी यथायोग्य पुण्य कर्मका बन्ध अवस्य होता है ॥ ६ ॥ करोड़ों परिश्रमीं हे र्सनित किया हुआ जो धन प्राणियोंको पुत्रों और अपने प्राणोंसे भी अधिक प्रिय प्रतीत होता है उसका महुपयोग केवर दान देनेने भी होता है, इसके विरुद्ध दुर्व्यसनादिमें उसका उपयोग करनेसे प्राणीको अनेक कप्ट ही भीगने पटने हैं: ऐसा साबु जनोंका कहना है ॥ ७ ॥ छोक्सें प्रतिदिन भोजन आदिके हास ग गरो प्राप्त हुई गुडम्पर्का ल्यमी ( सम्पति ) यहां फिरमे कभी भी प्राप्त नहीं होती । किन्तु उत्तम पात्रीके ाने कि गंगे वार्या विधिमें लगको प्राप्त गुर्द वर्ता मागति फिरमे भी प्राप्त हो जाती है । जैसे कि उत्तम मुन्ति केवा हुआ वर पुश्का बीज धरोहमुला फल देना है।। ८।। जिस श्रावकने यहां मोक्षाभिलापी मुनिके हैं है ने अपूर्व आहार दिए है उसने वेचल उस मुनिक लिये ही मोक्षमार्थमें प्रवत्त नहीं फिया है, बिक

大家打印第一大家名世纪》

- 208) यः शाकिपण्डमिप भिक्तिरसानुविद्धवुद्धिः प्रयच्छति जनो मुनिपुंगवाय । स स्यादनन्तफलभागथ वीजमुत्तं क्षेत्रे न किं भवति भूरि कृपीवलस्य ॥ १०॥
- 209) साक्षान्मनोवचनकायविशुद्धिशुद्धः पात्राय यच्छति जनो ननु भुक्तिमात्रम् । यस्तस्य संस्रुतिसमुत्तरणैकवीजे पुण्ये हरिर्भवति सो ऽपि कृताभिलापः॥ ११॥
- 210) मोक्षस्य कारणमभिष्ठतमत्र लोके तद्धार्यते मुनिभिरङ्गवलात्तदन्नात्।
  - तद्दीयते च गृहिणा गुरुभिक्तभाजा तसाद्धतो गृहिजनेन विस्रिक्तमार्गः ॥ १२ ॥
- 211) नानागृहव्यतिकरार्जितपापपुक्षैः खञ्जीकृतानि गृहिणो न तथा व्रतानि । उच्चैः फलं विद्धतीह यथैकदापि प्रीत्यातिशुद्धमनसा कृतपात्रदानम् ॥ १३॥

गृहस्थन । स मुमुक्कुजनः मुनिः । शिवपये । एव निश्चयेन । न धृतः अपि । तु मुनिः मुक्तिपये धृतः (१)। नूनं निर्धितम् । यथा शिल्पी गृहकारः । सुरसद्म विद्यत् । तत्सुरसद्मसिहनः अपि उचैः पदं वजित गच्छिते ॥ ९ ॥ यः श्रावकजनः । मुनिपुंगवाय । शाकिपण्डमि वनोद्भवम् अज्ञम् । प्रयच्छित ददाति । किंलक्षणः जनः । भिक्तरसानुविद्धवुद्धिः भक्तः रसेन अनुविद्धा खन्तिता बुद्धिर्यस्य स भिक्तरसानुविद्धबुद्धिः । स दाता अनन्तफलभाक् स्यात् स दाता अनन्तफलभोक्ता स्यात् भवेत् । अथ कृपीवलस्य बीजं क्षेत्रे उप्तम् । भृिर बहुलम् । किं न भवित । अपि तु भवत्येव ॥ १० ॥ ननु इति वितर्के । यः जनः । पात्राय मुनये । भिक्तमात्रं यच्छित ददाति । किंलक्षणो जनः । साक्षान्मनोवचनकायविद्युद्धिगुद्धः मनोवचनकायानां छुद्धिः तया ग्रुद्धः । तस्य जनस्य पुण्ये । सोऽपि हरिः इन्द्रः । कृताभिलापः भवित । किंलक्षणे पुण्ये । संस्रतिसमुक्तरणकवीजे संसारतरणकवीजे कारणे ॥ ११ ॥ अत्र पद्मनन्दिमन्ये । मया पद्मनन्दिमुनिना । मोक्षस्य कारणं पूर्वम् अभिष्टुतं कियतम् । लोके संसारे । तन्मोक्षस्य कारणं रत्नत्रयम् । मुनिभिः धार्यते । कस्मात् । अङ्गवलात् शरीरवलात् । तत् अङ्गं कस्मात् धार्यते । अन्नात् । तत् अङ्गं केन सीयते । च पुनः । गुरुभिक्तभाजा गुरुभक्तियुक्तेन गृहिणा सीयते । तस्मात् कारणात् । गृहिजनेन मोक्षमार्गः धृतः ॥ १२ ॥ इहं संसारे । गृहिणः गृहस्थस्य । एकदा अपि एकवारमि । प्रीत्या अतिग्रुद्धमनसा कृतपात्रदानम् । यथा उचैः फलं श्रेष्ठफलं करोति । तथा गृहिणः गृहस्थस्य । वतानि उचैःफलम् । न विद्यति न कुर्वन्ति । किंलक्षणानि वतानि । नानागृहव्यतिकरेण

अपने आपको भी उसने मोक्षमार्गमें लगा दिया है। ठीक ही है—देवालयको बनानेवाला कारीगर भी निश्चयसे उस देवालयके साथ ही ऊंचे स्थानको चला जाता है।। विशेषार्थ— जिस प्रकार देवालयको बनानेवाला कारीगर जैसे जैसे देवालय ऊंचा होता जाता है वैसे वैसे वह भी ऊंचे स्थानपर चढ़ता जाता है। ठीक उसी प्रकारसे मुनिके लिये भक्तिपूर्वक आहार देनेवाला गृहस्थ भी उक्त मुनिके साथ ही मोक्षमार्गमें प्रवृत्त हो जाता है।। १॥ भक्तिरससे अनुरंजित बुद्धिवाला जो गृहस्थ श्रेष्ठ मुनिके लिये शाकके आहारको भी देता है वह अनन्त फलको मोगनेवाला होता है। ठीक है— उत्तम खेतमें बोया गया बीज क्या किसानके लिये बहुत फलको नहीं देता है? अवश्य देता है।। १०॥ मन, वचन और कायकी ग्रुद्धिसे विशुद्ध हुआ जो मनुष्य साक्षात् पात्र (मुनि आदि) के लिये केवल आहारको ही देता है उसके संसारसे पार उतारनेमें अद्वितीय कारणस्वल्य पुण्यके विषयमें वह इन्द्र भी अभिलाषा गुक्त होता है। अभिप्राय यह है कि इससे जो उसको पुण्यकी प्रप्ति होनेवाली है उसको इन्द्र भी चाहता है।। ११॥ लेक्या जाता है, वह शरीरकी शक्ति मोजनसे पाप्त होती है, और वह मोजन अतिशय भक्तिसे धारण किया जाता है, वह शरीरकी शक्ति मोजनसे पाप्त होती है, और वह मोजन अतिशय भक्तिसे संयुक्त गृहस्थके द्वारा दिया जाता है। इसी कारण वास्तवमें उस मोक्षमार्गको गृहस्थजनोंने ही धारण किया है।। १२॥ लेको अत्यन्त विशुद्ध मनवाले गृहस्थके द्वारा प्रीतिपूर्वक पात्रके लिये एक वार भी किया गया दान जैसे उन्नत फलको करता है वैसे फलको गृहकी अनेक झंझटोंसे उत्यन्न हुए पापसमूहोंके द्वारा भी किया गया दान जैसे उन्नत फलको करता है वैसे फलको गृहकी अनेक झंझटोंसे उत्यन्न हुए पापसमूहोंके द्वारा कुबड़े

१ क एकवारमपि अति-। पद्मनं० ११

- 212) मूले तनुस्तद्नु धावति वर्धमाना याविच्छवं सरिदिवानिशमासमुद्रम् । लक्ष्मीः सद्दष्टिपुरुपस्य यतीन्द्रदानपुण्यात्पुरः सह यशोभिरतीद्वफेनेः॥ १४॥
- 213) प्रायः कुतो गृहगते परमात्मवोधः शुद्धात्मनो भुवि यतः पुरुपार्थसिद्धिः। दानात्पुनर्नेनु चतुर्विधतः करस्था सा लीलयेव कृतपात्रजनानुपंगात्॥ १५॥
- 214) नामापि यः सारतिं मोक्षपथस्य साघोराशु क्षयं वजति तहुरितं समस्तम्। यो भक्तैभेषजमटादिकृतोपकारः संसारमुत्तरित सो ऽत्र नरो न चित्रम्॥ १६॥
- 215) किं ते गृहाः किमिह ते गृहिणो नु येपामन्तर्मनस्सु मुनयो न हि संचरन्ति। साक्षाद्थ स्मृतिवशाचरणोदकेन नित्यं पवित्रितधराग्रशिरःप्रदेशाः॥ १७॥

गृहन्यापारेण । अर्जितानि पापानि तेपां पापानां पुष्ठाः । खर्जिकृतानि कुर्व्जिकृतानि ॥ १३ ॥ लक्ष्मीः मूले ततुः स्तोका । तद्तु पश्चात् । यशोभिः सह अनिशं वर्धमाना । सदृष्टिपुरुपस्य भन्यजीवस्य । पुरः अग्रे । शिवं यावत् मोक्षपर्यन्तम् । धावति गच्छति । कस्मात् । यतीन्द्रदानपुण्यात् । सा लक्ष्मीः । केव । सिरिदेव नदी इव । किलक्षणा सिरत् । मूले ततुः लच्ची । तद्दु पश्चात् । अतीद्धफेनैः सह अनिशं वर्धमाना । यावत् आ समुद्रं धावति समुद्रपर्यन्तं गच्छति ॥ १४ ॥ भृवि पृथिव्याम् । गृह्वेति गृहस्थजने । प्रायः वाहुल्येन । परमात्मवोधः परमात्मज्ञानम् । कुतः । यतः पुरुपार्थतिद्धिः । गृद्धात्मनः मुनेः भवति । नतु इति वितर्के । पुनः चतुर्विधतः दानात् । सा पुरुपार्थसिद्धिः । लीलया एव करस्था हस्तगता भवति । किलक्षणात् दानात् । कृतपावजनातुपहात् कृतः पात्रजनस्य अनुवर्द्वः संगतिः येन दानेन तत्तस्मात् ॥ १५ ॥ यः भन्यः श्रावकः । मोक्षपथस्य साधोः मोक्षपथस्थितस्य मुनीश्वरस्य । नामापि स्मरति । तस्य श्रावकस्य । समस्तं दुरितं पापम् । आग्रु शिव्रण । क्षयं वजति । यः श्रावकः । भक्तमेषजन्मग्रादिकृतोपकारः भक्त-भोजन-भेषज-ओषध-मठ-स्थानादिकृत-उपकारसंयुक्तः श्रावकः नरः । संसारम् उत्तरि । अत्र संसारोन्तरणे । चित्रं न आश्चर्यं न ॥ १६ ॥ नतु इति वितर्के । ते किं ग्रहाः । इह नरलोके । ते किं ग्रहिणः ग्रहस्थाः । येपां ग्रहाणाम् ।

अर्थात् शक्तिहीन किये गये गृहस्थके व्रत नहीं करते हैं ॥ १३ ॥ सम्यग्दृष्टि पुरुषकी लक्ष्मी मूल्में अल्प होकर भी तत्पश्चात् मुनिराजको दिये गये दानसे उत्पन्न हुए पुण्यके प्रभावसे कीर्तिके साथ निरन्तर उत्तरोत्तर वृद्धिको प्राप्त होती हुई मोक्षपर्यन्त जाती है। जैसे-नदी मूलमें कृश होकर भी अतिशय दीप्त फेनके साथ उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होकर समुद्र पर्यन्त जाती है ॥ विशेषार्थ-जिस प्रकार नदीके उद्गमस्थानमें उसका विस्तार यद्यपि बहुत ही थोड़ा रहता है, फिर भी वह समुद्रपर्यन्त पहुंचने तक उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है। इसके साथ साथ नदीका फेन भी उसी कमसे बढ़ता जाता है। उसी प्रकार सम्यन्दृष्टि पुरुषकी धन-सम्पत्ति भी यद्यपि मूलमें बहुत थोड़ी रहती है तो भी वह आगे भक्तिपूर्वक किये गये पात्रदानसे जो पुण्यबन्ध होता है उसके प्रभावसे मुक्ति प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर वृद्धिगत ही होती जाती है। उसके साथ ही उक्त दाता श्रावककी कीर्तिका प्रसार भी बढ़ता जाता है ॥ १४॥ जगत्में जिस उत्कृष्ट आत्मसरूपके ज्ञानसे शुद्ध आत्माके पुरुषार्थकी सिद्धि होती है वह आत्मज्ञान गृहमें स्थित मनुष्यके प्रायः कहांसे हो सकता है ? अर्थात् नहीं हो सकता । किन्तु वह पुरुषार्थकी सिद्धि पात्र जनोंमें किये गये चार प्रकारके दानसे अनायास ही हस्तगत हो जाती है ॥ १५॥ जो मनुष्य मोक्ष मार्गमें स्थित साधुके केवल नामका भी सारण करता है उसका समस्त पाप शीघ्र ही नाशको प्राप्त हो जाता है। फिर जो मनुष्य उक्त साधुका मोजन, औषि और मठ ( उपाश्रय ) आदिके द्वारा उपकार करता है वह यदि संसारसे पार हो जाता है तो इसमें भला आश्चर्य ही क्या है ? कुछ भी नहीं ॥ १६॥ जो मुनिजन साक्षात् अपने पादोदकसे गृहगत पृथिवीके अयभागको सदा पवित्र किया करते हैं ऐसे मुनिजन जिन गृहोंके भीतर

- 216) देवः स किं भवति यत्र विकारभावो धर्मः स किं न करुणाङ्गिषु यत्र मुख्या। तत्त किं त्यो गुरुरथास्ति न यत्र वोधः सा किं विभृतिरिह यत्र न पात्रदानम्॥१८॥
- 217) किं ते गुणाः किमिह तत्सुखमस्ति छोके सा किं विभूतिरथ या न वशं प्रयाति। दानव्रतादिजनितो यदि मानवस्य धर्मो जगत्रयवशीकरणैकमन्त्रः॥ १९॥
- 218) सत्पात्रदानजनितोन्नतपुण्यराशिरेकत्र वा परजने नरनाथलक्ष्मीः। आद्यात्परस्तद्दिष दुर्गत एव यस्मादागामिकालफलदायि न तस्य किंचित्॥ २०॥

अन्तः मध्ये । येषां गृहिणां गृहस्थानां मनस्सु मुनयः । हि यतः । न संचरन्ति प्रवेशं न दुर्वन्ति । किंलक्षणाः गृहीः । साक्षाचरणोदकेन चरणजलेन । नित्यं पवित्रितं धराग्रप्रदेशं येषां ते पवित्रितधराग्रप्रदेशाः । अथ किंलक्षणाः गृहस्थाः । मुनेः स्मृतिवशात् स्मरणवशात् नित्यं पवित्रितिशरः प्रदेशाः ॥ ९० ॥ यत्र यस्मिन् देवे । विकारमावः अस्ति स किं देवः । अपि तु देवः न । यत्र धर्मे । अङ्गिषु दया न प्राणिषु करुणा मुख्या न । स किं धर्मः । अपि तु धर्मः न । तिंक तपः स किं गृहः । यत्र तपित्ते यत्र गृरौ वोधः ज्ञानं न । अथ सा किं विभृतिः । यत्र विभूत्यां पात्रदानं न ॥ १८ ॥ यदि चेत् । मानवस्य नरस्य । धर्मः अस्ति । किंलक्षणः धर्मः । दानवतादिजनितः दानेन व्रतेन उत्पादितः । पुनः किंलक्षणः धर्मः । जगत्रयवशीकरणैकमन्त्रः । इह लोके ते गुणाः किं ये गुणाः धर्मयुक्तस्य नरस्य वशं न आयान्ति । इह लोके तत्सुखं कें यत्सुखं धर्मयुक्तस्य नरस्य नास्ति । इह लोके तासुखं कें यत्सुखं धर्मयुक्तस्य नरस्य नास्ति । इह लोके सा विभूतिः किम् । अथ या विभूतिः धर्मयुक्तस्य पुरुषस्य वशं न प्रयाति ॥ १९ ॥ एकत्र एकस्मिन् जने । सत्पात्रदानेन जिनता उत्पादिता या पुण्यराशिः सा पुण्यराशिः एकजने वर्तते । वा अथवा । परजने द्वितीयजने । नरनाथलक्ष्मीः वर्तते । तदिष आखात् पुण्यराशिःसिहितजनात् । परः द्वितीयः नरनाथलक्ष्मीवान् । दुर्गतः दिद्वी । एव निश्चयेन । यदस्मात्कारणात् । तस्य

साक्षात् संचार नहीं करते हैं वे गृह क्या हैं ! अर्थात् ऐसे गृहोंका कुछ भी महत्त्व नहीं है । इसी प्रकार सरणके वशसे अपने चरणजलके द्वारा श्रावकों के शिरके प्रदेशोंको पवित्र करनेवाले वे मुनिजन जिन श्रावकोंके मनमें संचार नहीं करते हैं वे श्रावक भी क्या हैं? अर्थात् उनका भी कुछ महत्त्व नहीं है ॥ विशेषार्थ- अभिप्राय यह है कि जिन घरोंमें आहारादिके निमित्त मुनियोंका आवागमन होता रहता है वे ही घर वास्तवमें सफल हैं। इसी प्रकार जो गृहस्थ उन मुनियोंका मनसे चिन्तन करते हैं तथा उनको आहार आदिके देनेमें सदा उत्सुख रहते हैं वे ही गृहस्थ प्रशंसाके योग्य हैं ॥ १७ ॥ जिसके क्रोधादि विकारमाव विद्यमान हैं वह क्या देव हो सकता है ! अर्थात् वह कदापि देव नहीं हो सकता । जहां प्राणियोंके विषयमें मुख्य दया नहीं है वह क्या धर्म कहा जा सकता है ? नहीं कहा जा सकता । जिसमें सम्याज्ञान नहीं है वह क्या तप और गुरु हो सकता है ? नहीं हो सकता । जिस सम्पत्तिमेंसे पात्रोंके लिये दान नहीं दिया जाता है वह सम्पत्ति क्या सफल हो सकती है ? अर्थात् नहीं हो सकती ॥ १८ ॥ यदि मनुष्यके पास तीनों लोकोंको वशीभूत करनेके लिये अद्वितीय वशीकरणमंत्रके समान दान एवं त्रत आदिसे उत्पन्न हुआ धर्म विद्यमान है तो ऐसे कौन-से गुण है जो उसके वशमें न हो सकें, वह कौन-सा सुख है जो उसको प्राप्त न हो सके, तथा वह कौन-सी विभूति है जो उसके अधीन न होती हो ? अर्थात धर्मात्मा मनुष्यके लिये सब प्रकारके गुण, उत्तम सुख और अनुपम विमृति भी स्वयमेव प्राप्त हो जाती है।। १९॥ एक मनुष्यके पास उत्तम पात्रके लिये दिये गये दानसे उत्पन्न हुए उन्नत पुण्यका समुदाय है, तथा दूसरे मनुष्यके पास राज्यलक्ष्मी विद्यमान है। फिर भी प्रथम मनुष्यकी अपेक्षा द्वितीय मनुष्य दरिद्र ही है. क्योंकि, उसके पास आगामी कालमें फल देनेवाला कुछ भी रोष नहीं है।। विरोषार्थ-अभिप्राय यह कि खुसका कारण एक मात्र पुण्यका संचय ही होता है। यही कारण है कि जिस व्यक्तिने पात्रदानादिके द्वारा

१ अन्तरगृहस्याः। २ शानः अस्ति।

- 219) दानाय यस्य न धनं न चपुर्वताय नैवं श्रुतं च परमोपशमाय निस्यम्। तज्जनम केवलमलं मरणाय भूरिसंसारदुःखमृतिजातिनिबन्धनाय॥२१॥
- 220) प्राप्ते नृजन्मनि तपः परमस्तु जन्तोः संसारसागरसमुत्तरणैकसेतुः। मा भूद्विभूतिरिह वन्धनहेतुरेव देवे गुरी शमिनि पूजनदानहीना॥ २२॥
- 221) भिक्षा वरं परिहृताखिलपापकारिकार्यानुवन्घविधुराश्रितचित्तवृत्तिः। सत्पात्रदानरहिता विततोग्रदुःखदुर्लङ्घयुर्गतिकरी न पुनर्विभृतिः॥ २३॥
- 222) पूजा न चेज्जिनपतेः पदपङ्कजेषु दानं न संयतजनाय च भक्तिपूर्वम् । नो दीयते किम्रु ततः सदनस्थितायाः शीव्रं जलाञ्जलिरगाधजले प्रविदय॥ २४॥
- 223) कार्यं तपः परिमह भ्रमता भवान्धो मानुष्यजन्मनि चिरादतिदुःखलम्धे। संपद्यते न तद्णुवतिनापि भान्यं जायेत चेदहरहः किल पात्रदानम्॥ २५॥

लक्ष्म्याश्रितस्य । आगामिकालफलदायि किंचित् न । अतः कारणात् पुण्यराशियुक्तः नरः श्रेष्ठः ॥ २० ॥ यस्य श्रावकस्य । धनं दानाय न । यस्य श्रावकस्य वा मुनेः । वपुः शरीरं व्रताय न । एवम् अमुना प्रकारेण । यस्य श्रावकस्य । श्रुतं शास्त्रश्रवणम् । निखम् । उपशमाय उपशमनिमित्तं न । च पुनः । तस्य नरस्य जन्म मनुष्यपर्यायः । केवलम् अलम् अखर्यम् । मरणाय भवि। भूरि-बहुल-संसारदुः खमृति-मरण-जाति-निवन्धनाय कारणाय भवति ॥ २१ ॥ इह संसारे । जन्तोः जीवस्य । नृजन्मिन प्राप्ते सित । परं तपः अस्तु । किंलक्षणं तपः । संसारसागरसमुत्तरणैकसेतुः संसारतरणे प्रोहणम् । पुनः देवे गुरौ । शमिनि मुनौ । पूजन-दानहीना विभूतिः मा भूत् । किलक्षणा विभूतिः । वन्धनहेतुः कर्मबन्धनकारिणी ॥ २२ ॥ भिक्षा । वरं श्रेष्ठम् । पुनः सत्पात्र-दानरहिता विभूतिः न वरा न श्रेष्ठा । किं लक्षणा भिक्षा । परिदृता-त्यक्ता-अखिलपापकारिकार्यानुबन्धै-विधुराश्रितिकतिः यया सा । किलक्ष्णा विभूतिः । वितता विस्तीर्णा<sup>४</sup> । उग्रदुःखदुर्ल<del>द्व</del>पदुर्गतिकरी पुनः विभूतिः न कार्या ॥ २३ ॥ चेत् जिनपतेः पद-पद्धजेषु पूजा न कियते । च पुनः । संयतजनाय मुनये । दानं भक्तिपूर्वं न दीयते । ततः कारणात् । सदनस्थितायाः गृहस्थतायाः । शीघ्रं जलाङ्गलिः किमु नो दीयते । अपि तु दीयते । किं कृत्वा । अगाधजले प्रविश्य ॥ २४ ॥ इह जगति । भवान्यौ संसारसमुद्रे । ऐसे पुण्यका संचय कर लिया है वह आगामी कालमें सुखी रहेगा। किन्तु जिस व्यक्तिने वैसे पुण्यका संचय नहीं किया है वह वर्तमानमें राज्यलक्ष्मीसे सम्पन्न होकर भी भविष्यमें दुःखी ही रहेगा ॥ २०॥ जिसका धन दानके लिये नहीं है, शरीर व्रतके लिये नहीं है, इसी प्रकार शास्त्राभ्यास कषायोंके उत्कृष्ट उपशमके लिये नहीं है; उसका जन्म केवल सांसारिक दुःख, मरण एवं जन्मके कारणमूत मरणके लिये ही होता है ॥ विशेषार्थ- जो मनुष्य अपने धनका सदुपयोग दानमें नहीं करता, शरीरका सदुपयोग व्रतघारणमें नहीं करता, तथा आगममें निपुण होकर भी कषायोंका दमन नहीं करता है वह वार वार जन्म-मरणको धारण करता हुआ सांसारिक दुःसको ही सहता रहता है ॥ २१ ॥ मनुष्यजन्मके प्राप्त हो जानेपर जीवको उत्तम तप ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि, वह संसाररूपी समुद्रसे पार होनेके लिये अपूर्व पुलके समान है। उसके पास देव, गुरु एवं मुनिकी पूजा और दानसे रहित वैभव नहीं होना चाहिये; क्योंकि, ऐसा वैभव एक मात्र बन्धका ही कारण होता है ॥ २२ ॥ पापोत्पादक समस्त कार्योंके सम्बन्धसे रहित ऐसी चित्रवृत्तिका आश्रय करनेवाली भिक्षा कहीं श्रेष्ठ है, किन्तु सत्पात्रदानसे रहित होकर विपुल एवं तीव दुखोंसे परिपूर्ण दुर्रुघ्य नरकादिरूप दुर्गतिको करनेवाली विभूति श्रेष्ठ नहीं है ॥ २३ ॥ जिस गृहस्य अवस्थामें जिनेन्द्र-भगवान्के चरण-कमलोंकी पूजा नहीं की जाती है तथा भक्तिपूर्वक संयमी जनके लिये दान नहीं दिसा जाता है उस गृहस्थ अवस्थाके लिये अगाध जलमें प्रविष्ट होकर क्या शीघ्र ही जलांजलि नहीं देना चाहिये ? अर्थात् अवस्य देना चाहिये ॥ २४ ॥ यहां संसाररूप समुद्रमें परिभ्रमण करते हुए यदि निर

- 224) प्रामान्तरं व्रजित यः स्वगृहाद्वृहीत्वा पाथेयमुन्नततरं स सुखी मनुष्यः। जन्मान्तरं प्रविशतो' ऽस्य तथा व्रतेन दानेन चार्जितशुभं सुखहेतुरेकम् ॥ २६॥
- 225) यतः कृतो ऽपि मदनार्थयशोनिमित्तं दैवादिह वजित निष्फलतां कदाचित्। संकल्पमात्रमपि दानविधौ तु पुण्यं कुर्यादसत्यपि हि पात्रजने प्रमोदात्॥ २७॥
- 226) सम्मागते किल विपक्षजने ऽपि सन्तः कुर्धन्ति मानमतुलं वचनासनाद्यैः। यत्तव चारुगुणरत्ननिधानभूते पात्रे मुदा महति किं क्रियते न शिष्टैः॥ २८॥
- 227) स्नोर्मृतेरिप दिनं न सतस्तथा स्याद् बाधाकरं बत यथा मुनिदानशून्यम्। दुर्वारदुष्टविधिना न कृते ह्यकार्ये पुंसा कृते तु मनुते मतिमाननिष्टम्॥ २९॥

श्रमता जीवेन । चिरात् चिरकालम् । अतिदुःखेन लब्धे मानुष्यजन्मनि प्राप्ते सित । परं श्रेष्ठम् । तपः कार्यं कर्तव्यम् । चेयि । तत्तपः न संपयते । तदा । किल इति सत्ये । पात्रदानं जायेत भवेत् । तत्पात्रदानम् । अणुत्रतिना । अहः अहः दिनं दिनं प्रति । भाव्यं करणीयम् ॥ २५ ॥ यः कश्चित् । खगुहात् । उन्नततरम् । पायेयं संवलम् । गृहीत्वा प्रामान्तरं त्रजति । स मनुष्यः पुखी भवति । तथा जन्मान्तरं प्रवसितः (१) अस्य जीवस्य चिलतस्य अस्य प्राणिनः । व्रतेन । च पुनः । दानेन अर्जितं ग्रुभं पुण्यं संवलम् । एकं पुखहेतुर्भवति ॥ २६ ॥ इह नरलोके । मदनार्थयशोनिमित्तं यत्नः कृतोऽपि । दैवात् कर्मयोगात् । कदाचि- भिष्फलतां त्रजति । तु पुनः । हि यतः । दानिवधौ । प्रमोदात् हर्षात् । संकल्पमात्रमपि विकल्पम् । पुण्यं कुर्यात् । क्ष सित । अविद्यमानेऽपि दाने । असत्यपि है पात्रजने । प्रमोदात् हर्षात् । संकल्पमात्र कुर्यात् ॥ २० ॥ किल इति सत्ये । यदि विपक्षजने शतुजने । सद्मागते गृहागते सित । अपि । सन्तः साधवः । वचन—आसनादौः अतुलं मानं कुर्वन्ति । तत्र गृहे । महति गरिष्ठे । पात्र भावते सित । बिष्टैः सज्जनै । मुदा हर्षण । अतुलं मानं किं न कियते । अपि तु कियते । किं लक्षणे पात्रे । चारगुण-राजनिधानभूते राजत्यमण्डिते ॥ २८ ॥ बत इति खेदे । सतः सत्पुरुषस्य । स्तोः पुत्रस्य । मृतेः अपि दिनं मरणस्य दिनम् । तथा बाधाकरं न स्यात् न भवेत् । यथा मुनिदानश्रस्यं दिनं मुनिदानरहितं दिनम् । सत्पुरुषस्य वाधाकरं भवेत् । हि यतः । मितमान् नरः । दुर्वारदुष्टविधिना कर्मणा । कृते अकार्ये । अनिष्टं दुःखं । न मनुते । तु पुनः । पुंसा पुरुषेण । कृते अकार्ये ।

कालमें बहे दु:स्वसे मनुष्य पर्याय प्राप्त हो गई है तो उसे पाकर उत्कृष्ट तप करना चाहिये। यदि कदाचित् वह तप नहीं किया जा सकता है तो अणुव्रती ही हो जाना चाहिये, जिससे कि प्रतिदिन पात्रदान हो सके ॥ २५ ॥ जो मनुष्य अपने गृहसे बहुत-सा नाश्ता (मार्गमें खानेके योग्य पकान्न आदि) प्रहण करके दूसरे किसी गांवको जाता है वह जिस प्रकार सुखी रहता है उसी प्रकार दूसरे जनमें प्रवेश करने लिये प्रवास करनेवाले इस प्राणीके लिये वत एवं दानसे कमाया हुआ एक मात्र पुण्य ही सुलका कारण होता है ॥ २६ ॥ यहां काम, अर्थ और यशके लिये किया गया प्रयत्न भाग्यवश कदाचित् निष्फल मी हो जाता है । किन्तु पात्र जनके अभावमें भी हर्षपूर्वक दानके अनुष्ठानमें किया गया केवल संकल्प भी पुण्यको करता है ॥ २७ ॥ अपने मकानमें शत्रु जनके भी आनेपर सज्जन मनुष्य वचन एवं आसनप्रदानादिके द्वारा उसका अनुपम आदार-सत्कार करते हैं । फिर मला उत्तम गुणोंरूप रत्नोंके आश्रयभूत उत्कृष्ट पात्रके वहां पहुंचनेपर सज्जन हर्षसे क्या आदर-सत्कार नहीं करते हैं ? अर्थात् अवश्य ही वे दानादिके द्वारा उसका यथायोग्य सम्मान करते हैं ॥ २८ ॥ सज्जन पुरुषके लिये अपने पुत्रकी मृत्युका भी दिन उतना वाधक नहीं होता जितना कि मुनिदानसे रहित दिन उसके लिये बाधक होता है । ठीक है—दुर्निवार दुष्ट देवके द्वारा कुत्सित कार्यके किये जानेपर बुद्धिमान् मनुष्य उसे अनिष्ट नहीं मानता, किन्तु पुरुषके द्वारा ऐसे किसी कार्यके किये जानेपर विवेकी प्राणी उसे अनिष्ट मानता है ॥ विशेषार्थ—यदि किसी विवेकी मनुष्यके घरपर

१ च-प्रतिपाठोऽयम्। अ क श प्रवसितो। २ क पात्रे दानं। ३ क क सति असत्यि। ४ क 'प्रमोदात्...'

- 228) ये धर्मकारणसमुह्रसिता विकल्पास्त्यागेन ते धनयुतस्य भवन्ति सत्याः। स्पृष्टाः शशाङ्किरणरसृतं क्षरन्तश्चन्द्रोपलाः किल लभन्त इह प्रतिष्टाम् ॥ ३०॥
- 229) मन्दायते य इह दानवियो धने ऽपि सत्यात्मनो चदति धार्मिकतां च यत्तत्। माया हृदि स्प्रारीत सा मनुजस्य तस्य या जायते तडिद्मुत्र सुखाचलेषु ॥ ३१ ॥
- 230) त्रायस्तदर्भपि देयसथार्धमेव तस्यापि संततमण्यवितना यथर्द्धि। इच्छान्रूपिह कस्य कदात्र लोके द्रव्यं भविष्यति सदुत्तमदानहेतः॥ ३२॥

अनिष्टं मनुते । सत्यम् ॥ २९ ॥ धनयुतस्यै धनवतः पुरुषस्य । ये विकल्पाः । धर्मकारणे समुक्रसिताः उत्पन्नाः । ते विकल्पाः । त्यागेन दानेन । सत्याः सफलाः भवन्ति । किल इति गत्ये । यथा चन्द्रोपलाः चन्द्रकान्तमणयः । शशाङ्ककरणैः चन्द्रकरणैः स्पृष्टाः स्पर्शिताः । अमृतं क्षरन्तः । इह् जगति । प्रतिष्ठां शोभाम् । लभन्ते ॥ ३० ॥ यः नरः । इह जगति संसारे । दानविधौ । मन्दायते निरुवमो भवति । क सति । घनेऽपि सति धने विवमाने सति । यत् आत्मनः धार्मिकतां वदति अहं धर्मवान् इति कथयति । तत्तस्य मनुजस्य नरस्य । हृदि सा माया स्फुरति । या माया । अमुत्र मुखाचलेषु परलोकसुखपर्वतेषु । तिहद् विद्युत्। जायते उत्पद्यते ॥ ३१ ॥ इह संसारे । अणुत्रतिना गृहस्थेन प्रासः देयः । कस्म । पात्राय । तस्य प्रासस्य अर्थ देयम् । यथाशक्ति । तस्य प्रासार्घस्यापि अर्धं यथिंदं यथाशक्ति देयम् । अत्र लोकं इच्छानुरूपं द्रव्यं कस्य कदा पुत्रका मरण हो जाता है तो वह शोकाकुल नहीं होता है। कारण कि वह जानता है कि यह पुत्रवियोग अपने पूर्वोपार्जित कर्मके उदयसे हुआ है जो कि किसी भी प्रकारसे टाला नहीं जा सकता था। परन्तु उसके यहां यदि किसी दिन साधु जनको आहारादि नहीं दिया जाता है तो वह इसके लिये पश्चात्ताप करता है। इसका कारण यह है कि वह उसकी असावधानीसे हुआ है, इसमें दैव कुछ वाधक नहीं हुआ है। यदि वह सावधान रहकर द्वारापेक्षण आदि करता तो मुनिदानका सुयोग उसे प्राप्त हो सकता था ॥ २९ ॥ धर्मके साधनार्थ जो विकल्प उत्पन्न होते हैं वे धनवान् मनुष्यके दानके द्वारा सत्य होते हैं। ठीक है-चन्द्रकान्त मणि चन्द्रकिरणोंसे स्पर्शित होकर अमृतको वहाते हुए ही यहां प्रतिष्ठाको प्राप्त होते हैं॥ विशेषार्थ-अभिप्राय यह है कि पात्रके लिये दान देनेवाला श्रावक इस भवमें उक्त दानके द्वारा लोकमें प्रतिष्ठाको प्राप्त करता है । जैसे- चन्द्रकान्त मणिसे निर्मित भवनको देखते हुए भी साधारण मनुष्य उक्त चन्द्रकान्त मणिका

परिचय नहीं पाता है । किन्तु चन्द्रमाका उदय होनेपर जब उक्त भवनसे पानीका प्रवाह बहने लगता है तव साधारणसे साधारण मनुष्य भी यह समझ लेता है कि उक्त भवन चन्द्रकान्त मणियोंसे निर्मित है। इसीलिये वह उनकी प्रशंसा करता है। ठीक इसी प्रकारसे विवेकी दाता जिनमन्दिर आदिका निर्माण कराकर

अपनी सम्पत्तिका सदुपयोग करता है। वह यद्यपि स्वयं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता है फिर भी उक्त जिन-मन्दिर आदिका अवलोकन करनेवाले अन्य मनुष्य उसकी प्रशंसा करते ही हैं। यह तो हुई इस जन्मकी

वात । इसके साथ ही पात्रदानादि धर्मकार्योंके द्वारा जो उसको पुण्यलाभ होता है उससे वह पर जन्ममें भी सम्पन्न व सुखी होता है ॥ ३० ॥ जो मनुष्य धनके रहनेपर भी दान देनेमें उत्सुक तो नहीं होता, परन्तु

अपनी धार्मिकताको प्रगट करता है उसके हृद्यमें जो कुटिलता रहती है वह परलोकमें उसके सुखरूपी पर्वतोंके

विनाशके लिये विजलीका काम करती है ॥ ३१ ॥ अणुत्रती श्रावकको निरन्तर अपनी सम्पत्तिके अनुसार एक प्राप्त, आधा प्राप्त अथवा उसके भी आधे भाग अर्थात् प्राप्तके चतुर्थाशको भी देना चाहिये। कारण यह कि यहां लोकमें अपनी इच्छानुसार द्रव्य किसके किस समय होगा जो कि उत्तम पात्रदानका कारण

<sup>१</sup> क १५%म् । २ दा प्रत्युक्तम् । ३ क तस्य अर्थमासस्य अपि अर्थे यथाथक्ति ।

- 231) मिथ्यादशो ऽपि रुचिरेव मुनीन्द्रदाने दद्यात् पशोरपि हि जन्म सुभोगभूमो । कल्पाङ्किपा ददति यत्र सदेप्सितानि सर्वाणि तत्र विद्धाति न किं सुदृष्टेः ॥ ३३ ॥
- 232) दानाय यस्य न समुत्सहते मनीषा तद्योग्यसंपदि गृहाभिमुखे च पात्रे । प्राप्तं खनावतिमहार्घ्यंतैरं विहाय रत्नं करोति विमतिस्तलभूमिभेदम् ॥ ३४॥
- 233) नप्रा मणीरिव चिराज्जलघौ भवे ऽसिन्नासाद्य चारुनरतार्थजिनेश्वराङ्गाः। दानं न यस्य स जडः प्रविशेत् समुद्रं सिन्छद्रनावमधिरुह्य गृहीतरतः॥ ३५॥

भिविष्यति । [इति] को जानाति । सदुत्तमदानहेतुः उत्तमदानयोग्यं द्रव्यं कदा भिवष्यति ॥ ३२ ॥ हि यतः । मिथ्यादशः प्रभोः अपि मुनीन्द्रदाने रुचिः । एव निश्चयेन । सुभोगभूमौ । जन्म उत्पत्तिः । दशत् क्र्यात् । अपि । यत्र भोगभूमौ । कल्पाङ्किपाः कल्पाङ्किपाः । सदा सर्वदा । सर्वाणि । ईप्सितानि वाञ्छितानि फलानि । ददि प्रयच्छिन्त । तत्र भोगभूमौ । सहिष्टाः भव्यजीवस्य । सर्वं वाञ्छितफलम् । किं न विद्धाति न करोति । अपि तु विद्धाति ॥ ३३ ॥ यस्य नरस्य श्रावकस्य । मनीषा दुद्धिः । दानाय । न समुत्सहते उत्साहं न करोति । क सलाम् । तथोग्यसंपदि रात्यां तस्य दानस्य योग्या या संपत् सा तस्यां तथोग्यसंपदि । क सति । च पुनः । पात्रे उत्तमपात्रे । यहाभिमुखे सति गृहैं सन्मुखे आगते सति । यो दानं न ददाति । स विमतिः मूढः । बनौ आकरे । अतिमहार्ध्यतरं चहुमूल्यम् । रत्नं प्राप्तम् । विहाय व्यक्त्या । तलभूमिभेदं करोति ॥ ३४ ॥ अस्मिन् भवे संसारे । चारु-मनोज्ञा-नरता-मनुष्यपद-अर्थ-द्रव्य-जिनेश्वरआज्ञाम् आसाद्य प्राप्य । चिरात् । जलभौ समुद्रे । नष्टा मणीः इव यथा दुर्लभा तथा नरत्वं दुर्लभम् । यस्य दानं न स जडः गृहीतरतः । सच्छिद्रनावम्

हो सके, यह कुछ कहा नहीं जा सकता है ॥ विशेषार्थ-जिनके पास अधिक द्रव्य नहीं रहता वे प्रायः विचार किया करते हैं कि जब उपयुक्त धन प्राप्त होगा तब हम दान करेंगे। ऐसे ही मनुष्योंको लक्ष्य करके यहां यह कहा गया है कि प्रायः इच्छानुसार द्रव्य कभी किसीको भी प्राप्त नहीं होता है। अत एव अपने पास जितना भी द्रव्य है तदनुसार प्रत्येक मनुष्यको प्रतिदिन थोड़ा-बहुत दान देना ही चाहिये ॥ ३२ ॥ मिथ्यादृष्टि पशुकी भी मुनिराजके लिये दान देनेमें जो केवल रुचि होती है उससे ही वह उस उत्तम भोगभूमिमें जन्म लेता है जहांपर कि कल्पनक्ष सदा उसे सभी प्रकारके अभीष्ट पदार्थोंको देते हैं । फिर भला यदि सम्यग्दृष्टि उस पात्रदानमें रुचि रक्खे तो उसे क्या नहीं प्राप्त होता है? अर्थात् उसे तो निश्चित ही वांछित फल प्राप्त होता है ॥ ३३ ॥ दानके योग्य सम्पत्तिके होनेपर तथा पात्रके भी अपने गृहके समीप आ जानेपर जिस मनुष्यकी बुद्धि दानके लिये उत्साहको प्राप्त नहीं होती है वह दुर्बुद्धि खानमें प्राप्त हुए अतिशय मूल्यवान् रत्नको छोडकर पृथिवीके तलभागको व्यर्थ खोदता है।। ३४।। चिर कालसे समुद्रमें नप्ट हुए मणिके समान इस भवमें उत्तम मनुष्य पर्याय, धन और जिनवाणीको पाकर जो दान नहीं करता वह मूर्ख रत्नोंको ग्रहण करके छेदवाली नावमें चढ़कर समुद्रमें प्रवेश करता है ॥ विशेषार्थ-जिस प्रकार समुद्रमें गये हुए मणिका फिरसे प्राप्त होना अतिशय कठिन है उसी प्रकार मनुष्य पर्याय आदिका भी पुनः प्राप्त होना अतिशय कठिन है । वह यदि भाग्यवश किसीको प्राप्त हो जाती है, और फिर भी यदि वह दानादि शुभ कार्योंमें प्रवृत्त नहीं होता है तो समझना चाहिये कि जिस प्रकार कोई मनुप्य वहुमूल्य रत्नोंको साथमें लेकर सच्छिद्र नायमें सवार होता है और इसीलिये वह उन रत्नोंके साथ स्वयं भी समुद्रमें डूव जाता है, इसी प्रकारकी अवस्था उक्त मनुप्यकी भी होती है। कारण कि भविष्यमें सुखी होनेका साधन जो दानादि कार्योंसे उत्पन्न होनेवाला पुण्य था उसे

१ च-प्रतिपाठोऽयम् । अ क श खनाविष महार्थतरं । २ च-प्रतिपाठोऽयम् । क जिनेश्वराज्ञा, अ श जिनेश्वराज्ञां । ३ क गृहे । ४ क यदानं । ५ स जिनेश्वरआज्ञा, क जिनेश्वराज्ञा ।

- 234) यस्यास्ति नो धनवतः किल पात्रदानमस्मिन् परत्र च भवे यशसे सुखाय। अन्येन केनचिदनूनसुपुण्यभाजा क्षिप्तः स सेवकनरो धनरक्षणाय॥ ३६॥
- 235) चैत्यालये च जिनस्रिवुधार्चने च दाने च संयतजनस्य सुदुःखिते च। यचात्मनि स्वमुपयोगि तदेव नूनमात्मीयमन्यदिह कस्यचिद्न्यपुंसः॥ ३७॥
- 236) पुण्यक्षयात्क्षयमुपैति न दीयमाना लक्ष्मीरतः कुरुत संततपात्रदानम् । कूपे न पश्यत जलं गृहिणः समन्तादाकृष्यमाणमपि वर्धत एव नित्यम् ॥ ३८॥
- 237) सर्वान् गुणानिह परत्र च हन्ति लोभः सर्वस्य पूज्यजनपूजनहानिहेतुः। अन्यत्र तत्र विहिते ऽपि हि दोपमात्रमेकत्र जन्मनि परं प्रथयन्ति लोकाः॥ ३९॥

अधिरुद्य आरुद्य चिट्टत्वा । समुद्रं प्रविशेत् ॥ ३५ ॥ किल इति शास्त्रोक्तां लोकोक्तां श्रूयते । यस्य धनवतः पुरुपस्य । पात्रदानं न अस्ति । यत्पात्रदानम् । अस्मिन् भवे पर्याये । यशसे यशोनिमित्तं भवति । परत्र अन्यभवे सुखाय भवति । स अदत्तः । अन्येन केनचित् । अनूनसुपुण्यभाजा पूर्णपुण्ययुक्तेन । धनरक्षणाय अदत्तः सेवकनरः । क्षिप्तः स्थापितः ॥३६॥ इह लोके यत् स्वं द्रव्यम् । चैत्यालये चैत्यालयनिमित्तं भवति । च पुनः । यद्द्रव्यं जिनस्रिवुधार्चने देवगुरुशास्त्रार्चने पूजानिमित्तं भवति । च पुनः । संयत-जनस्य दाने दानिमित्तं भवति । च पुनः । सुदुःखिते जने । यद्रव्यम् । आत्मिन आत्मिनिमित्तं उपयोगि । दुःखितजनाय दीयते आत्मिनिमित्तं भवति । नृनं तदेव द्रव्यम् आत्मीयम्। यत् अन्यत् द्रव्यम् । दानाय न भुक्तये न तद्रव्यम् । कस्यचित् अन्यपुरुषस्य विद्धि ॥ ३७॥ भो गृहिणः भो गृहस्थाः । लक्ष्मीः पुण्यक्षयात् पुण्यविनाशात् । क्षयं नाशम् । उपैति । लक्ष्मीः दीयमाना विनाशम् । न उपैति न गच्छति । अतः कारणात् । संततं निरन्तरम् । पात्रदानं कुरुत । भो लोकाः । कूपे कूपविषये । जलं न पश्यत समन्तात् आकृष्यमाणम् अपि । नित्यं सदैव । वर्धते । एव निश्चयेन ॥ ३८॥ भो लोकाः श्रूयताम् । इह जन्मिन । च पुनः । परत्र

उसने मनुष्य पर्यायके साथ उसके योग्य सम्पत्तिको पाकर भी किया ही नहीं है ॥ ३५॥ जो पात्रदान इस भवमें यशका कारण तथा परभवमें सुखका कारण है उसे जो धनवान् मनुष्य नहीं करता है वह मनुष्य मानो किसी दूसरे अतिशय पुण्यशाली मनुष्यके द्वारा धनकी रक्षाके लिये सेवकके रूपमें ही रखा गया है।। विशेषार्थ- यदि भाग्यवश धन-सम्पत्तिकी प्राप्ति हुई तो उसका सदुपयोग अपनी योग्य आवश्यकताकी पूर्ति करते हुए पात्रदानमें करना चाहिये। परन्तु जो मनुष्य प्राप्त सम्पत्तिका न तो स्वयं उपभोग करता है और न पात्रदान भी करता है वह मनुष्य अन्य धनवान् मनुष्यके द्वारा अपने धनकी रक्षार्थ रखे गये दासके ही समान है। कारण कि जिस प्रकार धनके रक्षणार्थ रखा गया दास ( मुनीम आदि ) स्वयं उस धनका उपयोग नहीं कर सकता, किन्तु केवल उसका रक्षण ही करता है; ठीक इसी प्रकार वह धनवान् मनुष्य भी जब उस धनको न अपने उपमोगमें खर्च करता है और न पात्रदानादि भी करता है तब भला उक्त दासकी अपेक्षा इसमें क्या विशेषता रहती है ? कुछ भी नहीं ॥ ३६ ॥ लोकमें जो धन जिनालयके निर्माण करानेमें; जिनदेव, आचार्य और पण्डित अर्थात् उपाध्यायकी पूजामें; संयमी जनोंको दान करनेमें, अतिशय दुःखी प्राणियोंको भी दयापूर्वक दान करनेमें, तथा अपने उपभोगमें भी काम आता है; उसे ही निश्चयसे अपना धन समझना चाहिये । इसके विपरीत जो धन इन उपर्युक्त कामोंमें खर्च नहीं किया जाता है उसे किसी दूसरे ही मनुष्यका धन समझना चाहिये ॥ ३७॥ सम्पत्ति पुण्यके क्षयसे क्षयको प्राप्त होती है, न कि दान करनेसे । अत एव हे श्रावको! आप निरन्तर पात्रदान करें। क्या आप यह नहीं देखते कि कुएंसे सब ओरसे निकाला जानेवाला भी जल नित्य बढ़ता ही रहता है ॥ ३८ ॥ पूज्य जनोंकी पूजामें बाधा पहुंचानेवाला लोग इस लोकमें और परलोकमें भी सबके सभी

१ श संयतजनस्य च दाने ।

- 238) जातो ऽप्यजात इव स श्रियमाश्रितो ऽपि रङ्कः कलङ्करिहतो ऽप्यगृहीतनामा। कम्बोरिवाश्रितमृतेरिप यस्य पुंसः शब्दः समुचलति नो जगति प्रकामम्॥ ४०॥
- 239) श्वापि क्षितेरिप विभुर्जठरं स्वकीयं कर्मोपनीतविधिना विद्धाति पूर्णम्। किंतु प्रशस्यनृभवार्थविवेकितानामेतत्फलं यदिह संततपात्रदानम्॥ ४१॥
- 240) आयासकोटिभिरुपार्जितमङ्गजेभ्यो यज्जीवितादिप निजाद्दयितं जनानाम् । वित्तस्य तस्य नियतं प्रविहाय दानमन्या विपत्तय इति प्रवदन्ति सन्तः ॥ ४२ ॥

परजन्मिन । लोभः । सर्वस्य यतेः वा सर्वस्य जनस्य । सर्वान् गुणान् हिन्त स्फेटयित । किंलक्षणः लोभः । पूँज्यजनपूजनहानिहेतुः उत्तमजनपूजनहानिहेतुः । अन्यत्र धर्मे (१) । तत्र तिस्मिन् लोमे । विहितेऽपि कृतेऽपि । भो लोकाः । परं केवलम् । एकत्र जन्मिन दोषमात्रम् । प्रययन्ति विस्तारयन्ति ॥३९॥ स पुमान् जातः उत्पन्नः । अपि । अजातः अनुत्पन्नः । स पुमान् श्रियम् आश्रितोऽपि रङ्कः । स पुमान् कलङ्करिहितोऽपि अगृहीतनामा निर्नामा । स कः । यस्य पुंसः पुरुषस्य शब्दः जगति विषये । प्रकामम् अस्यर्थम् । नो समुज्ञलि । कस्य इव । कम्बोः इव शङ्कृत्य इव । किंलक्षणस्य शङ्कृत्य । आश्रितमृतेः जीवरिहतस्य ॥ ४०॥ श्वा अपि कुर्कुरः अपि । कर्मोपनीतिविधिना कर्मिनिर्मितविधानेन । स्वकीयं [ जठरं ] उदरम् । पूर्णं करोति । क्षितेः भुवः । विभुः अपि राजा । स्वकीयं जठरं कर्मोपनीतिविधिना स्वार्जितकर्मणा । पूर्णम् । विद्धाति करोति । किंतु इह जगति विषये । प्रशस्तृभव-श्रेष्ठ-मनुष्यपद्-अर्थ-द्रव्य-विवेकितानां विवेकादीनाम् । एतर्फलम् । यत् । संततं निरन्तरम् । पात्रदानं कियते ॥ ४९ ॥ भो भव्याः । तस्य उपार्जितवित्तस्य । नियतं निश्चितम् । दानम् । प्रविहाय स्वक्त्वा । अन्या विपत्तयः । सन्तः साधवः । इति । प्रवदन्ति कथयन्ति । यत् द्रव्यम् आयास-प्रयासकोटिभिः उपार्जितम् । यत् द्रव्यम् । जनानां लोकानाम् । अङ्गजेभ्यः पुत्रेभ्यः

गुणोंको नष्ट कर देता है। वह लोभ यदि गृह-सम्बन्धी किन्हीं विवाहादि कार्योंमें किया जाता है तो लोग केवल एक जन्ममें ही उसके दोषमात्रको प्रसिद्ध करते हैं ॥ विशेषार्थ-यदि कोई मनुष्य जिनपूजन और पात्रदानादिके विषयमें लोभ करता है तो इससे उसे इस जन्ममें कीर्ति आदिका लाभ नहीं होता, तथा भवान्तरमें पूजन-दानादिसे उत्पन्न होनेवाले पुण्यसे रहित होनेके कारण सुख भी नहीं प्राप्त होता है। इस प्रकार जो व्यक्ति धार्मिक-कार्योमें लोभ करता है वह दोनों ही लोकोंमें अपना अहित करता है। इसके विपरीत जो मनुष्य केवल विवाहादिरूप गाईस्थिक कार्योंमें लोभ करता है उसका मनुष्य कृपण आदि शब्दोंके द्वारा केवल इस जन्ममें ही तिरस्कार कर सकते हैं, किन्तु परलोक उसका सुखमय ही वीतता है। अत एव गाई स्थिक कामों में किया जानेवाला लोभ उतना निन्दा नहीं है जितना कि धार्मिक कामों में किया जानेवाला लोम निन्दनीय है ॥ ३९॥ मृत्युको प्राप्त होनेपर शंखके समान जिस पुरुषका नाम संसारमें अतिशय प्रचलित नहीं होता वह मनुष्य जन्म लेकर भी अजन्माके समान होता है अर्थात् उसका मनुष्य-जन्म लेना ही व्यर्थ होता है। कारण कि वह रूक्ष्मीको प्राप्त करके भी दरिद्र जैसा रहता है, तथा दोषोंसे रहित होकर भी यशस्वी नहीं हो पाता ॥ ४० ॥ अपने कर्मके अनुसार कुत्ता भी अपने उदरको पूर्ण करता है और राजा भी अपने उदरको पूर्ण करता है। किन्तु प्रशंसनीय मनुष्यमव, धन एवं विवेकवुद्धिको प्राप्त करनेका यहां यही प्रयोजन है कि निरन्तर पात्रदान दिया जावे ॥४१॥ करोड़ों परिश्रमोंके द्वारा कमाया हुआ जो धन पुत्रों और अपने जीवनसे भी लोगोंको अधिक प्रिय होता है निश्चयसे उस धनके लिये दानको छोड़ कर अन्य सब विपत्तियां ही हैं, ऐसा साधुजन कहते हैं । विशेषार्थ— मनुप्य धनको वहुत कटोर परिश्रमके द्वारा प्राप्त करते हैं। इसीलिये वह उन्हें अपने प्राणोंसे भी अधिक प्रिय प्रतीत होता है। यदि वे उसका सदुपयोग

१ शा पूज्येलस्य टीका नास्ति । २ शा कुर्कतः । ३ क तस्य वित्तस्य । ४ क आयासकोटिनिः । पद्मनं ० १२

- 241) नार्थः पदात्पदमिप वर्जात त्वदीयो ज्यावर्तते पितृवनाम्ननु वन्धुवर्गः। दीर्घे पथि प्रवसतो भवतः सखैकं पुण्यं भविष्यति ततः क्रियतां तदेव॥ ४३॥
- 242) सौभाग्यशौर्यसुखरूपविवेकिताद्या विद्यावपुर्धनगृहाणि कुले च जन्म। संपद्यते ऽखिलमिदं किल पात्रदानात् तस्मात् किमत्र सततं क्रियते न थतः॥ ४४॥
- 243) न्यासश्च सद्म च करग्रहणं च स्नोरथेंन तावदिह कारियतव्यमास्ते। धर्माय दानमधिकाग्रतथा करिष्ये संचिन्तयंश्विप गृही मृतिमेति मूढः॥ ४५॥
- 244) किं जीवितेन कृपणस्य नरस्य लोके निर्भोगदानधनबन्धनबद्धमूर्तैः। तस्माद्वरं वलिभुगुन्नतभूरिवाग्भिर्व्याद्दृतकाककुल एव वर्लि स भुङ्के॥४६॥

सकाशात् । दियतं वहभम् । निजात् जीवितात् अपि । दियतं वहभम् । तस्य द्रव्यस्य दानं फलं श्रेष्ठम् ॥ ४२ ॥ ननु अहो । त्वदीयः तावकः । अर्थः पदात्पदमपि न व्रजति । त्वदीयः वन्धुवर्गः पितृवनात् व्यावतेते । भवतः तव । एकं पुण्यं सर्वौ भविष्यति । किंलक्षणस्य भवतः । दीर्घे । पथि मार्गे । प्रवसतः अन्यगतिमार्गे चिलतस्य पुण्यं मित्रं भविष्यति । ततः तदेव पुण्यं कियताम् ॥ ४३ ॥ किल इति सले । इदम् अखिलं पात्रदानात् । संपद्यते उत्पद्यते । इदं किम् । सौभाग्यशौर्य-बल-सुखहपविवेकिताद्या विद्यावपुर्धनग्रहाणि। च पुनः । कुले जन्म इलादि । तस्मात् । अत्र पात्रदाने । सततं निरन्तरम् । यतः किं निक्यते ॥ ४४ ॥ इह संसारे । मूढः गृही । इति संचिन्तयन् मृति मैरणम् । एति गच्छति । इति किम् । तावत् प्रथमतः । एतेन अर्थेन । न्यासः निवेषः । एतेन अर्थेन सद्म गृहम् । च पुनः । एतेन अर्थेन स्नोः करग्रहणं पुत्रविवाहं कारितव्यम् आत्ते । अधिकाग्रत्या धर्माय दानं करिष्ये इति चिन्तयन् मरणम् एति गच्छति ॥ ४५ ॥ इह लोके संसारे । कृपणस्य नरस्य जीवितेन किम् । न किमपि । किलक्षणस्य कृपणस्य । निर्मोगदान—भोगरिहत—दानरिहत—धन—बन्धनबद्धमूर्तेः अदत्तमूर्तेः । तस्मात् । कृपणन्तात् । विलिभुक् काकपक्षी । वरं श्रेष्ठम् [ श्रेष्ठः ] । स काकः उन्नतभूरिवाग्मः भूरिवचनैः । व्याहृतकाककुलः आहूर्तकाक-

पात्रदानादिमें करते हैं तब तो वह उन्हें फिरसे भी प्राप्त हो जाता है। किन्तु इसके विपरीत यदि उसका दुरुपयोग दुर्ब्यसनादिमें किया जाता है, अथवा दान और भोगसे रहित केवल उसका संचय ही किया जाता है, तो वह मनुप्योंको विपत्तिजनक ही होता है। इसका कारण यह है कि सुखका कारण जो पुण्य है उसका संचय उन्होंने पात्रदानादिरूप सत्कार्योंके द्वारा कभी किया ही नहीं है॥ ४२॥ तुम्हारा धन अपने स्थानसे एक कदम भी नहीं जाता, इसी प्रकार तुम्हारे वन्धुजन इमशान तक तुम्हारे साथ जाकर वहांसे वापिस आ जाते हैं। लंबे मार्गमें प्रवास करते हुए तुम्हारे लिये एक पुण्य ही मित्र होगा। इसलिये हे भव्य जीव! तुम उसी पुण्यका उपार्जन करो॥ ४३॥ सीभाग्य, श्रूखीरता, सुख, सुन्दरता, विवेकबुद्धि आदि, विद्या, शरीर, धन और महल तथा उत्तम कुलमें जन्म होना; यह सब निश्चयसे पात्रदानके द्वारा ही प्राप्त होता है। फिर हे भव्य जन! तुम उस पात्रदानके विषयमें निरन्तर प्रयत्न क्यों नहीं करते हो! ॥४४॥ प्रथमतः यहां धनसे कुछ निश्चेप, (भूमिमें रखना), भवनका निर्माण और पुत्रका विवाह करना है; तत्पश्चात् यदि अधिक धन हुआ तो धर्मके निमित्त दान करूंगा। इस प्रकार विचार करता हुआ ही यह मूर्ज गृहस्थ मरणको प्राप्त हो जाता है॥ ४५॥ लोकंमें जिस कंजूस मनुप्यका शरीर भोग और दानसे रहित ऐसे धनकुर्या वन्धनसे वंधा हुआ है उसके जीनेका क्या प्रयोजन है! अर्थात् उसके जीनेसे कुछ भी लाभ नहीं है। उसकी अपेक्षा तो वह कावा ही अच्छा है जो उन्नत बहुत वचनों (काव काव) के द्वारा

<sup>े</sup> प्राप्तिस्य तथा २ क चिन्तयन् भृति । ३ झा प्रश्ने सम्बा । ४ क 'अपि तु क्रियते' इत्यधिकः पाठः । ५ झा संचिन्तयन् 'पारि । ६ झा सम्मार्गि स्पेश्वे युक्ता । ७ क मर्गि गच्छति । ८ क आग्रामित ।

- 245) औदार्ययुक्तजनहस्तपरम्पराप्तव्यावर्तन्त्रसृतखेदभरातिखिन्नाः। अर्था गताः कृपणगेहमनन्तसौख्यपूर्णा इवानिशमवाधमतिस्वपन्ति॥ ४७॥
- 246) उत्कृष्टपात्रमनगारमणुत्रताख्यं मध्यं व्रतेन रहितं सुदृशं जघन्यम्। निर्दर्शनं व्रतनिकाययुतं कुपात्रं युग्मोज्झितं नरमपात्रमिदं च विद्धि ॥ ४८॥
- 247) तेभ्यः प्रदत्तिसह दानफलं जनानामेतद्विशेषणविशिष्टमदुष्टभावात्। अन्यादृशे ऽथ हृद्ये तद्पि स्वभावादुच्चावचं भवति किं बहुभिर्वचोभिः॥४९॥
- 248) चत्वारि यान्यभयभेषजभुक्तिशास्त्रदानानि तानि कथितानि महाफलानि । नान्यानि गोकनकभूमिरथाङ्गनादिदानानि निश्चितमवद्यकराणि यसात् ॥ ५०॥

समूहः । बिल भुक्के बिलिभोजनं करोति ॥ ४६ ॥ अर्थाः कृपणगेहं गताः । किलक्षणा अर्थाः । औदार्ययुक्तजनहस्तपरम्पराप्त— आगम—व्यावर्तन—व्याघुहनप्रसृतखेदभरेण अतिखिन्नाः । कृपणगेहम् । अवाधं वाधारिहतम् । अनिशं खपन्ति । अनन्तसौख्यपूर्णा इव ॥ ४७ ॥ इदम् अनगारम् उत्कृष्टपात्रं विद्धि मुनीश्वरं उत्कृष्टपात्रं विद्धि । अणुव्रतेन आव्यं भृतं मध्यमपात्रं जानीिह् । वर्तेन रिहतं [ युद्धां ] दर्शनयुक्तं जघन्यपात्रं जानीिह् । निर्दर्शनं दर्शनरिहतम् । वर्तेनिकाययुतं व्रतसमूहसहितम् । कुपात्रं जानीिह् । युग्मोज्झितं नरं दर्शनरिहतं व्रतरिहतम् । अपात्रं विद्धि जानीिह् ॥ ४८ ॥ इह जगित संसारे । तेभ्यः पूर्वोक्तपात्रेभ्यः । प्रदत्तम् अन्तम् । जनानां लोकानाम् । दानफलं भवति । एतिद्वशेषणविशिष्टम् अदुष्टभावात्प्रदत्तम् । उत्कृष्टपात्रात् उत्कृष्टफलम् । मध्यमपात्रात् मध्यमफलम् । जघन्यपात्राज्ञघन्यफलम् । कुपात्रात् कृत्सितफलम् । अपात्रात् अफलम् । अथ अन्याद्दशे इदये । सभावात् सस्य शात्माने भावः सभावः तस्मात् सभावात् । तदिप दानम् । उत्वावचम् अनेकप्रकारम् । भवति । वां अनेकप्तारं फलं भवति । बहुभिः वचोभिः किम् ॥४९ ॥ यानि चत्वारि अभयमेषजभुक्तिशास्त्रदानानि तानि महाफलानि कथितानि । विश्वतम् अन्यानि गोकनक—स्वर्ण-भूमि-रथ-अङ्गना-स्त्री—आदि-दानानि महाफलदायकानि न भवन्ति । यस्मात् । अव्यवकराणि

अन्य कौनोंके समूहको बुलाकर ही बिल (श्राद्धमें अर्पित द्रव्य) को खाता है ॥ ४६॥ दानी पुरुषेंकि हाथों द्वारा परम्परासे प्राप्त हुए जाने-आनेके विपुल खेदके भारसे मानो अत्यन्त व्याकुल होकर ही वह धन कंजूस मनुष्यके घरको पाकर अनन्त - सुखसे परिपूर्ण होता हुआ निरन्तर निर्वाधस्वरूपसे सोता है।। विशेषार्थ— दानी जन प्राप्त धनका उपयोग पात्रदानमें किया करते हैं। इसीलिये पात्रदानजनित पुण्यके निमित्तसे वह उन्हें वार वार प्राप्त होता रहता है। इसके विपरीत कंजूस मनुष्य पूर्व पुण्यसे प्राप्त हुए उस धनका उपयोग न तो पात्रदानमें करता है और न निजके उपभोगमें भी, वह केवल उसका संरक्षण ही करता है। इसपर अन्थकार उत्प्रेक्षा करते हैं कि वह धन यह सोच करके ही मानो कि 'मुझे दानी जनोंके यहां बार वार जाने-आनेका असीम कष्ट सहना पड़ता है' कंजूस मनुष्यके घरमें आ गया है। यहां आकर वह वार वार होनेवाले गमनागमनके कप्टसे वचकर निश्चिन्त सोता है ॥ ४७॥ गृहसे रहित मुनिको उत्तम पात्र, अणुत्रतोंसे युक्त श्रावकको मध्यम पात्र, अविरत सम्यग्दर्धिको जघन्य पात्र, सम्यग्दर्शनसे रहित होकर व्रतसमूहका पालन करनेवाले मनुष्यको कुपात्र, तथा दोनों (सम्यग्दर्शन और व्रत ) से रहित मनुष्यको अपात्र समझो ॥ ४८ ॥ उन उपर्युक्त पात्रोंके लिये दिये गये दानका फल मनुष्योंको इन्हीं (उत्तम, मध्यम, जवन्य, कुत्सित और अपात्र ) विशेषणोंसे विशिष्ट प्राप्त होता है (देखिये पीछे स्ठोक २०४ का निशेषार्थ)। अथवा वहुत कहनेसे क्या १ अन्य प्रकारके अर्थात् दूपित हृद्यमें भी वह दानका फल खभावसे अनेक प्रकारका प्राप्त होता है ॥ ४९ ॥ अभवदान, औपघटान, आहारदान और ग्रास्त्र ( ज्ञान ) दान यें जो चार दान कहे गये हैं वे महान् फलको देनेवाले हैं। इनसे भिन्न गाय, सुवर्ण,

**१ क युद्धे योजनं। २ दा निर्दर्शनं** वता। ३ क युगमेन्सितं दर्शनं। ४ दा सिंदा।

- 249) यद्दीयते जिनगृहाय धरादि किंचित् तत्तत्र संस्कृतिनिमित्तैमिह प्ररूढम् । आस्ते ततस्तद्तिदीर्घतरं हि कालं जैनं च शासनमतः कृतमस्ति दातुः ॥ ५१ ॥
- 250) दानप्रकाशनमशोभनकर्मकार्यकार्पण्यपूर्णहृदयाय न रोचते ऽदः। दोषोज्झितं सकललोकसुखप्रदायि तेजो रवेरिव सदा हतकौशिकाय॥ ५२॥
- 251) दानोपदेशनिमदं कुरुते प्रमोदमासन्नभव्यपुरुषस्य न चेतरस्य। जातिः समुह्लसति दारु न भृङ्गसंगादिन्दीवरं हसति चन्द्रकरैर्न चाश्मा॥ ५३॥
- 252) रत्तत्रयाभरणवीरमुनीन्द्रपादपश्चद्वयस्मरणसंजनितप्रभावः। श्रीपद्मनन्दिमुनिराश्रितयुग्मदानपश्चारातं छलितवर्णचयं चकार॥ ५४॥

पापकारकाणि ॥ ५० ॥ यत् किंचित् धरादिः । जिनग्रहाय चैत्यालयनिमित्तम् । दीयते । तद्धरादिकम् । तत्र चैत्यालये । संस्कृतनिमित्तम् उपकरणादिनिमित्तम् (१) । तत् उपकरणादिकम् । इह जगति । प्ररूढं प्राद्धभूतं प्रकटम् । आस्ते तिष्ठति । ततः चैत्यालयात् । हि यतः । जैनं शासनम् । अतिदीर्घतरं कालम् । आस्ते वर्तते । अतः कारणात् । तत् जैनं शासनं दादुः कृतम् अस्ति । जैनं शासनं दात्रा निर्मापितं वर्तते ॥ ५१ ॥ अदः दानप्रकाशनम् । अशोभनकर्मकार्यं पापकर्मकार्यं कार्पणं पूर्णं हृदयं यस्य सः तस्मै अशोभनकर्मकार्यकार्यण्यपूर्णहृदयाय अदत्ताय । न रोचते कृपणस्य नरस्य न रोचत इत्यर्थः । किंलक्षणं दानप्रकाशनम् । दोषेण उज्ज्ञितं रहितम् । पुनः किंलक्षणं दानप्रकाशनम् । सकल्लोकसुखप्रदायि । यथा सदा हृतकौषिकाय निन्योद्धकाय । रवेः सूर्यस्य तेज इव न रोचते । तथा कृपणस्य दानं न रोचते ॥ ५२ ॥ इदं दानोपदेशनम् आसन्नमव्यपुरुषस्य । प्रमोदम् आनन्दम् । कुरुते । च पुनः । इत्तरस्य दूरभव्यस्य । प्रमोदं न कुरुते । यथा मृङ्गसंगात् । जातिः जातिपुष्पम् । समुल्लसति । दारु काष्ठम् । न समुल्लसति । यथा चन्द्रकरैः चन्द्रकरिणः । इन्दीवरं कुमुदम् । हसति । न चाश्मा पाषाणः न हसति ॥ ५३ ॥ श्रीपद्मनन्दिमुनिः आश्रितयुग्मदानपञ्चाशतं चकार । श्लोकह्याधिकपञ्चाशतं दानप्रकरणं चकार अकरोत् । किंलक्षणः सुनिः । रत्नत्रयाभरणयुक्तवीरमुनीन्द्रः तस्य वीरमुनीन्द्रस्य पादपद्मद्वयस्सरणेन संजितप्रभावो यस्मिन् सः । किंलक्षणं दानपञ्चाशतम् । लिलतवर्णचयं लिलत—अक्षरयुक्तम् ॥ ५४ ॥ इति श्रीदानपञ्चाशत् समाप्तम् ॥

पृथिनी, रथ और की आदिके दान महान् फलको देनेवाले नहीं हैं; क्योंकि, वे निश्चयसे पापोत्पादक हैं ॥ ५०॥ जिनालयके निमित्त जो कुछ पृथिवी आदिका दान किया जाता है वह यहां धार्मिक संस्कृतिका कारण होकर अंकुरित होता हुआ अतिशय दीर्घ काल तक रहता है। इसिलये उस दाताके द्वारा जैनशासन ही किया गया है॥ ५१॥ जो निर्दोष दानका प्रकाश समस्त लोगोंको सुख देनेवाला है वह पाप कर्मकी कार्यभूत कृपणता (कंजूसी) से परिपूर्ण हृदयवाले प्राणी (कंजूस मनुष्य) के लिये कभी नहीं रुचता है। जिस प्रकार कि दोषा अर्थात् रात्रिके संसर्गसे रहित होकर सम्पूर्ण प्राणियोंको सुख देनेवाला सूर्यका तेज निन्दनीय उल्लेके लिये रुचिकर प्रतीत नहीं होता॥ ५२॥ यह दानका उपदेश आसल्लभव्य पुरुषके लिये आनन्दको करनेवाला है, न कि अन्य (दूरभव्य और अभव्य) पुरुषके लिये। ठीक है— अमरोंके संसर्गसे मालतीपुष्प शोभाको प्राप्त होता है, किन्तु उनके संसर्गसे काष्ठ शोभाको नहीं प्राप्त होता। इसी प्रकार चन्द्रिकरणोंके द्वारा श्वेत कमल प्रफुछित होता है, किन्तु पत्थर नहीं प्रफुछित होता॥ ५३॥ रत्तत्रयरूप आभरणसे विभूपित श्री वीरनन्दी मुनिराजके उभय चरण-कमलोंके सरणसे उत्पन्न हुए प्रभावको धारण करनेवाले श्री पशनन्दी मुनिने लित वर्णोंके समृहसे संयुक्त इस दो अधिक दानपंचाशत् अर्थात् वावन पर्योवाले दानप्रकरणको किया है॥ ५४॥ इस प्रकार दानपंचाशत् प्रकरण समाप्त हुआ॥।

## [ ३. अनित्यपश्चारात् ]

- 253) जयित जिनो धृतिधनुषामिषुमाला भवित योगियोधानाम् । यद्वाकरुणामय्यपि मोहरिपुप्रहतये तीक्ष्णा ॥ १ ॥
- 254) यद्येकत्र दिने विभुक्तिरथ वा निद्रा न रात्रो भवेत् विद्रात्यम्बुजपत्रवद्दहनतो ऽभ्यासस्थिताद्यद्ध्रमम् । अस्रव्याधिजलादितो ऽपि सहसा यच्च क्षयं गच्छति भ्रातः कात्र शरीरके स्थितिमतिनीशे ऽस्य को विस्रयः ॥ २ ॥
- 255) दुर्गन्धाशुचिधातुभित्तिकालितं संछादितं चर्मणा विण्मूत्रादिशृतं श्लुधादिविलसहुःखाखुभिदिछदितम् । ह्रिष्टं कायकुरीरकं स्वयमपि प्राप्तं जराविहना चेदेतत्तदिष स्थिरं शुचितरं मूढो जनो मन्यते ॥ ३॥
- 256) अम्भोबुद्धदसंनिभा तनुरियं श्रीरिन्द्रजालोपमा दुर्वाताहृतवारिवाहसदृशाः कान्तार्थपुत्रादयः।

जिनः जयति । यद्वाक् यस्य जिनस्य वाक् वाणी । धृतिधनुषां धैर्यधनुषयुक्तानाम् । योगियोधानां योगिसुभटानाम् । इषुमाला भवति बाणपिक्कंभेवति । किलक्षणा वाणी । करणामयी दयायुक्ता अपि । मोहरिपुप्रहतये तीक्षणा ॥१॥ यत् यस्मात् । एकत्र दिने । विभुक्तिः न कृता भोजनं न कृतम् । तदा रात्रौ निद्रा न भवेत् निद्रा न आगच्छति । यत् शरीरं ध्रुवं विद्राति म्लानं गच्छति । किंवत् । दहनतः अम्यासस्थितात् समीपस्थितात् अमितः अम्बुजैपत्रवत् । अमितः कमलवत् । चपुनः । यत् शरीरम् । अलै-व्याधिजलसंयोगतः अपि सहसा । क्षयं विनाशम् । गच्छति । भो श्रातः अत्र शरीरे । स्थितिमतिः शाश्वती बुद्धिः का । न कापि । अय अस्य शरीरस्य नाशे सति । कः विस्मयः क आश्वर्यः [किमाश्वर्यम्] ॥२॥ चेत् यदि । एतत्कायकुटीरकम् । किलक्षणं कायकुटीरकम् । दुर्गन्धाशुन्धितिकलितं व्याप्तम् । पुनः किलक्षणं कायकुटीरकम् । चर्मणा संछादितम् । पुनः विद्विष्ठाँमूत्रादिसृतम् । पुनः किलक्षणं कायकुटीरकम् । छिद्रतम् । पुनः किलक्षणं कायक्टीरकम् । स्थमपि जराविद्वा। किष्ठः भस्मीभावं प्राप्तम् । तदपि मृदजनः स्थिरं श्चितरं शरीरं मन्यते ॥३॥ इयं तनुः अम्भोवृद्वद-

जिस जिन भगवान्की वाणी घीरतारूपी धनुषको धारण करनेवाले योगिजनरूपी योद्धाओंके लिये वाणपंक्तिके समान होती है, तथा जिसकी वह वाणी दयामयी होकर भी मोहरूपी शत्रुका घात करनेके लिये तीक्ष्ण तल्वारका काम करती है वह जिन भगवान् जयवंत होवे ॥ १॥ यदि किसी एक दिन भोजन प्राप्त नहीं होता या रात्रिमें निद्रा नहीं आती है तो जो शरीर निश्चयसे निकटवर्ती अग्निसे सन्तप्त हुए कमलपत्रके समान म्लानताको प्राप्त हो जाता है तथा जो अल, रोग और जल आदिके द्वारा अकस्मात् नाशको प्राप्त होता है; हे भ्रातः! उस शरीरके विषयमें स्थिरताकी बुद्धि कहांसे हो सकती है, तथा उसके नष्ट हो जानेपर आश्चर्य ही क्या है श्रे अर्थात् उसे न तो स्थिर समझना चाहिये और न उसके नष्ट होनेपर कुछ आश्चर्य मो होना चाहिये ॥२॥ जो शरीरकूपी झोंपड़ी दुर्गन्घयुक्त अपवित्र धातुओंरूप भित्तियों (दीवालों) से सहित है, चमड़ेसे क्की हुई है, विष्ठा एवं मूत्र आदिसे परिपूर्ण है, तथा मूल-प्यास आदिके दुःखोंरूप चूहोंके द्वारा किये गये छिद्रोंसे (विलोंसे) संयुक्त है; वह हेश युक्त शरीररूपी झोंपड़ी जब स्वयं ही वृद्धत्व (बुदापा) रूप भिमें आकान्त हो जाती है तव भी यह मूर्ख प्राणी उसे स्थिर और अतिशय पवित्र मानता है ॥ ३॥ यह शरीर जलबुद्धदेके समान क्षणक्षयी है, लक्ष्मी इन्द्रजालके सहश विनश्वर है; सी, घन एवं पुत्र आदि

१ क भनुषयुक्तानाम् । २ श अग्नितः यथा अन्तुज। ३ श शस्त्रः। ४ श विटम्त्रादिमृतम्।

सौख्यं वैषयिकं सदैव तरलं मत्ताङ्गनापाङ्गवत् तसादेतद्वपप्तवाप्तिविषये शोकेन किं किं मुदा ॥ ४ ॥

- 257) दुःखे वा समुपस्थिते ऽथ मरणे शोको न कार्यो वुधैः संवन्धो यदि विग्रहेण यदयं संभूतिधात्र्येतयोः। तस्मात्तत्परिचिन्तनीयमनिशं संसारदुःखप्रदो येनास्य प्रभवः पुरः पुनरपि प्रायो न संभाव्यते ॥५॥
- 258) दुर्वारार्जितकर्मकारणवशादिष्टे प्रणप्टे नरे यच्छोकं कुरुते तदत्र नितरामुन्मत्तलीलायितम्। यसात्तत्र कृते न सिध्यति किमप्येतत्परं जायते नश्यन्त्येव नरस्य मुढमनसो धर्मार्थकामादयः॥६॥
- 259) उदेति पाताय रविर्यथा तथा शरीरमेत्तन्ननु सर्वदेहिनाम्। स्वकालमासाद्य निजे ऽपि संस्थिते करोति कः शोकमतः प्रवुद्धधीः॥७॥

संनिभा जलबुद्धुदसदशा। इयं श्रीः इन्द्रजालोपमा। अत्र संसारे श्रीः लक्ष्मीः इन्द्रजालसदशा। अत्र संसारे कान्तार्थपुत्रादयः। कीदशाः। दुर्वाताहतवारिवाह—मेघपटलसदशाः। अत्र संसारे सौख्यं वैपयिकं सदैव। तरलं चम्रलम्। किंवत् मत्ताङ्गनापाङ्गवत् मत्तस्त्रीकटाक्षवत् चम्रलम्। तस्मात्कारणात्। एतिस्मन्पूर्वोक्तसुखे। उपस्रवे सित विनाशे सित। शोकेन किम्। न किमि। एतिस्मन्सुखे आप्तिविषये प्राप्ते सित। मुदा हर्षेण गर्वेण किम्। न किमि। इत्यर्थः ॥४॥ यदि चेत्। विप्रहेण शरीरेण सह। संबन्धः अस्ति। वा दुःखे। समुपिस्थिते प्राप्ते सित। अथ मरणे प्राप्ते सित। बुधेः चतुरैः। शोकः न कार्यः न कर्तव्यः। यत् यस्मात्कारणात्। अयं विप्रहः शरीरः। एतयोः दुःखशोकयोः द्वयोः। संभूतिधात्री जन्मभूमिः। तस्मात्कारणात्। अनिशम्। तत् आत्मस्वरूपम्। परिचिन्तनीयं विचारणीयम्। येन विचारेण आत्मचिन्तनेन। पुरः अप्रे। पुनरिप अस्य शरीरस्य। प्रभवः उत्पितः। प्रायः बाहुल्येन। न संभाव्यते न संप्राप्यते। किलक्षणः प्रभवः। संसारदुःखप्रदः॥ ५॥ दुर्वार—दुर्निवार—अर्जित—उपार्जित-कर्मकारणवशादिष्टे नरे। प्रणष्टे सित विनाशे सित। अत्र संसारे। नितराम् अतिशयेन। ययस्मात्। नरः शोकं कुरुते। तत् उन्मत्तलीलायितं वातूलचेष्टितमस्ति। यस्मात्कारणात्। तत्र तस्मिन् शोके कृते सित। किं सिध्यति किमिप न। परं केवलम्। एतत् जायते। एतिकम्। मूढमनसः नरस्य। धर्म-अर्थकामादयः नश्यन्ति। एव निश्चयेन॥ ६॥ नतु इति वितर्के। यथा रिवः।

दुष्ट वायुसे ताड़ित मेघोंके सदश देखते देखते ही विलीन होनेवाले हैं; तथा इन्द्रियविषयजन्य सुख सदा ही कामोन्मत्त स्त्रीके कटाक्षोंके समान चंचल है। इस कारण इन सबके नाशमें शोकसे तथा उनकी प्राप्तिक विषयमें हर्षसे क्या प्रयोजन हैं कुछ भी नहीं। अभिपाय यह है कि जब शरीर, धन-सम्पत्ति, स्त्री एवं पुत्र आदि समस्त चेतन-अचेतन पदार्थ स्वभावसे ही अस्थिर हैं तब विवेकी जनको उनके संयोगमें हर्ष और वियोगमें शोक नहीं करना चाहिये॥ ४॥ यदि शरीरके साथ सम्बन्ध है तो दुःखके अथवा मरणके उपस्थित होनेपर विद्वान् पुरुषोंको शोक नहीं करना चाहिये। कारण यह कि वह शरीर इन दोनों (दुःख और मरण) की जन्मभूमि है, अर्थात् इन दोनोंका शरीरके साथ अविनाभाव है। अत एव निरन्तर उस आत्मस्वरूपका विचार करना चाहिये जिसके द्वारा आगे प्रायः संसारके दुःखको देनेवाली इस शरीरकी उत्पत्तिकी फिरसे सम्भावना ही न रहे॥ ५॥ पूर्वोपार्जित दुर्निवार कर्मके उदयवश किसी इष्ट मनुष्यका मरण होनेपर जो यहां शोक किया जाता है वह अतिशय पागल मनुष्यकी चेष्टाके समान है। कारण कि उस शोकके करनेपर कुछ भी सिद्ध नहीं होता, बल्कि उससे केवल यह होता है कि उस मृद्खुद्धि मनुष्यके धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ आदि ही नष्ट होते हैं॥ ६॥ जिस प्रकार सूर्यका उदय अस्त

- 260) भवन्ति वृक्षेषु पतन्ति नूनं पत्राणि पुष्पाणि फलानि यद्वत् । कुलेषु तद्वत्पुरुषाः किमत्र हर्षेण शोकेन च सन्मतीनाम्॥८॥
- 261) दुर्लङ्घयाद्भवितव्यताव्यतिकराञ्चष्टे प्रिये मानुषे यच्छोकः क्रियते तद्त्र तमसि प्रारभ्यते नर्तनम् । सर्वे नश्वरमेव वस्तु भुवने मत्वा महत्या घिया निर्धृताखिलदुःखसंततिरहो धर्मः सदा सेव्यताम् ॥९॥
- 262) पूर्वोपार्जितकर्मणा विलिखितं यस्यावसानं यदा तज्जायेत तदैव तस्य भविनो ज्ञात्वा तदेतद्ध्रवम् । शोकं मुश्च मृते त्रिये ऽपि सुखदं धर्मे कुरुष्वादरात् सर्पे दूरसुपागते किमिति भोस्तद्घृष्टिराहन्यते ॥ १० ॥

पाताय पतनार्थम् । उदेति उदयं करोति । तथा सर्वदेहिनाम् एतत् शरीरं पाताय पतनार्थम् । उदेति उदयं करोति । अतः कारणात् । स्वकालम् । आसाद्य प्राप्य । निजे स्वकीये मित्रादौ गोत्रजने वा । संस्थिते मृते सित । कः प्रवुद्धधीः शोकं करोति । व कोऽपि ॥ ७ ॥ यद्वत् यथा । वृक्षेषु पत्राणि पुष्पाणि फलानि भवन्ति नूनम् । पुनः स्वकालं प्राप्य पतन्ति । तद्वत्तथा । कुलेषु पुरुषाः संभवन्ति । च पुनः पतन्ति । अत्र लोके । सन्मतीनां भन्यानाम् । हर्षेण किम् । च पुनः । शोकेन किम् । न किमपि ॥ ८ ॥ अत्र संसारे । दुर्लक्ष्यात् दुर्निवारात् भवितव्यतास्त्ररूपात् । प्रिये मानुषे नष्टे सित । यत् शोकः कियते तत् । तमसि अन्धकारे । नर्तनं प्रारभ्यते । अहो इति संबोधने । भो भव्याः । भुवने संसारे । सर्वं वस्तु । नश्वरं विनश्वरम् । मत्वा शात्वा । महस्या धिया गरिष्ठबुद्धया । सदा धर्मः सेव्यताम् । किलक्षणो धर्मः । निर्धृता स्फेटिता अखिलदुः खसंतिः येन सः ॥ ९ ॥ यस्य भविनः जीवस्य । पूर्वोपार्जितकर्मणा । यदा यस्मिन्समये । अवसानम् अन्तः नाशः । विलिखितम् । तस्य भविनः जीवस्य ।

होनेके लिये होता है उसी प्रकार निश्चयसे समस्त प्राणियोंका यह शरीर भी नष्ट होनेके लिये उत्पन्न होता है। फिर कालको पाकर अपने किसी वन्धु आदिका भी मरण होनेपर कौन-सा वुद्धिमान् पुरुप उसके लिये शोक करता है ? अर्थात् उसके लिये कोई भी बुद्धिमान् शोक नहीं करता ॥ विशेपार्थ-जिस प्रकार सूर्यका उदय अस्तका अविनाभावी है उसी प्रकार शरीरकी उत्पत्ति भी विनाशकी अविनाभाविनी है। ऐसी स्थितिमें उस विनश्वर शरीरके नष्ट होनेपर उसके विषयमें शोक करना विवेकहीनताका द्योतक है ॥ ७॥ जिस प्रकार वृक्षोंमें पत्र, पुष्प एवं फल उत्पन्न होते हैं और वे समयानुसार निश्चयसे गिरते भी हैं, उसी प्रकार कुलों (कुटुम्व ) में जो पुरुष उत्पन्न होते हैं वे मरते भी हैं । फिर वुद्धिमान् मनुष्योंको उनके उत्पन्न होनेपर हर्प और मरनेपर शोक क्यों होना चाहिये ! नहीं होना चाहिये ॥ ८ ॥ दुर्निवार दैवके प्रभावसे किसी प्रिय मनुष्यका मरण हो जानेपर जो यहां शोक किया जाता है वह अंधेरेमें नृत्य प्रारम्भ करनेके समान है। संसारमें सभी वस्तुएं नष्ट होनेवार्छा हैं, ऐसा उत्तम बुद्धिके द्वारा जानकर समस्त दु:सोंकी परम्पराको नष्ट करनेवाले धर्मका सदा आराधन करो ॥ विशेषार्थ-जिस प्रकार अन्धकारमें नृत्यका प्रारम्भ करना निष्फल है उसी प्रकार किसी प्रियजनका वियोग हो जानेपर उसके लिये शोक करना भी निष्फल ही है। कारण कि संसारके सब ही पदार्थ स्वभावसे नष्ट होनेवाले हैं, ऐसा विवेक्त्रद्विसे निश्चित है। अत एव जो धर्म समस्त दुःखोंको नष्ट करके अनन्त सुख (मोक्ष) को प्राप्त करानेवाला है उसीका आराधन करना चाहिये ॥ ९ ॥ पूर्वमें कमाये गये कर्मके द्वारा जिस प्राणीका अन्त जिस समय लिखा गया है उसका उसी समयमें अन्त होता है, यह निश्चित जानकर किसी प्रिय मनुष्यका मरण हो जानेपर भी शोकको छोड़ो और विनयपूर्वक सुखदायक धर्मका आराधन करो। ठीक है- जब सर्प दूर चला जाता है

- 263) ये मूर्जा भुवि ते ऽपि दुःखहतये व्यापारमातन्वते सा माभूदथवा स्वकर्मवशतस्तसात्र ते तादशाः। मूर्जान् मूर्जिशिरोमणीन् ननु वयं तानेव मन्यामहे ये कुर्वन्ति शुचं मृते सति निजे पापाय दुःखाय च॥११॥
- 264) किं जानासि न किं ग्रुणोषि न न किं प्रत्यक्षमेवेक्षसे निःशेषं जगदिन्द्रजालसदृशं रम्भेव सारोज्झितम्। किं शोकं कुरुषे ऽत्र मानुषपशो लोकान्तरस्थे निजे तर्तिकचित्कुरु येन नित्यपरमानन्दास्पदं गण्छसि॥ १२॥

तत् अवसानं विनाशः । तदा तस्मिन्समये । जायते उत्पद्यते । तदेतद्भुवं निश्चितम् । ज्ञात्वा । प्रियेऽपि मृते । शोकम् । मुख्य स्वज । आदरात् सुखदं धर्मे कुरुष्व । भो भन्याः । सर्पे । दूरम् उपागते सित । तस्य सर्पस्य । षृष्टिः लीहा । आहन्यते यष्टिभिः पीष्ट्यते । इति किम् । इति मूर्कत्वम् ॥१०॥ भुवि भूमण्डले । ते अपि मूर्काः । ये शठाः दुःखहतये दुःखविनाशाय । न्यापारम् आतन्वते विस्तारयन्ति । तस्मात्स्वकर्मवशतः । सा दुःखहितः । मा अभूत् । अथवा ते मूर्काः तादशाः । ननु इति वितर्के । वयं तान् एव मूर्कान् मूर्कशिरोमणीन् मन्यामहे ये छुचं शोकं कुर्वन्ति । क्ष सित । निजे इष्टे । मृते सित । तत् शोकं पापाय । च पुनः । दुःखाय भवति ॥ ११ ॥ भो मानुषपशो । निःशेषं जगत् इन्द्रजालसदशम् । रम्भा इव कदलीगर्भवत् । सारोज्झितम् । किं न जानासि । किं न शृणोषि । प्रसक्षं किं न ईक्षसे । अत्र संसारे । निजे इष्टे । लोकान्तरस्थे मृते सित ।

तब उसकी रेखाको कौन-सा बुद्धिमान् पुरुष लाठी आदिके द्वारा ताड्न करता है ? अर्थात् कोई भी बुद्धिमान् वैसा नहीं करता है।।१०।। इस पृथिवीपर जो मूर्ख जन हैं वे भी दुःखको नष्ट करनेके लिये प्रयत्न करते हैं। फिर यदि अपने कर्मके प्रभावसे वह दु:खका विनाश न भी हो तो भी वे वैसे मूर्ख नहीं हैं। हम तो उन्हीं मुर्खोंको मुर्खोंमें श्रेष्ठ अर्थात् अतिशय मूर्ख मानते हैं जो किसी इष्ट जनका मरण होनेपर पाप और दु:खके निमित्तभूत शोकको करते हैं।। विशेषार्थ— लोकमें जो प्राणी मूर्ख समझे जाते हैं वे भी दुःखको दूर करनेका प्रयत करते हैं। यदि कदाचित् दैववशात् उन्हें अपने इस प्रयत्नमें सफलता न भी मिले तो भी उन्हें इतना अधिक जड़ नहीं समझा जाता । किन्तु जो पुरुष किसी इष्ट जनका वियोग हो जानेपर शोक करते हैं उन्हें मूर्ल ही नहीं बल्कि मूर्लिशिरोमणि (अतिशय जड़) समझा जाता है। कारण यह कि मूर्ल समझे जानेवाले वे प्राणी तो आये हुए दुःखको दूर करनेके लिये ही कुछ न कुछ प्रयत्न करते हैं, किन्तु ये मूर्खशिरोमणि इष्टवियोगमें शोकाकुल होकर और नवीन दुःखको भी उत्पन्न करनेका प्रयत्न करते हैं। इसका भी कारण यह है कि उस शोकसे "दु:ख-शोक-तापाऋन्दन-वध-परिदेवनान्यात्म-परोभयस्थान्यसद्वेद्यस्य" इस सूत्र (त. सू. ६-११) के अनुसार असातावेदनीय कर्मका ही बन्ध होता है, जिससे कि भविष्यमें भी उन्हें उस दुःसकी प्राप्ति अनिवार्य हो जाती है ॥ ११ ॥ हे अज्ञानी मनुष्य ! यह समस्त जगत् इन्द्रजालके सदृश विनश्वर और केलेके स्तम्भके समान निस्सार है; इस बातको तुम क्या नहीं जानते हो, क्या आगममें नहीं सुनते हो, और क्या प्रत्यक्षमें ही नहीं देखते हो ? अर्थात् अवस्य ही तुम इसे जानते हो, सुनते हो और प्रत्यक्षमें भी देखते हो । फिर भला यहां अपने किसी सम्बन्धी जनके मरणको प्राप्त होनेपर क्यों शोक करते हो ? अर्थात् शोकको छोड़कर ऐसा कुछ प्रयत्न करो जिससे कि शाश्वतिक उत्तम सुखके स्थानभूत मोक्षको प्राप्त हो सको॥ १२॥

- 265) जातो जनो म्रियत एव दिने च मृत्योः प्राप्ते पुनिस्त्रभुवने ऽपि न रक्षको ऽस्ति। तद्यो मृते सित निजे ऽपि शुचं करोति पूत्कृत्य रोदिति वने विजने स मूढः॥ १३॥
- 266) इष्टक्षयो यदिह ते यदनिष्टयोगः पापेन तद्भवति जीव पुराकृतेन । शोकं करोषि किमु तस्य कुरु प्रणाशं पापस्य तौ न भवतः पुरतो ऽपि येन ॥ १४॥
- 267) नष्टे वस्तुनि शोभने ऽपि हि तदा शोकः समारभ्यते तल्लाभो ऽथ यशो ऽथ सौख्यमथ वा धर्मो ऽथ वा स्याद्यदि। यद्येको ऽपि न जायते कथमपि स्फारैः प्रयत्नैरपि प्रायस्तत्र सुधीर्मुधा भवति कः शोकोग्ररक्षोवशः॥ १५॥
- 268) एकद्रुमे निश्चि वसन्ति यथा शकुन्ताः प्रातः प्रयान्ति सहसा सकलासु दिश्च । स्थित्वा कुले वत तथान्यकुलानि मृत्वा लोकाः श्रयन्ति विदुषा खलु शोच्यते कः ॥१६॥

शोकं िक कुरुषे । तिकि चित्स्वकार्यं कुरु । येन कार्येण । नित्यपरमानन्द-आस्पदं स्थानं गच्छिति ॥ १२ ॥ जातः उत्पन्नः । जनः नरः । च पुनः । मृत्योः दिने प्राप्ते सित । म्रियते । एव निश्चयेन । पुनः त्रिभुवने कोऽपि रक्षकः न अस्ति । तत्तस्मान्त्कारणात् यः जनः । निजेऽपि इष्टे मृते सित । ग्रुचं करोति शोकं करोति । स मृदः । विजने जनरिहते । वने पूःकृत्य रोदिति ॥ १३ ॥ भो जीव । इह संसारे । यत् अनिष्टयोगः अनिष्टसंगः । यत् इष्टक्षयः इष्टिवनाशः । तत्पापेन भवित प्रराकृतेन पापेन भवित । भो जीव । शोकं किमु करोषि । तस्य पापस्य प्रणाशं कुरु । येन पापप्रणाशेन । पुरतः अप्रतः । तौ ह्यौ भिनिष्ट-संयोग-इष्टिवयोगी । न भवतः ॥ १४ ॥ हि यतः । शोभने अपि वस्तुनि नष्टे सित तदा शोकः समारभ्यते । यदि चेत् । तहाभः तस्य वस्तुनः लाभः भवेत् । अथ यशः भवेत् । अथवा सौख्यं भवेत् । अथवा धर्मः भवेत् । यदि तत्र चतुर्णा मध्ये एकः अपि कथमिप । स्कारैः विस्तिणैंः । प्रयत्नैः कृत्वा । प्रायः वाहुल्येन । न जायते एकः अपि न उत्पद्यते । तदा कः प्रधीः ज्ञानवान । मुधा शोकराक्षसवशः भवति । अपि तु न भवति ॥ १५ ॥ यथा शकुन्ताः पिक्षणः । निश्चि रात्रौ । एकद्वमे वसन्ति । प्रातः स्रप्रभाते । सहसा सकलासु दिक्ष । प्रयान्ति गच्छिन्त । यत इति खेदे । तथा लोकाः । अन्यवुले स्थित्वा । मृत्वा अन्यकुलानि

जो जन उत्पन्न हुआ है वह मृत्युके दिनके प्राप्त होनेपर मरता ही है, उस समय उसकी रक्षा करनेवाला तीनों लोकोंमें कोई भी नहीं है। इस कारण जो अपने किसी इप्ट जनके मरणको प्राप्त होनेपर शोक करता है वह मूर्व निर्जन वनमें चिल्ला करके रोता है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार जनशून्य वनमें रुदन करनेवालेके रोनेसे कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है उसी प्रकार किसी इप्ट-जनके मरणको प्राप्त होनेपर उसके लिये शोक करनेवालेके भी कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, विल्क उससे दुःखदायक नवीन कर्मोंका ही बन्ध होता है ॥१३॥ हे जीव ! यहां जो तेरे लिये इप्टका वियोग और अनिष्टका संयोग होता है वह तेरे पूर्वकृत पापके उदयसे होता है। इसलिये तू शोक क्यों करता है ? उस पापके ही नाश करनेका प्रयत्न कर जिससे कि आगे भी वे दोनों (इप्टिवयोग और अनिष्टसंयोग) न हो सकें ॥१४॥ मनोहर वस्तुके नष्ट हो जानेपर यदि शोक करनेसे उसका लाभ होता हो, कीर्ति होती हो, सुख होता हो, अथवा धर्म होता हो; तव तो शोकका प्रारम्भ करना ठीक है। परन्तु जब अनेक प्रयत्नोंके द्वारा भी उन चारोंमेंसे प्रायः कोई एक भी नहीं उत्पन्न होता है तब भला कीन-सा बुद्धिमान मनुष्य व्यर्थमें उस शोकरूपी महाराह्मसंक अधीन होगा ! अर्थात् कोई नहीं ॥ १५॥ जिस प्रकार पक्षी रात्रिमें किसी एक वृत्सके ऊपर निवास करते हैं और फिर सवेरा हो जानेपर वे सहसा सब दिशाओंमें चले जाते हैं खेद है कि उसी प्रकार मनुप्य भी किसी एक कुल्में स्थित रहकर पश्चात् मृत्युको प्राप्त होते हुए अन्य कुलेंका आश्चय करते हैं । इसीलिये

१ **श** सित्वा अत्यकुटानि । पद्मनं ० १३

- 269) दुःखन्यालसमाकुलं भववनं जाङ्यान्धकाराश्रितं तस्मिन् दुर्गतिपल्लिपातिकुपथैश्रीम्यन्ति सर्वे ऽङ्गिनः। तन्मध्ये गुरुवाकप्रदीपममलं झानप्रभाभासुरं प्राप्यालोक्य च सत्पथं सुखपदं याति प्रवुद्धो ध्रुवम्॥१७॥
- 270) यैव स्वकर्मकृतकालकलात्र जन्तुस्तत्रैव याति मरणं न पुरो न पश्चात्। मूढास्तथापि हि मृते स्वजने विधाय शोकं परं प्रचुरदुःखभुजो भवन्ति ॥ १८॥
- 271) वृक्षादृक्षमिवाण्डजा मधुलिहः पुष्पाच पुष्पं यथा जीवा यान्ति भवाद्भवान्तरमिहाश्रान्तं तथा संस्तौ। तज्जाते ऽथ मृते ऽथ वा न हि मुदं शोकं न कस्मिन्नपि प्रायः प्रारभते ऽधिगम्य मतिमानस्थैर्यमित्यङ्गिनाम्॥ १९॥

आश्रयन्ति । खलु निश्चितम् । विदुषा पण्डितेन । कस्य कृते कारणाय शोच्यते । अपि तु न शोच्यते ॥ १६ ॥ भववनं संसारवनम् । दुःखव्याला हरितनः तैः समाकुलं भरितम् । पुनः किंलक्षणं भववनम् । जाब्यान्धकार-मूर्षतान्धकार-आश्रि-तम् । तस्मिन्भवनने संसारवने । दुर्गतिपैष्ठिपातिकुपथैः दुर्गतिभिष्ठवसितकागमनशीलकुमार्गः । सर्वे अङ्गिनः जीवाः । श्राम्यन्ति । तन्मध्ये संसारवनमध्ये । गुरुवाक् गुरुवचनेप्रदीपं प्राप्य । च पुनः । सत्पथम् । आलोक्य दृष्टा । प्रवुद्धः ज्ञानवान् । सुखपदं मोक्षपदम् । याति गच्छिते । किंलक्षणं गुरुवचनम् । अमलं निर्मलम् । ज्ञानप्रभाभाषुरं प्रकाशमानम् ॥ १० ॥ अत्र संसारे । या स्वक्रमैकृतकालकला स्वक्रमोंपार्जितकालकला मरणवेला । अस्ति । तत्रैव वेलायाम् । जन्तुः जीवः । मरणं याति गच्छिति । न पुरो न अप्रे । न पश्चात् । हि यतः । मृद्धाः जनाः । तथापि खजने इष्टे । मृते सित । परं केवलम् । शोकं विधाय कृत्वा । प्रचुरदुःखमोक्तारः भवन्ति ॥ १८ ॥ इह संसारे । जीवाः यथा । गश्चान्तं निरन्तरम् । भवात् भवान्तरं यान्ति । पर्यायात् पर्यायान्तरं गच्छिन्ति । तत्र दृष्टान्तमाह । यथा अण्डजाः पिक्षणः । गृक्षादृक्षं यान्ति । यथा मधुलिहः मृङ्गाः । पुष्पात् अन्यत्पुष्पं

विद्वान् मनुष्य इसके लिये कुछ भी शोक नहीं करता ॥१६॥ जो संसाररूपी वन दुःखोंरूप सर्पोंसे व्याप्त एवं अज्ञानरूपी अन्धकारसे परिपूर्ण है उसमें सब प्राणी दुर्गतिरूप भीलोंकी वस्तीकी ओर जानेवाले खोटे मार्गोंसे परिश्रमण करते हैं । उस (संसार-वन) के बीचमें विवेकी पुरुष ज्ञानरूपी ज्योतिसे देदीप्यमान निर्मल गुरुके वचन (उपदेश) रूप दीपकको पाकर और उससे समीचीन मार्गको देखकर निश्चयसे सुखके स्थानभूत मोक्षको प्राप्त कर लेता है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार कोई पथिक सपोंसे भरे हुए अन्धकारयुक्त वनमें भूलकर खोटे मार्गसे भीलोंकी वस्तीमें जा पहुंचता है और कष्ट सहता है । यदि उसे उक्त वनमें किसी प्रकारसे दीपक प्राप्त हो जाता है तो वह उसके सहारसे योग्य मार्गको खोजकर उसके द्वारा अभीष्ट स्थानमें पहुंच जाता है । ठीक उसी प्रकारसे यह संसारी प्राणी भी दुःखोंसे परिपूर्ण इस अज्ञानमय संसारमें मिथ्यादर्शनादिके वशीभूत होकर नरकादि दुर्गतियोंमें पहुंचता है और वहां अनेक प्रकारके कष्टोंको सहता है । उसे जब निर्मल सहुरुका उपदेश प्राप्त होता है तब वह उससे प्रबुद्ध होकर मोक्षमार्गका आश्रय लेता है और उसके द्वारा मुक्तिपुरीमें जा पहुंचता है ॥ १०॥ इस संसारमें अपने कर्मके द्वारा जो मरणका समय नियमित किया गया है उसी समयमें ही प्राणी मरणको प्राप्त होता है, वह उससे न तो पहिले मरता है और न पीछे भी । फिर भी मूर्खजन अपने किसी सम्बन्धीके मरणको प्राप्त होनेपर अतिशय शोक करके बहुत दुःखके भोगनेवाले होते हैं ॥ १८॥ जिस प्रकार पक्षी एक वृक्षसे दूसरे वृक्षके ऊपर तथा श्रमर एक पुष्पसे दूसरे पुष्यके ऊपर जाते हैं उसी प्रकारसे यहां संसारमें जीव निरन्तर एक पर्यायसे दूसरी पर्यायमें

- 272) भ्राम्यन् कालमनन्तमत्र जनने प्राप्तोति जीवो न वा मानुष्यं यदि दुष्कुले तद्घतः प्राप्तं पुनर्नश्यति । सज्जातावथ तत्र याति विलयं गर्भे ऽपि जन्मन्यपि द्वाग्वाल्ये<sup>र</sup> ऽपि ततो ऽपि नो वृष इति प्राप्ते प्रयत्नो वरः ॥ २०॥
- 273) स्थिरं सदिप सर्वदा भृशमुदेखवस्थान्तरैः प्रतिक्षणिमदं जगज्जलदक्टवन्नश्यति । तदत्र भवमाश्रिते मृतिमुपागते वा जने प्रिये ऽपि किमहो मुदा किसु शुचा प्रबुद्धात्मनः॥ २१॥

274) लक्क्यन्ते जलराशयः शिखरिणो देशास्तिटिन्यो जनैः सा वेला तु मृतेर्नृपक्ष्मचलनस्तोकापि देवैरपि। तत्कसिन्नपि संस्थिते सुखकरं श्रेयो विहाय ध्रवं कः सर्वत्र दुरन्तदुःखजनकं शोकं विदध्यात् सुधीः॥ २२॥

यान्ति । तथा जीवा इल्पर्थः । तत्तस्मात्कारणात् । मितमान् ज्ञानवान् भन्यः । इति अमुना प्रकारेण । अितनां जीवानाम् । अस्थिर्यं विनश्वरत्वम् । अधिगम्य ज्ञात्वा । कस्मिन् इष्टे । जाते सित उत्पन्न सित । मुदं न प्रारमते हर्षं न कुठते । अथवा कस्मिनिष्टे । मृते सित । शोकं न प्रारमते । प्रायः बाहुल्येन । शोकं न कुठते ॥ १९ ॥ अत्र जनने संसारे । अनन्तकालं आम्यन् जीवः । मानुष्यं मनुष्यपदम् । प्राप्नोति वा न प्राप्नोति । यदि चेत् । दुष्कुळे निन्यकुळे । तत् नरत्वं प्राप्तम् । अधतः प्रापतः । पुनः तत्तरत्वम् । नश्यति । अथ । सज्जातौ समीचीनकुळे प्राप्तेऽपि । तत्र सत्कुळे । विलयं विनाशम् । याति । वतः कारणात् । इते धर्मे प्राप्ते सित । इति । वरः श्रेष्ठः । प्रयत्नः नो कियते । अपि धर्मे यत्नः कियते ॥ २० ॥ इदं नगत् । सर्वदा क्रळे । स्थिरं शाश्वतम् । सत् सत्ताह्रपम् । ग्रीव्यम् । अपि । प्रतिक्षणं समयं समयं प्रति । अवस्थान्तरैः पर्यायान्तरैः । स्थाम् अल्ययंम् । उदेति । पुनः नश्यति । किवत् । जलदक्टव्यत् मेषपटलवत् । तत्तस्मात्कारणात् । अत्र संसारे । प्रिये इष्टे जने । भवम् वाश्रिते जन्म प्राप्ते सिति । प्रवुद्धात्मनः । मुदा हर्षणं किम् । न किमिप । वा प्रिये इष्टे जने । मृतं सरणम् । उपागते सित । अह्यत्मनते । शिखरिणः पर्वताः । लङ्क्यन्ते । जनैः देशाः लङ्क्यन्ते । जनैः तिन्यः नयः लङ्क्यन्ते । तु पुनः । जाते हे । इसीिलिये वुद्धिमान् मनुष्य उपर्युक्त प्रकारसे प्राणियोंकी अस्थिरताको जानकर प्रायः करके किसी सम्वन्ति सम्बन्ति । स्वतः सन्ति । सन

जाते हैं। इसीलिये बुद्धिमान् मनुष्य उपर्युक्त प्रकारसे प्राणियोंकी अस्थिरताको जानकर प्रायः करके किसी इष्ट सम्बन्धीके जन्म लेनेपर हर्पको प्राप्त नहीं होता तथा उसके मरनेपर शोकको मी नहीं प्राप्त होता है।। १९।। इस जन्म-मरणरूप संसारमें अनन्त कालसे परिश्रमण करनेवाला जीव मनुष्य पर्यायको प्राप्त करता है अथवा नहीं भी, अर्थात् उसे वह मनुष्य पर्याय बड़ी कठिनतासे प्राप्त होती है। यदि कदाचित वह मनुष्यभवको प्राप्त भी कर लेता है तो भी नीच कुलमें उत्पन्न होनेसे उसका वह मनुष्यभव पापाचरणपूर्वक ही नष्ट हो जाता है। यदि किसी प्रकारसे उत्तम कुलमें भी उत्पन्न हुआ तो भी वहां वह या तो गर्भमें ही मर जाता है या जन्म लेते समय मर जाता है, अथवा वाल्यावस्थामें भी शीघ्र मरणको प्राप्त हो जाता है। इसलिये भी धर्मकी प्राप्ति नहीं हो पाती। फिर यदि आयुष्यकी अधिकतामें वह धर्म प्राप्त हो जाता है तो उसके विषयमें उत्कृष्ट प्रयत्न करना चाहिये॥ २०॥ यह जगत् द्रव्यकी अपेक्षा स्थिर (ध्रुव) होक्स भी पर्यायकी अपेक्षा प्रत्येक क्षणमें मेघपटलके समान अन्यान्य अवस्थाओंसे उत्पन्न भी होता है और नष्ट भी अवश्य होता है। इस कारण यहां ज्ञानी जनको किसी प्रिय जनके उत्पन्न होनेपर हर्प और उसके मरणको प्राप्त होनेपर शोक क्यों होना चाहिये!। अर्थात् नहीं होना चाहिये॥ २१॥ मनुष्य समुद्रों, पर्वतों, देशों और निदेशोंको लांघ सकते हैं; किन्तु मृत्युके निधित समयको देव भी निमेप

१ क प्रान्तात्वे । २ इ। हात्वा इष्टे ।

- 275) आक्रन्दं कुरुते यदत्र जनता नष्टे निजे मानुषे जाते यच मुदं तदुत्रतिधयो जल्पन्ति वात् छताम्। यज्ञाङ्यात्कृतदुष्टचेष्टितभवत्कर्मप्रवन्धोदयात् मृत्यृत्पत्तिपरम्परामयिमदं सर्वं जगत्सर्वदा॥ २३॥
- 276) गुर्वी भ्रान्तिरियं जडत्वमथ वा लोकस्य यसाद्वसन् संसारे बहुदुःखजालजिटले शोकीभवत्यापदि। भूतप्रेतिपशाचफेरवचितापूर्णे श्मशाने गृहं कः कृत्वा भयदादमङ्गलकृते भावाद्भवेच्छङ्कितः॥ २४॥
- 277) भ्रमति नभिस चन्द्रः संस्तौ शश्वदङ्गी लभत उदयमस्तं पूर्णतां हीनतां च। कलुषितहृदयः सन् याति राशि च राशेस्तनुमिह तनुतस्तत्कात्र मुक्कश्च शोकः ॥२५॥

मृतेः मरणस्य । सा वेला देवैरपि । नृपक्ष्मचलनस्तोका अपि मनुष्यनेत्रपलकसदशापि । न लक्ष्यते । तत्तस्मात्कारणात् ।

कस्मिन् इष्टे । संस्थिते सित मृते सित । युखकरम् । श्रेयः पुण्यम् । विद्वाय त्यक्त्वा । कः सुधीः ज्ञानवान् । शोकं विद्वयात शोकं कुर्यात् । किलक्षणं शोकम् । सर्वत्र सदैव दुरन्तदुःखजनकम् उत्पादकम् ॥ २२ ॥ अत्र संसारे । जनता जनसमूहः । निजे मानुषे नष्टे सित मृते सित यत् आकन्दं रोदैनम्। कुरुते । च पुनः । निजे इष्टे जाते सित उत्पन्ने सित । मुदं हर्षम्। कुरुते । तत् । उन्नतिधयः गणधरदेवाः । वात्लताम् । जल्पन्ति कथयन्ति । यत् यतः । इदं सर्वे जगत् । सर्वेदा सदैव । जाङ्यात्कृतदुष्टचेष्टितभवत्कर्मप्रवन्धोदयात् उपार्जितकर्मिविपाकात् । मृत्यृत्पत्तिपरम्परामयं सर्वै जगैत् इत्यर्थः ॥ २३ ॥ लोकस्य इयं गुर्वी भ्रान्तिः गुरुतरभ्रमः । अथवा जडत्वं यस्मात् संसारे । वसन् तिष्ठन् सन् । आपदि सत्याम् । शोकीभवति शोकं करोति । किलक्षणे संसारे । बहुदुःखजालजिटले बहुलदुःखपूर्णे । इमशाने गृहं कृत्वा । भयदात् भावात् पदार्थात् । कः पुमान् राष्ट्रितः भवेत् । किंलक्षणे रमशाने । भूतप्रेतिपशाचफेरवफेत्कारशब्दिचतापूर्णे । पुनः किंलक्षणे रमशाने । अमङ्गल-कृते अमङ्गलखरूपे ॥ २४ ॥ यथा चन्द्रः राश्वत् । नभिस आकाशे । अमित । तथा संस्तौ संसारे । अङ्गी जीवः । अमिति । च (पलककी टिमकार) के बराबर थोड़ा-सा भी नहीं लांघ सकते। इस कारण किसी भी इष्ट जनके मरणको प्राप्त होनेपर कौन-सा बुद्धिमान् मनुष्य सुखदायक कल्याणमार्गको छोड्कर सर्वत्र अपार दुःसको उत्पन्न करनेवाले शोकको करता है ? अर्थात् कोई भी बुद्धिमान् शोकको नहीं करता ॥ २२ ॥ संसारमें जनसमुदाय-अपने किसी सम्बन्धी मनुष्यके मरणको प्राप्त होनेपर जो विलापपूर्वक चिल्लाकर रुदन करता है तथा उसके उत्पन्न होनेपर जो हर्ष करता है उसे उन्नत बुद्धिके धारक गणधर आदि पागलपन बतलाते हैं। फारण कि मूर्सतावश जो दुष्प्रवृत्तियां की गई हैं उनसे होनेवाले कर्मके प्रकृष्ट बन्ध व उसके उदयसे सदा यह सब जगत् मृत्यु और उत्पत्तिकी परम्परास्वरूप है। २३॥ बहुत दुःखोंके समूहसे परिपूर्ण ऐसे संसारमें रहनेवाला मनुष्य आपत्तिके आनेपर जो शोकाकुल होता है यह उसकी बड़ी भारी आन्ति अथवा अज्ञानता है। ठीक है-जो व्यक्ति भूत, प्रेत, पिशाच, शृगाल और चिताओंसे भरे हुए ऐसे अमंगलकारक श्मशानमें मकानको बनाकर रहता है वह क्या भयको उत्पन्न करनेवाले पदार्थ से कभी शंकित होगा ? अर्थात् नहीं होगा ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार भूत-प्रेतादिसे व्याप्त इमज्ञानमें घर बनाकर रहनेवाला व्यक्ति कभी अन्य पदार्थसे भयभीत नहीं होता, उसी प्रकार अनेक दुःखोंसे परिपूर्ण इस जन्म-मरणरूप संसारमें परिश्रमण करनेवाले जीवको भी किसी इष्टवियोगादिरूप आपत्तिके प्राप्त होनेपर व्याकुल नहीं होना चाहिये। फिर यदि ऐसी आपत्तियोंके आनेपर प्राणी शोकादिसे संतप्त होता है तो इसमें उसकी अज्ञानता ही कारण है, क्योंकि, जब संसार स्वभावसे ही दुःखमय है तब आपत्तियोंका आना जाना तो रहेगा ही। फिर उसमें रहते हुए भला हर्ष और विषाद करनेसे कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होगा? ॥ २४ ॥ जिस प्रकार चन्द्रमा

- 278) तिहित्व चलमेतत्पुत्रदारादि सर्वे किमिति तदिभघाते खिद्यते बुद्धिमद्भिः। स्थितिजननविनाशं नोष्णतेवानलस्य व्यभिचरित कदाचित्सर्वभावेषु नूनम्॥ २६॥
- 279) प्रियजनसृतिशोकः सेन्यमानो ऽतिमात्रं जनयति तदसातं कर्म यचात्रतो ऽपि । प्रसरति शतशाखं देहिनि क्षेत्र उप्तं वट इव तनुवीजं त्यज्यतां स प्रयत्नात्॥ २७॥
- 280) आयुःक्षतिः प्रतिक्षणमेतन्मुखमन्तकस्य तत्र गताः । सर्वे जनाः किमेकः शोचयत्यन्यं मृतं मूढः ॥ २८॥

पुनः । यथा चन्द्रः उदयम् अस्तं पूर्णतां हीनतां लभते । तथा प्राणी उदयम् अस्तं पूर्णतां हीनतां लभते । च पुनः । यथा चन्द्रः कलुषितहृदयः सन् । राशेः सकाशात् राशिं याति । इह संसारे । तथा प्राणी । तन्तुतः शरीरात् । तनुं शरीरम् । याति । तत्तसात् । अत्र संसारे । सुत् का हषः कः । च पुनः । शोकः कः । च च शोको न च हषः ॥ २५ ॥ भो भव्याः । एतस्पृत्र-दारादि सर्वम् । तिहिदिव चलं विद्युत् इव चपलम् । इति ज्ञात्वा । तदिभयाते तत्पुत्रादिकं अभियाते सित मृते सित । बुद्धिमद्भिः कि खिद्यते । अपि तु न खिद्यते । नृनं निश्चितम् । सर्वभावेषु पदार्थेषु षट्द्रव्येषु । स्थितजननिवनाशं कदाचित् नो व्यभिचरति । यथा अनलस्य अभेः । उष्णता न व्यभिचरति अग्नेः उष्णता न दूरीभवति ॥ २६ ॥ प्रियजनमृतिशोकः । अतिमात्रम् अतिशयेन । सेव्यमानः । तत् अत्र असातं कर्मे जनयति पापकर्म उत्पादयति । च पुनः । यत्कमे । अप्रतः अप्रे । देहिनि जीवे । शतशास्तं प्रसरति । यथा वटवीजं तनुरिप लघुरिप वीजम् । सेत्रे उसं विपतम् । शतशास्तं प्रसरति । इति मत्वा स शोकः । प्रयत्नात् सञ्यताम् ॥ २७ ॥ आयुःक्षतिः आयुर्विनाशः । प्रतिक्षणं समयं समयं प्रति । एतत् अन्तकस्य यमस्य सुखम् ।

आकाशमें निरन्तर चक्कर लगाता रहता है उसी प्रकार यह प्राणी सदा संसारमें परिअमण करता रहता है: जिस प्रकार चन्द्रमा उदय, अस्त एवं कलाओंकी हानि-वृद्धिको प्राप्त हुआ करता है उसी प्रकार संसारी प्राणी भी जन्म, मरण एवं सम्पत्तिकी हानि-वृद्धिको प्राप्त हुआ करता है; जिस प्रकार चन्द्रमा तथा मध्यमें कलुपित (काला) रहता है उसी प्रकार संसारी पाणीका हृदय भी पापसे कलुपित रहता है, तथा जिस प्रकार चन्द्रमा एक राशि ( मीन-मेप आदि ) से दूसरी राशिको प्राप्त होता है उसी प्रकार संसारी प्राणी भी एक शरीरको छोडकर दूसरे शरीरको महण किया करता है। ऐसी अवस्थाके होनेपर सम्पत्ति और विपत्तिकी प्राप्तिमें प्राणीको हुर्प और निषाद क्यों होना चाहिये ! अर्थात् नहीं होना चाहिये ॥२५॥ ये सत्र पुत्र एवं स्त्री आदि पदार्थ जब विजलीके समान चंचल अर्थात् क्षणिक हैं तब फिर उनका विनाश होनेपर बुद्धिमान् मनुप्य खेदखिन क्यों होते हैं ? अर्थात् उनके नश्वर स्वभावको जानकर उन्हें खेदखिन्न नहीं होना चाहिये। जिस प्रकार उप्णता अग्निका व्यभिचार नहीं करती, अर्थात् वह सदा अग्निके होनेपर रहती है और उसके अभावमें कभी भी नहीं रहती है; ठीक उसी प्रकारसे स्थिति ( ध्रोव्य ), उत्पाद और व्यय भी निश्चयसे पदार्थों के होनेपर अवस्य होते हैं और उनके अभावमें कमी मी नहीं होते हैं ॥ २६ ॥ प्रियजनके मरनेपर जो शोक किया जाता है वह तीव असातावेदनीय कर्मको उत्पन्न करता है जो आगे ( मविप्यमें ) मी विस्तारको प्राप्त होकर प्राणीके लिये सैकड़ों प्रकारसे दुःल देता है। जैसे-योग्य मृमिमें वोया गया छोटा-सा भी वटका चीज सैकड़ों शालाओंसे संयुक्त वटवृक्षके रूपमें विस्तारको प्राप्त होता है। अत एव ऐसे अहितकर उस शोकको प्रयत्पूर्वक छोड़ देना चाहिये ॥२७॥ प्रत्येक क्षणमें जो आयुक्ती हानि हो रही है, यह यमराजका मुख है। डसमें (यमराजके मुस्तमें ) सब ही प्राणी पहुंचते हैं, अर्थात् समी प्राणियोंका मरण अनिवार्य है। फिर एक प्राणी दूसरे प्राणीके मरनेपर शोक क्यों करता है! अर्थात् जब समी संसारी प्राणियोंका मरण

- 281) यो नात्र गोचरं मृत्योर्गतो याति न यास्यति। स हि शोकं मृते कुर्वन् शोभते नेतरः पुमान्॥ २९॥
- 282) प्रथममुद्यमुचैर्दूरमारोहलक्ष्मीमनुभवति च पातं सो ऽपि देवो दिनेदाः। यदि किल दिनमध्ये तत्र केपां नराणां वसति हृदि विपादः सत्स्ववस्थान्तरेषु॥३०।
- 283) आकाश एव शिसूर्यमरुत्लगाद्याः भूपृष्ठ एव शकटप्रमुखाश्चरन्ति । मीनाद्यश्च जल एव यमस्तु याति सर्वत्र कुत्र भविनां भवति प्रयत्नः ॥ ३१॥
- 284) किं देवः किमु देवता किमगदो विद्यास्ति किं किं मणिः किं मन्त्रं किमुताश्रयः किमु सुहृत् किं वा स गन्धो ऽस्ति सः।

तत्र यममुखे। सर्वे जना गताः। एकः मूढः अन्यमृतं किं शोचयित ॥२८॥ अत्र संसारे। यः नरः। मृतोः यमस्य। गोचरं न गतः। यः पुमान्मृत्योः गोचरं न याति। यः पुमान्मृत्योः गोचरं न यास्यति। हि यतः। स पुमान्। मृते सित। शोकं दुर्वन् सन् शोभते। इतरः यमाधीनः। पुमान्। शोकं दुर्वन् न शोभते॥ १९॥ यत्र संसारे। सोऽपि देवः। दिनेशः स्र्यः। यदि चेत्। किल इति सत्ये। दिनमध्ये एकदिनमध्ये। प्रथमम्। उद्येः अतिशयेन। उदयम् आरोहलक्ष्मीम्। अनुभवित प्राप्नोति। च पुनः। पातं पतनम् अनुभवित। तत्र संसारे। अवस्थान्तरेषु सत्यु मृतेषु सत्यु। केषां नराणां हृदि विषादः वसित। अपि तु न वसित ॥३०॥ शिवस्थम्मरत्वगाद्याः। एव निश्चयेन। आकाशे। चरन्ति गच्छन्ति। शक्टप्रमुखाः भूपृष्टे। चरन्ति गच्छन्ति। च पुनः मीनादयः मतस्यादयः जले चरन्ति गच्छन्ति। तुं पुनः। यमः सर्वत्र याति। भविनां जीवानाम्। प्रयत्नः कुत्र भवित। मृत्ति विना न कुत्रापि॥३१॥ देवः किम् अस्ति। देवता किम् अस्ति। अगदः वैद्यः ओपैधं वा किम् अस्ति। सा विद्या किम् अस्ति। स मिणः किम् अस्ति। स किम् अस्ति। उत अहो। स आश्रयः किम् अस्ति। स सुहृत् किम् अस्ति। वा स गन्धः किम् अस्ति। स लिं मन्त्रम् अस्ति। उत अहो। स आश्रयः किम् अस्ति। स सुहृत् किम् अस्ति। वा स गन्धः किम् अस्ति।

अवस्यम्भावी है तब एक दूसरेके मरनेपर शोक करना उचित नहीं है ॥ २८ ॥ जो मनुष्य यहां मृत्युकी विषयताको न तो भूतकालमें प्राप्त हुआ है, न वर्तमानमें प्राप्त होता है, और न भविष्यमें भी प्राप्त होगा; अर्थात् जिसका मरण तीनों ही कालोंमें सम्भव नहीं है वह यदि किसी प्रिय जनके मरनेपर शोक करता है तो इसमें उसकी शोभा है। किन्तु जो मनुष्य समयानुसार स्वयं ही मरणको प्राप्त होता है उसका दूसरे किसी प्राणीके मरनेपर शोकाकुल होना अशोभनीय है। अभिप्राय यह कि जब सभी संसारी प्राणी समयानुसार मृत्युको प्राप्त होनेवाले हैं तब एकको दूसरेके मरनेपर शोक करना उचित नहीं है ॥ २९॥ जो सूर्यदेव एक ही दिनके भीतर प्रातःकालमें उदयका अनुभव करता है और तत्पश्चात् मध्याह्में अतिशय ऊपर चढ़कर रुक्ष्मीका अनुभव करता है वह भी जब सायंकारुमें निश्चयसे अस्तको प्राप्त होता है वब जन्ममरणादिस्वरूप मिन्न भिन्न अवस्थाओं के होनेपर किन मनुष्यों के हृदयमें विषाद रहता है ! अर्थात् ऐसी अवस्थामें किसीको भी विषाद नहीं करना चाहिये ॥ ३०॥ चन्द्र, सूर्य, वायु और पक्षी आदि आकाशमें ही गमन करते हैं; गाड़ी आदिकोंका आवागमन पृथिवीके ऊपर ही होता है; तथा मत्स्यादिक जलमें ही संचार करते हैं। परन्तु यम (मृत्यु ) आकाश, पृथिवी और जलमें सभी स्थानोंपर पहुंचता है। इसीळिये संसारी प्राणियोंका प्रयत्न कहांपर हो सकता है ? अर्थात् काल जब सभी संसारी प्राणियोंको कवलित करता है तब उससे बचनेके लिये किया जानेवाला किसी भी प्राणीका प्रयत सफल नहीं हो सकता है ॥ ३१ ॥ यहां तीनों लोकोंमें क्या देव, क्या देवता, क्या औषिव, क्या विद्या, क्या मणि, क्या मंत्र, क्या आश्रय, क्या मित्र, क्या वह सुगन्ध, अथवा क्या अन्य राजा आदि भी ऐसे शक्तिशाली हैं जो सब ही अपने

अन्ये वा किमु भूपतिप्रभृतयः सन्त्यत्र लोकत्रये यैः सर्वेरिप देहिनः स्वसमये कर्मोदितं वार्यते ॥ ३२ ॥

- 285) गीर्वाणा अणिमादिस्वस्थमनसः शक्ताः किमत्रोच्यते ध्वस्तास्ते ऽपि परम्परेण स परस्तेभ्यः कियान् राक्षसः । रामाख्येन च मानुपेण निहतः प्रोल्लङ्घय सो ऽप्यम्त्रुधिं रामो ऽप्यन्तकगोचरः समभवत् को उन्यो वलीयान् विधेः॥ ३३॥
- 286) सर्वत्रोद्गतशोकदावदहनव्याप्तं जगत्काननं
  सुग्धास्तत्र वधूमृगीगतिधयस्तिष्ठन्ति लोकैणकाः ।
  कालव्याध इमान् निहन्ति पुरतः प्राप्तान् सदा निर्दयः
  तस्माज्ञीवति नो शिशुर्न च युवा वृद्धो ऽपि नो कश्चन ॥ ३४॥
- 287) संपद्मारुलतः प्रियापरिलसद्वलीभिरालिङ्गितः पुत्रादिप्रियपञ्चवो रतिसुखप्रायैः फलैराश्रितः।

वा अन्ये भूपतिप्रमृतयः किमु सन्ति । अत्र लोके यैः सर्वेरिष । देहिनः जीनस्य । खसमये कर्मोदितं वायते निवायते ॥३२॥ भो मध्याः । गीर्वाणाः देवाः । इक्ताः समर्थाः सन्ति । अत्र लोके । तेषां देवानां किं वलम् उच्यते । किं कथ्यते । किंलसणाः देवाः । अणिमादिखस्थैमनसः अणिमादिऋद्वियुक्ताः । तेऽपि देवाः । परं केत्रलम् । परेण शत्रुणा रावणेन । ध्वस्ताः पीडिताः । तेभ्यः देवेभ्यः । स राक्षसः रावणः । कियान् कियन्मात्रम् । स परः रावणः । च पुनः । अम्बुधि समुद्रं प्रोहक्त्य रामाख्येन मानुषेण । निहतः मारितः । रामः अपि अन्तकगोचरः यमगोचरः समभवत् संजातः । विधेः कर्मणः सकाशात् अन्यः कः बलीयान् चिल्छः । न कोऽपि ॥ ३३ ॥ जगत्काननं संसारवनम् । सर्वत्र उद्गतशोक-उत्पन्नशोक-दावदहनेन व्याप्तम् । तत्र संसारवने । मुरधाः मूर्खाः । लोकेणकाः लोकमृगाः । वधूमृगीगतिषयः स्त्रीमृगीविषये प्राप्तवुद्धयः । कालव्याधः यमव्याधैः । यदा इमान् लोकमृगान् । निहन्ति मारयति । किंलक्षणान् लोकगृगान् । पुरतः अपे । प्राप्तान् । किंलक्षणः कालव्याधः । सदा निर्दयः दयारिहतः । तसात् कालव्याधात् । शिद्यः वालः । नो जीवति । च पुनः । युवा न जीवति । कथन मृद्योऽपि न जीवति ॥३४॥ संस्तिकानने संसारवने । जनतकः लोकगृक्षः । जातः उत्पन्तः । किंलक्षणः जनतकः । संप्राान्तिः । पुनः किंलक्षणः जनतकः । प्रया-स्त्रीभिः आलिक्तितः । पुनः किंलक्षणः जनतकः । पुनादिप्रय-

समयमें उदयको प्राप्त हुए कर्मको रोक सकें ? अर्थात् उदयमें आये हुए कर्मका निवारण करनेके लिये उपर्युक्त देवादिकोंमेंसे कोई भी समर्थ नहीं है ॥ ३२ ॥ यहां अधिक क्या कहा जाय ? अणिमा-महिमा आदि ऋदियोंसे खस्य मनवाले जो शक्तिशाली इन्द्रादि देव थे वे भी केवल एक शत्रुके द्वारा नाशको प्राप्त हुए हैं । वह शत्रु भी रावण राक्षस था जो उन इन्द्रादिकी अपेक्षा कुछ भी नहीं था । फिर वह रावण राक्षस भी राम नामक मनुष्यके द्वारा समुद्रको लांघकर मारा गया । अन्तमें वह राम भी यमराजका विषय हो गया अर्थात् उसे भी मृत्युने नहीं छोड़ा । ठीक है—देवसे अधिक वलशाली और कोन हे ! अर्थात् कोई भी नहीं है ॥ ३३ ॥ यह संसाररूपी वन सर्वत्र उत्पन्न हुए शोकरूपी दावानल (जंगलकी आग) से व्याप्त है । उसमें मृद् जनरूपी हिरण सीरूपी हिरणोंमें आसक्त होकर रहते हैं । निर्दय काल (मृत्यु) रूपी व्याप (शिकारी) सामने आये हुए इन जनरूपी हिरणोंको सदा ही नष्ट किया करता है । उससे न कोई वालक पचता है, न कोई युवक बचता है और न कोई वृद्ध भी जीवित बचता है ॥ ३४ ॥ संसाररूपी वनमें उत्पन्त हुआ जो मनुष्यरूपी वृक्ष सम्यिकरूपी सुन्दर -स्तासे सहित सीरूपी शोभायनान वेसोंसे वेष्टित,

जातः संस्रतिकानने जनतरुः कालोग्रदावानल-व्याप्तश्चेत्र भवेत्तदा' वत बुधेरन्यत्किमालोक्यते ॥ ३५॥

- 288) वाञ्छन्त्येव सुखं तदत्र विधिना दत्तं परं प्राप्यते नृनं मृत्युमुपाश्रयन्ति मनुजास्तत्राप्यतो विभ्यति । इत्थं कामभयप्रसक्तहृदया मोहान्मुधेव ध्रुवं दुःखोर्मिप्रचुरे पतन्ति कुधियः संसारघोराणवे॥ ३६॥
- 289) स्वसुखपयसि दीन्यन्मृत्युकैवर्तहस्तप्रसृतघनजरोरुपोल्लसज्ञालमध्ये । निकटमपि न पश्यत्यापदां चक्रमुश्रं भवसरसि वराको लोकमीनीघ एपः॥ ३७॥
- 290) शुण्वन्नन्तकगोचरं गतवतः पश्यन्वहृन् गच्छतो मोहादेव जनस्तथापि मनुते स्थैर्यं परं द्यात्मनः।

पल्लवः । पुनः किंलक्षणः । रितियुखप्रायैः बहुलैः फ्लैः भाश्रितः। ईदृग्विधः जनतरः । चेत् । कालोप्रदावानलक्याप्तः नै भवेत् तदा । बत इति खेदे । बुधैः पण्डितैः । अन्यत् किम् आलोक्यते । न किमिप ॥३५॥ अत्र संसारे । मनुष्याः सुसं वाञ्छिन्त । तत्सुसम् । परं केवलम् । विधिना कर्मणा । दत्तं प्राप्यते । तत्र संसारे । नृनं निश्चितम् । मृत्युम् उपाश्रयन्ति प्राप्नुवन्ति । अतः मृत्योः सका- शात् । लोकाः विभ्यति भयं कुर्विन्ति । इत्थम् अमुना प्रकारेण । कामभयप्रसक्त—आसक्तृद्वयाः लोकाः । कुधियः निन्यबुद्धयः । मोहात् । मुधैव वृथैव । ध्रुवं संसारघोराण्वे समुद्दे पतन्ति । किंलक्षणे संसारसमुद्दे । दुःखोर्मिप्रचुरे दुःखलहरीमृते ॥३६॥ एषः वराकः । लोकमीनौषः लोकमत्त्यसमृहः । भवसरित संसारसरोवरे । मृत्यु-यम-कैवर्त-धीवर-हस्तेन प्रसारित-प्रसारितजरा—उप्रप्रोत्त-सज्जालमञ्चे । खसुखपयसि । दीव्यन् क्रीडयन् । उप्रम् आपदाम् । चकं समृहम् । निकटम् अपि न पश्यति ॥३०॥ जनः लोकः । अन्तकागेचरं यमगोचरम् । गतवतः गतजीवान् । गृह्णन् जनः वहून् गच्छतः पश्यन् । तथापि मोहात् एव क्षात्मनः परम् । स्थर्मे स्थिरत्वम् । मृत्ते । च पुनः । यद् वार्धके संप्राप्तेऽपि । प्रायः वाहुल्येन । धर्माय । न स्पृह्यित न वाल्छिति । तत् खम् क्षात्मानम् ।

पुत्र-पौत्रादिरूपी मनोहर पत्तोंसे रमणीय तथा विषयभोगजनित सुल जैसे फलोंसे परिपूर्ण होता है; वह यदि मृत्युरूपी तीव्र दावानलसे व्याप्त न होता तो विद्वान् जन और अन्य क्या देखें ? अर्थात् वह मनुष्यरूप वृक्ष उस कालरूप दावानलसे नष्ट होता ही है। यह देखते हुए भी विद्वज्जन आत्महितमें प्रवृत्त नहीं होते, यह खेदकी बात है ॥ ३५ ॥ संसारमें मनुष्य सुलकी इच्छा करते ही हैं, परन्तु वह उन्हें केवल कर्मके द्वारा दिया गया प्राप्त होता है। वे मनुष्य निश्चयसे मृत्युको तो प्राप्त होते हैं, परन्तु उससे डरते हैं। इस प्रकार वे दुईद्धि मनुष्य इदयमें इच्छा ( सुखाभिलाषा ) और भय ( मृत्युमय ) को धारण करते हुए अज्ञानतासे अनेक दु:खींरूप लहरोंवाले संसाररूपी भयानक समुद्रमें व्यर्थ ही गिरते हैं ॥ ३६ ॥ यह विचारा जनरूपी मछलियोंका समुदाय संसाररूपी सरोवरके भीतर अपने सुखरूप जलमें कीड़ा करता हुआ मुत्युरूपी धीवरके हाथसे फैलाये गये घने वृद्धत्वरूपी विस्तृत जालके मध्येमें फंसकर निकटवर्ती भी तीन आपत्तियों के समूहको नहीं देखता है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार मछिलयां सरोवरके भीतर जलमें कीड़ा फरती हुई उसमें इतनी आसक्त हो जाती हैं कि उन्हें धीवरके द्वारा अपने पकड़नेके लिये फैलाये गये जालका भी ध्यान नहीं रहता इसीलिये उन्हें उसमें फंसकर मरणका कष्ट सहना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार विचारा यह प्राणीसमूह भी संसारके भीतर सातावेदनीयजनित अल्प सुखर्मे इतना अधिक मग्न हो जाता है कि उसे मृत्युको प्राप्त करानेवाले बद्धत्व (बुढ़ापा) के प्राप्त हो जाने पर उसका भान नहीं होता और इसीलिये अन्तमें वह कालका ग्रास बनकर असहा दु:खको सहता है ॥ ३७ ॥ मनुष्य मरणको प्राप्त हुए जीवोंके सम्बन्धमें सुनता है, तथा वर्तमानमें उक्त मरणको प्राप्त होनेवाले बहुत-से जीवोंको स्वयं देखता भी

क न्याप्तश्चेदभवत्तदा। २ क न्याप्तः अभवत्।

संप्राप्ते ऽपि च वार्घके स्पृहयति प्रायो न धर्माय यत् तद्वभ्रात्यधिकाधिकं स्वमसकृत्पुत्रादिभिर्वन्घनैः॥ ३८॥

- 291) दुश्चेष्टाकृतकर्मशिल्पिरचितं दुःसन्धि दुर्वन्धनं सापायस्थिति दोषधातुमलवत्सर्वत्र यन्नश्वरम् । आधिव्याधिजरामृतित्रभृतयो यचात्र चित्रं न तत् तचित्रं स्थिरता वुधैरिप वपुष्यत्रापि यन्मृग्यते ॥ ३९ ॥
- 292) लब्धा श्रीरिह वाञ्छिता वसुमती भुक्ता समुद्रावृधिः प्राप्तास्ते विषया मनोहरतराः स्वर्गे ऽपि ये दुर्लभाः। पश्चाचेन्मृतिरागमिष्यति ततस्तत्सर्वमेतद्विषा-श्चिष्टं भोज्यमिवातिरम्यमपि धिग्मुक्तिः परं मृग्यताम्॥ ४०॥
- 293) युद्धे तावदलं रथेभतुरगा वीराश्च दप्ता भृशं मैन्त्रः शौर्यमसिश्च तावदतुलाः कार्यस्य संसाधकाः।

पुत्रादिभिर्वन्धनैः । असकृत् वारंवारम् । अधिकाधिकं वध्राति ॥ ३८ ॥ यत् शरीरम् । दुश्वेष्टाकृतकमेशिल्परिचितं पापकमेशिल्पी विज्ञानी तेन रिचतम् । यत् शरीरम् । दुःसन्धि दुर्वन्धनम् । यत् शरीरम् । सावायस्थिति । दोषधातुमलवत् मलभृतम् । यत् शरीरम् । नश्वरं विनश्वरम् अस्ति । अत्र संसारे । यत् आधिः मानसी व्यथा । व्याधिः शरीरव्यथा । जरा-मृति-मरणप्रमृतयः वहवः रोगाः सन्ति । तत् चित्रं न अस्ति । वुधैः भव्यैः । अपि । अत्र । वपुषि शरीरे । यत् स्थिरता । मृग्यते अवलोक्यते । तत् चित्रम् आध्ययम् ॥ ३९ ॥ इह संसारे । श्रीः लक्ष्मीः लब्धा । वाञ्छिता वसुमती समुद्रावधिः भुक्ता । ते विषयाः मनोहर-तराः प्राप्ताः ये विषयाः सर्गेऽपि दुर्लभाः । चेत् पश्चात् मृतिः आगमिष्यति । ततः कारणात् । एतत्सवम् । रम्यं सुखम् अपि धिक् । किलक्षणं सुखम् । विपाश्चिष्ठं भोज्यम् इव । परं केवलम् । मुक्तिः मृग्यतां विचार्यताम् । ॥ ४० ॥ राज्ञः रथेभतुरगाः तावत् । युद्धे सङ्कामे । अलं समर्घाः । वीराथ । मृशम् अत्यर्थम् । तावत् दप्ताः सर्गवाः सन्ति । मन्त्रैः तावत्सफुरति । शौर्यं च । असिथ खप्तः । तावत्कार्यस्य संसाधकास्तावत्सन्ति यावत् यमः कुद्धः कोधं प्राप्तः । सन्मुखं नैव धावति । किलक्षणो

है; तो भी वह केवल मोहके कारण अपनेको अतिशय स्थिर मानता है। इसीलिये वृद्धत्वके प्राप्त हो जानेपर भी चूंकि वह प्रायः धर्मकी अभिलापा नहीं करता, अत एव अपनेको निरन्तर पुत्रादिरूप वन्धनोंसे अत्यिषक बांध लेता है ॥ ३८ ॥ जो शरीर दुष्ट आचरणसे उपार्जित कर्मरूपी कारीगरके द्वारा रचा ग्रया है, जिसकी सन्धियां व वन्धन निन्ध हैं, जिसकी स्थिति विनाशसे सहित है अर्थात् जो विनश्वर है; जो रोगादि दोपों, सात धातुओं एवं मलसे परिपूर्ण हैं; तथा जो नष्ट होनेवाला है, उसके साथ यदि आधि (मानसिक चिन्ता), रोग, बुढ़ापा और मरण आदि रहते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। परन्तु आश्चर्य तो केवल इसमें है कि विद्वान् मनुष्य भी उस शरीरमें स्थिरताको खोजते हें ॥ ३९ ॥ हे आत्मन्! तूने इच्छित लक्ष्मीको पा लिया है, समुद्र पर्यन्त पृथिवीको मी भोग लिया है, तथा जो विषय खर्गमें मी दुर्लभ हैं उन अतिशय मनोहर विषयोंको मी प्राप्त कर लिया है। फिर मी यदि पींछे मृत्यु आनेवाली है तो यह सब विषसे संयुक्त आहारके समान अत्यन्त रमणीय होकर भी विद्वारके योग्य है। इसल्ये तू एक मात्र मिक्की खोज कर ॥ ४०॥ युद्धमें राजाके रथ, हाथी, घोड़े, अभिमानी मुभट, मंत्र, शोर्य और तल्वार; यह सब अनुपम सामग्री तमी तक कार्यको सिद्ध कर सकती है जब तक कि दुष्ट भृता यमराज (मृत्यु) कोधित होकर मारनेकी इच्छासे सामने नहीं दें। इसल्ये विद्वान् पुरुपोंको उस यमसे

१ क मर्श्न, दा मद्याः । २ क दावद् दनः सन्सुर्छ । पद्यने ० १४

राक्षो ऽपि क्षुधितो ऽपि निर्दयमना याविज्ञघत्सुर्यमः कुद्धो धावति नैव सन्मुखिमतो यत्नो विधेयो वुधैः ॥ ४१ ॥

- 294) राजापि क्षणमात्रतो विधिवशाद्रङ्कायते निश्चितं सर्वव्याधिविवर्जितो ऽपि तरुणो ऽप्याशु क्षयं गच्छति। अन्यैः किं किल सारतामुपगते श्रीजीविते द्वे तयोः संसारे स्थितिरीदशीति विदुषा कान्यत्र कार्यो मदः॥ ४२॥
- 295) हन्ति व्योम स मुष्टिनाथ सरितं शुष्कां तरत्याकुलः तृष्णातों ऽथ मरीचिकाः पिवति च प्रायः प्रमत्तो भवन् । प्रोत्तुङ्गाचलचूलिकागतमरुत्येङ्गत्प्रदीपोपमैः यः सम्पत्सुतकामिनीप्रभृतिभिः कुर्यान्मदं मानवः॥ ४३॥
- 296) लक्ष्मीं व्याधमृगीमतीव चपलामाश्रित्य भूपा मृगाः पुत्रादीनपरान् मृगानतिरुषा निघ्नन्ति सेर्ध्यं किल ।

यमः । श्रिधितः अतिनिर्दयमनाः । पुनः किंलक्षणः यमः । जिघत्यः प्रितिम् इच्छुः जिघत्यः । श्रुधैः पण्डितैः । इतः यमात् । यतः विधेयः कर्तव्यः ॥ ४१ ॥ राजा अपि । विधिवशात् कर्मवशात् । क्षणमात्रतः क्षणतः । निश्चितम् । रहायते रह इव आचरित । सर्वव्याधिविवर्जितोऽपि तरुणः आश्रु क्षयं गच्छिति । अन्यैः किम् । किल इति सत्ये । श्रीजीविते द्वे सारताम् उपगते । तयोः द्वयोः श्रीजीवितयोः । ईदशी स्थितिः । इति ज्ञात्वा । विदुषा पण्डितेन । अन्यत्र । क्ष कस्मिन् विषये । मदः कार्यः । अपि तु मदः न कर्तव्यः ॥ ४२ ॥ अत्र संसारे । यः मानवः सम्पत्सुतकामिनीप्रमृतिभिः । मदं गर्वम् । कुर्यात् । किलक्षणेः संपत्सुतकामिनीप्रमृतिभिः । प्रकर्षण उत्तुज्ञा अचलचूलिका तस्यां गतः मक्त् तेन प्रह्मन्तैः ये प्ररीपाः तत्समानैः । यः मादं करोतिः स मूर्खः मुष्टिना व्योम हन्ति मारयित । अथ आकुलः शुष्काम् । सरितं नदीम् । तरित । अथ च पुनः । प्रायः बाहुल्येन । प्रमत्तः भवन् तृष्णार्तः मरीचिकाः पिवति । इति ज्ञात्वा । मदः न कार्यः न कर्तव्यः ॥ ४३ ॥ भूपाः मृगाः ।

अपनी रक्षा करनेके िलये अर्थात् मोक्षप्राप्तिके िलये ही प्रयत्न करना चाहिये ॥ ४१ ॥ भाग्यवश राजा मी क्षणभरमें निश्चयसे रंकके समान हो जाता है, तथा समस्त रोगोंसे रहित युवा पुरुष भी शीष्ठ ही मरणको प्राप्त होता है। इस प्रकार अन्य पदार्थोंके विषयमें तो क्या कहा जाय, किन्तु जो लक्ष्मी और जीवित दोनों ही संसारमें श्रेष्ठ समझे जाते हैं उनकी भी जब ऐसी (उपर्युक्त) स्थिति है तब विद्वान् मनुष्यको अन्य किसके विषयमें अभिमान करना चाहिये ! अर्थात् अभिमान करनेके योग्य कोई भी पदार्थ यहां स्थायी नहीं है ॥ ४२ ॥ सम्पत्ति, पुत्र और स्त्री आदि पदार्थ ऊंचे पर्वतकी शिखरपर स्थित व वायुसे चलायमान दीपकके समान शीष्ठ ही नाशको प्राप्त होनेवाले हैं । फिर भी जो मनुष्य उनके विषयमें स्थिरताका अभिमान करता है वह मानो मुद्दीसे आकाशको नष्ट करता है, अथवा व्याकुल होकर सूखी (जलसे रहित) नदीको तैरता है, अथवा व्याससे पीड़ित होकर प्रमादयुक्त होता हुआ वालुको पीता है ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार मुद्दीसे आकाशको ताड़ित करना, जलरहित नदीमें तैरना, और प्याससे पीड़ित होकर वालुका पान करना; यह सब कार्य असम्भव होनेसे मनुष्यकी अज्ञानताका द्योतक है उसी प्रकार जो सम्पत्ति, पुत्र और की आदि पदार्थ देखते देखते ही नष्ट होनेवाले हैं उनके विषयमें अभिमान करना भी मनुष्यकी अज्ञानताको प्रगट करता है । कारण कि यदि उक्त पदार्थ चिरस्थायी होते तो उनके विषयमें अभिमान करना उचित कहा जा सकता था, सो तो हैं नहीं ॥ ४३ ॥ राजारूपी मृग अत्यन्त चंचल ऐसी लक्ष्मीरूपी व्याधकी हिरणीका आश्रय लेकर ईर्ष्यायुक्त होते हुए अतिशय कोधसे पुत्रादिरूपी दूसरे मुगोंका घात करते हैं । वे जिस यमरूपी व्याधने बहुत-सी

सजीभृतघनापदुन्नतघनुःसंलग्नसंहुच्छरं नो पश्यन्ति समीपमागतमपि कुद्धं यमं लुच्घकम् ॥ ४४ ॥ 297 ) मृत्योगोंचरमागते निजजने मोहेन यः शोककृत् नो गन्धो ऽपि गुणस्य तस्य बहवो दोषाः पुनर्निश्चितम् । दुःखं वर्धत एव नश्यति चतुर्वगीं मतेर्विश्चमः पापं रुक् च मृतिश्च दुर्गतिरथ स्याहीर्घसंसारिता ॥ ४५ ॥ 298 ) आपन्मयसंसारे क्रियते विदुषा किमापदि विषादः । कस्त्रस्यति लङ्घनतः प्रविधाय चतुष्पथे सदनम् ॥ ४६ ॥

लक्षीम् । व्याधमृगीं भिद्धमृगीम् । अतीव चपलाम् आश्रित्य पुत्रादीन् क्षपरान् मृगान् । अतिरुपा कोपेन । सेर्घ्यम् ईर्घ्यायुक्तं यमा स्थात्तथा । निम्नित मारयिन्त । किल इति सत्ये । कुद्धं यमं छुन्धकं समीपम् आगतम् अपि नो पश्यिन्त । किलक्षणं यमव्याधम् । सजीभूतधनापदुन्नतधनुःसंलम्नसंहत् शरं वाणम् ॥ ४४ ॥ अत्र लोके । निजजने । मृत्योगींचरं यमस्य गोचरम् । आगते सति । यः मृद्धः । मोहेन शोककृत् भवति । तस्य जनस्य । गुणलेशोऽपि गन्धोऽपि वासनामात्रम् अपि नो अस्ति । पुनः निश्चितं दोषा बह्वः सन्ति । तस्य शोकी[िक]जनस्य दुःखं वर्धते । एव निश्चितम् । चतुर्वर्गः धर्मार्धकाममोक्षाः । नश्यितं । पुनः निश्चितं वेषा बह्वः सन्ति । तस्य गापं भवति । तेन पापेन रुक्त् रोगं भवति । तेन रुजा मृतिः मरणं भवति । च पुनः । तस्य मतेः विश्वमः । स्थाद्भवेत् । तस्य पापं भवति । स्थाद्भवेत् ॥ ४५ ॥ आपन्मयसंसारे आपि सत्याम् । विदुपा पण्डितेन । दुर्गतिः भवति । अपि तु न कियते । च पुनः । चतुष्पये । सदनं गृहं वा शयनम् । प्रविधाय कृत्वा । लङ्कनतः उपद्रवात् ।

आपत्तियोंरूपी धनुषको सुसज्जित करके उसके ऊपर संहार करनेवाले वाणको रख लिया है तथा जो अपने समीपमें आ चुका है ऐसे उस कोधको प्राप्त हुए यमरूपी व्याधको भी नहीं देखते हैं ॥ विशेपार्थ— जिस प्रकार हिरण व्याधके द्वारा पकड़ी गई (मरणोन्मुख) हिरणीके निमित्तसे ईर्प्यायुक्त होकर दूसरे हिरणोंका तो घात करते हैं, परन्तु वे उस व्याधकी ओर नहीं देखते जो कि उनका वध करनेके लिये धनुष-वाणसे सुसिज्जित होकर समीपमें आ चुका है। ठीक उसी प्रकारसे राजा लोग चंचल राज्यलक्ष्मीके निमित्तसे कुद्ध होकर अन्यकी तो बात क्या किन्तु पुत्रादिकोंका भी घात करते हैं, परन्तु वे उस यमराज ( मृत्यु ) को नहीं देखते जो कि अनेक आपत्तियोंमें डालकर उन्हें महण करनेके लिये समीपमें आ चुका है। तात्पर्य यह कि जो धन-सम्पत्ति कुछ ही समय रहकर नियमसे नष्ट हो जानेवाली है उसके निमित्तसे मनुप्योंको दूसरे प्राणियोंके लिये कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिये । किन्तु अपने आपको भी नश्वर समझकर कल्याणके मार्गमें ल्या जाना चाहिये॥ ४४॥ अपने किसी सम्बन्धी पुरुषका मरण हो जानेपर जो अज्ञानके वश होकर शोक करता है उसके पास गुणकी गन्ध (लेश मात्र) भी नहीं है, परन्तु दोप उसके पास बहुत-से हैं; यह निध्यित है। इस शोकसे उसका दुख अधिक बढ़ता है; धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप चारों पुरुपार्थ नष्ट होते हैं; बुद्धिमें विपरीतता आती है, तथा पाप ( असातावेदनीय ) कर्मका वन्ध भी होता है, रोग उत्पन्न होता है, तथा अन्तमें मरणको प्राप्त होकर वह नरकादि दुर्गतिको प्राप्त होता है । इस प्रकार उसका संसारपरिश्रमण लंबा हो जाता है ॥ ४५ ॥ इस आपित्तिक्रूप संसारमें किसी विशेष आपित्तिके प्राप्त होनेपर विद्वान् पुरुष क्या विषाद करता है ? अर्थात् नहीं करता । ठीक है-चौरस्तेमें (जहां चारों और राम्ता जाना है ) मदान पनाकर कौन-सा मनुष्य लांचे जानेके भयसे दुखी होगा ! अधीत् कोई नहीं होगा ॥ विशेषार्थ- जिस प्रकार नारसोमें स्थित रहकर यदि कोई मनुष्य गाड़ी आदिके द्वारा कुचले जानेकी आगंका फरना है तो यह

१ श चतुर्वनैः नस्यति ।

- 299) वात्ल एष किमु किं ग्रहसंगृहीतो भ्रान्तो ऽथ वा किमु जनः किमथ प्रमत्तः। जानाति पश्यति शृणोति च जीवितादि विद्युचलं तदिप नो कुरुते स्त्रकार्यम्॥ ४७॥
- 300) दत्तं नौषधमस्य नैव कथितः कस्याप्ययं मित्रणो नो कुर्याच्छुचमेवमुन्नतमित्रोंकान्तरस्थे निजे। यत्ना यान्ति यतो ऽङ्गिनः शिथिलतां सर्वे मृतेः संनिधो बन्धाश्चर्मविनिर्मिताः परिलसद्वर्षाम्बुसिक्ता इव॥ ४८॥
- 301) स्वकर्मव्याघ्रेण स्फुरितनिजकालादिमहसा समाद्यातः साक्षाच्छरणरहिते संस्रुतिवने। प्रिया मे पुत्रा मे द्विणमपि मे मे गृहमिदं वदन्नेवं मे मे पश्रुरिव जनो याति मरणम्॥ ४९॥

कः त्रस्यित कः भयं करोति । न कोऽपि ॥ ४६ ॥ एषः जनः किमु वातुलः । किं वा प्रहेण संगृहीतः । अथवा किमु भ्रान्तः । अथ किं प्रमत्तः । च पुनः । एषः जनः जीवितादि विद्युच्छं जानाति पश्यित शृणोति । तदिप खकार्यं नो कुरते ॥ ४७ ॥ उन्नतमितः ज्ञानवान् । निजे इष्टे । लोकान्तरस्थे सित मृते सित । एवं शुचं शोकं नो कुर्यात् । एवं कथम् । अस्य रोगिणः पुरुषस्य ओषधं नो दत्तम् । अयं कस्यापि मिन्त्रणः नैव कथितः । एवं शुचं शोकं नो कुर्यात् । यतः अिहनः जीवस्य । मृतेः यमस्य । संनिधौ समीपे । सर्वे यलाः शिथिलतां यान्ति । यथा चर्मविनिर्मिताः बन्धाः परिलसद्वर्षम्बुिक्ता इव जलेन िक्ताः चर्मबन्धाः शिथिलतां यान्ति ॥ ४८ ॥ जनः लोकः । संस्तिवने संसारवने । स्वकर्मव्याप्रेण साक्षात् समाप्रातः गृहीतः । मरणं याति । किंलक्षणे संसारे । शरणरिहते । किंलक्षणेन स्वकर्मव्याप्रेण । स्फुरितनिजकालादिमहसा । एवं वदन् मरणं याति । एवं

उसकी अज्ञानता ही कही जाती है। ठीक इसी प्रकारसे जब कि संसारका स्वरूप ही आपत्तिमय है तब भला ऐसे संसारमें रहकर किसी आपत्तिके आनेपर खेदखिन होना, यह भी अतिशय अज्ञानताका चौतक है ॥ ४६ ॥ यह मनुष्य क्या वातरोगी है, क्या भूत-पिशाच आदिसे ग्रहण किया गया है, क्या भ्रान्तिको पाप्त हुआ है, अथवा क्या पागल है ? कारण कि वह 'जीवित आदि बिजलीके समान चंचल है 'इस बातको जानता है, देखता है और सुनता भी है; तो भी अपने कार्य (आत्महित) को नहीं करता है ॥४७॥ किसी प्रिय जनके मरणको प्राप्त होनेपर विवेकी मनुष्य 'इसको औषध नहीं दी गई, अथवा इसके विषयमें किसी माम्रिकके लिये नहीं कहा गया' इस प्रकारसे शोकको नहीं करता है। कारण कि मृत्युके निकट आनेपर प्राणियोंके सभी प्रयत इस प्रकार शिथिलताको प्राप्त होते हैं जिस प्रकार कि चमड़ेसे बनाये गये बन्धन वर्षाके जलमें भीगकर शिथिल हो जाते हैं। अर्थात् मृत्युसे बचनेके लिये किया जानेवाला प्रयत्न कभी किसीका सफल नहीं होता है ॥४८॥ जो संसाररूपी वन रक्षकोंसे रहित है उसमें अपने उदयकाल आदिरूप पराक्रमसे संयुक्त ऐसे कर्मरूपी व्याघ्रके द्वारा ग्रहण किया गया यह मनुष्यरूपी प्रा 'यह प्रिया मेरी है, ये पुत्र मेरे हैं, यह द्रव्य मेरा है, और यह घर भी मेरा है' इस प्रकार 'मेरा मेरा' कहता हुआ मरणको प्राप्त हो जाता है ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार वनमें गन्धको पाकर चीतेके द्वारा पकड़े गये बकरे आदि पशुकी रक्षा करनेवाला वहां कोई नहीं है-वह 'मैं मैं' शब्दको करता हुआ वहींपर मरणको प्राप्त होता है-उसी प्रकार इस संसारमें कर्मके आधीन हुए प्राणीकी भी मृत्युसे रक्षा करनेवाला कोई नहीं है। फिर भी मोहके वशीभूत होकर यह मनुष्य उस मृत्युकी ओर ध्यान न देकर जो स्नी-पुत्रादि बाह्य पदार्थ कभी अपने नहीं हो सकते उनमें ममत्व-वुद्धि रखकर 'मे मे' (यह स्त्री मेरी है, ये पुत्र मेरे हैं आदि) करता हुआ व्यर्थमें संक्लेशको प्राप्त होता

-304: ३-५२ ]

- 302) दिनानि खण्डानि गुरूणि मृत्युना विहन्यमानस्य निजायुषो भृशम्। पतन्ति पश्यन्नपि नित्यमग्रतः स्थिरत्वमात्मन्यभिमन्यते जडः॥ ५०॥
- 303) कालेन प्रलयं व्रजन्ति नियतं ते ऽपीन्द्रचन्द्रादयः का वार्तान्यजनस्य कीटसदृशो ऽशक्तेरदीर्घायुषः। तस्मान्मृत्युमुपागते प्रियतमे मोहं मुधा मा कृथाः कालः कीडति नात्र येन सहसा तर्तिकचिदन्विष्यताम्॥ ५१॥
- 304) संयोगो यदि विषयोगविधिना चेज्जन्म तन्मृत्युना सम्पश्चेद्विपदा सुखं यदि तदा दुःखेन भाव्यं ध्रुवम् । संसारे ऽत्र मुद्दुर्भुद्वर्वद्वविधावस्थान्तरप्रोल्लसद्-वेषान्यत्वनटीकृताङ्गिने सतः शोको न हर्षः कचित्॥ ५२॥

कथम् । प्रिया मे पुत्रा मे द्रविणमिप मे इदं गृहं मे । एवं वदन् पशुरिव अजिशशुरिव मरणं याति ॥ ४९ ॥ निजायुषः । गुरूणि वहुतराणि । खण्डानि दिनानि । निल्यम् अप्रतः पतन्ति । किलक्षणस्य निजायुषः । मृत्युना विहन्यमानस्य यमेन पीड्यमानस्य । जटः मूर्खजनः । पश्यन् अपि आत्मिनि विषये स्थिरत्वम् अभिमन्यते ॥ ५० ॥ भो भव्याः श्रूयताम् । कालेन कृत्वा । तेऽिप इन्द्रचन्द्रादयः । नियतं निश्चितम् । प्रल्यं व्रजन्ति नाशं गच्छन्ति । अन्यजनस्य का वार्ता । किलक्षणस्य अन्यजनस्य । कीट-सद्दशः पत्रज्ञसमानस्य । पुनः किलक्षणस्य अन्यजनस्य । अशिकः असमर्थस्य । पुनः किलक्षणस्य अन्यजनस्य । अदीर्घायुषः स्तोकायुर्जनस्य । तस्मात्कारणात् । प्रियतमे इष्टे जने । मृत्युम् उपागते सित । मुधा वृथा । मोहं मा कृथाः । सहसा तिकिन्ति । अन्विष्यताम् अवलोक्यताम् । येन आत्मावलोकनेन । अत्र कालः न कीडित ॥ ५१ ॥ अत्र संसारे । धुवं निश्चितम् । यदि सुखम् अस्ति तदा दुःखेन भाव्यं व्याप्तम् अस्ति । चेत् यदि । संपत् अस्ति तदा विपदा भाव्यम् अस्ति । अत्र संसारे । यदि चेत् । संयोगः इष्टमिलनम् अस्ति । तदा विप्रयोगविधिना वियोगेन ।

है ॥ ४९ ॥ यह अज्ञानी प्राणी मृत्युके द्वारा खण्डित की जानेवाली अपनी आयुके दिनरूप दीर्घ खण्डोंको सदा सामने गिरते हुए देखता हुआ भी अपनेको स्थिर मानता है ॥ ५० ॥ जब वे इन्द्र और चन्द्र आदि भी समय पाकर निश्चयसे मृत्युको प्राप्त होते हैं तब भला कींड़ेके सहश निर्वल एवं अल्पायु अन्य जनकी तो बात ही क्या है ? अर्थात् वह तो निःसन्देह मरणको प्राप्त होवेगा ही । इसलिये हे भव्य जीव ! किसी अत्यन्त प्रिय मनुष्यके मरणको प्राप्त होनेपर व्यर्थमें मोहको मत कर । किन्तु ऐसा कुछ उपाय खोज, जिससे कि वह काल (मृत्यु ) सहसा यहां कीड़ा न कर सके ॥ ५१ ॥ जहांपर प्राणी बार बार बहुत प्रकारकी अवस्थाओंरूप वेषोंकी भिन्नतासे नटके समान आचरण करते हैं ऐसे उस संसारमें यदि इष्टका संयोग होता है तो वियोग भी उसका अवस्य होना चाहिये, यदि जन्म है तो मृत्यु भी अवस्य होनी चाहिये, यदि सम्पत्ति है तो विपत्ति भी अवस्य होनी चाहिये, तथा यदि खुल है तो दुल भी अवस्य होना चाहिये । इसीलिये सज्जन मनुष्यको इष्टसंयोगादिके होनेपर तो हर्ष और इष्टवियोगादिके होनेपर शोक भी नहीं करना चाहिये ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार नट (नाटकका पात्र) आवश्यकतानुसार राजा और रंक आदि अनेक प्रकारके वेषोंको तो ग्रहण करता है; परन्तु वह संयोग और वियोग, जन्म और मरण, सम्पत्ति और विपत्ति तथा सुल और दुल आदिमें अन्तःकरणसे हर्ष एवं विपादको ग्राप्त नहीं होता । कारण कि वह अपनी यथार्थ अवस्था और ग्रहण किये हुए उन क्रत्रिम वेषोंमें मेद समझता है । उसी प्रकार विवेकी मनुष्य भी उपर्युक्त संयोग-वियोग एवं नर-नारकादि अवस्थाओंमें कभी हर्ष और विपादको नहीं प्राप्त होता ।

१ क पशुरिव मरणं। २ क कीटसदृशः पुनः।

- 305) लोकाश्चेतिस चिन्तयन्त्यनुदिनं कल्याणमेवात्मनः कुर्यात्सा भवितव्यतागतवती तत्तत्र यद्रोचते। मोहोल्लासवशादितप्रसरतो हित्वा विकल्पान् वहुन् रागद्वेषविषोज्झितैरिति सदा सद्भिः सुखं स्थीयताम्॥ ५३॥
- 306) लोका गृहप्रियतमासुतजीवितादि वाताहतध्वजपटाग्रचलं समस्तम्। व्यामोहमत्र परिदृत्य धनादिमित्रे धर्मे मर्ति कुरुत किं वहुभिवैचोभिः॥ ५४॥
- 307) पुत्रादिशोकशिखिशान्तिकरी यतीन्द्रश्रीपद्मनन्दिवदनाम्बुधरप्रसूतिः । सद्वोधसस्यजननी जयतादनित्यपञ्चाशदुन्नतिधयाममृतैकवृष्टिः॥ ५५॥

व्याप्तं पीडितम् अस्त । किंलक्षणे संसारे । मुहुर्मुहुः वारंवारम् । बहुविधावस्थान्तरप्रोह्नसद्वेषान्यत्वेनटीक्तािक्ति बहुविधगल्यन्तर-वेषैः नर्तितजीवणणे । सतः सत्पुरुषस्य । किन्तिकाले शोकः न कार्यः क्षित्वाले हर्षः न कार्यः ॥ ५२ ॥ रागद्वेषविपोज्ञितैः रागद्वेषरिहितैः । सिद्धः चतुरैः । सदा काले । सुखम् । स्थीयतां तिष्ठताम् । इति विकल्पान् बहुन् । हित्वा त्यक्त्वा । किलक्षणान् विकल्पान् । मोहोह्नासवशात् मोहप्रभावात् । अतिप्रसरतः । लोकाः जनाः । चेतिस विषये । अनुदिनं दिनं दिनं प्रति । आत्मनः कल्याणम् एव चिन्तयन्ति । सा आगतवती भवितव्यता । तत्र लोकरोचने । यद्रोचते तत्कुर्यात् ॥ ५३ ॥ मो लोकाः गृहप्रियतमा-स्त्री-सुत-पुत्र-जीवितादि वातेन पवनेन आहतं पीडितं ध्वजपटाग्रं तद्वत् चलं चपलम् । समस्तम् । विजानीत । अत्र धनादिष्ठ धनादिमित्रे व्यामोहम् । परिहृत्य परित्यक्त्वा । धर्मे मर्ति कुरुत । बहुभिर्वचोभिः किम् । न किमपि ॥ ५४ ॥ अनित्यपद्याशत् जयतात् । किलक्षणा अनित्यपद्याशत् । उन्नतिधयाम् उन्नतसुद्धीनाम् । अमृतैकन्नष्टिः । पुनः किलक्षणा अनित्यपद्याशत् । पुनः किलक्षणा अनित्यपद्याशत् । सद्वोधसस्यजननी वोधधान्यजन्मभूमिः ॥ ५५ ॥ इति अनित्यपद्याशत् ॥ ३ ॥ वित्यपद्याशत् ॥ स्रोधसस्यजननी वोधधान्यजन्मभूमिः ॥ ५५ ॥ इति अनित्यपद्याशत् ॥ ३ ॥

कारण कि वह समझता है कि संसारका स्वरूप ही जन्म-मरण है। इसमें पूर्वोपार्जित कर्मके अनुसार प्राणियोंको कभी इष्टका संयोग और कभी उसका वियोग भी अवस्य होता है। सम्पत्ति और विपत्ति कभी किसीके नियत नहीं है—यदि मनुष्य कभी सम्पत्तिशाली होता है तो कभी वह अशुभ कर्मके उदयसे विपत्तिप्रस्त भी देखा जाता है। अतएव उनमें हर्ष और विषादको प्राप्त होना बुद्धिमत्ता नहीं है॥ ५२॥ मनुष्य मनमें प्रतिदिन अपने कल्याणका ही विचार करते हैं, किन्तु आई हुई भवितव्यता (दैव) वही करती है जो कि उसको रुचता है। इसलिये सज्जन पुरुष राग-द्रेषरूपी विषसे रहित होते हुए मोहके प्रभावसे अतिशय विस्तारको प्राप्त होनेवाले बहुतसे विकल्पोंको छोड़कर सदा सुखपूर्वक स्थित रहें॥ ५३॥ हे भव्यजनो! अधिक कहनेसे क्या १ जो गृह, स्त्री, पुत्र और जीवित आदि सब वासुसे ताड़ित ध्वजाके वस्त्रके अप्रभागके समान चंचल हैं उनके विषयमें तथा धन एवं मित्र आदिके विषयमें मोहको छोड़कर धर्ममें बुद्धिको करो॥ ५४॥ श्री पद्मनन्दी मुनीन्द्रके मुलरूपी मेघसे उत्पन्न हुई जो अनित्यपद्माशत् (पचास श्लोकमय अनित्यताका प्रकरण) रूप अद्वितीय अमृतकी वर्षा विद्वज्ञनोंके लिये पुत्रादिके शोकरूपी अग्रिको शान्त करके सम्यग्ज्ञानरूप सस्य (फसल) को उत्पन्न करती है वह जयवंत होवे॥ ५५॥

इस प्रकार अनित्यपञ्चाशत् समाप्त हुआ ॥ ३ ॥

## [ ४. एकत्वसप्ततिः ]

308) चिदानन्दैकसद्भावं परमात्मानमन्ययम् । प्रणमामि सदा शान्तं शान्तये सर्वकर्मणाम्॥१॥ 309) खादिपञ्चकनिर्मुक्तं कर्माष्टकविवर्जितम् । चिदात्मकं परं ज्योतिर्वन्दे देवेन्द्रपूजितम् ॥ २॥

३११) चित्तत्वं तत्प्रतिप्राणिदेह एव व्यवस्थितम्। तमञ्जूष्टा न जानन्ति भ्रमन्ति च बहिर्बहिः॥४॥

312) भ्रमन्तो ऽपि सदा शास्त्रजाले महति केचन। न विदन्ति परं तत्त्वं दारुणीव हुताशनम् ॥५॥

313) केचित्केनापि कारुण्यात्कथ्यमानमपि स्फुटम्।न मन्यन्ते न शृण्वन्ति महामोहमलीमसाः॥

314) भूरिधर्मात्मकं तत्त्वं दुःश्रुतेर्मन्दवुद्धयः । जात्यन्धहस्तिरूपेण झात्वा नश्यन्ति केचन॥ ७॥

अहं पद्मनन्याचार्यः । सदा सर्वदा । प्रणमामि । कम् । परमात्मानम् । किंलक्षणं परमात्मानम् । चिदानन्दैकसद्भावं ज्ञान-भानन्दैकस्भावम् । पुनः किंलक्षणं परमात्मानम् । अन्ययं विनाशरिहतम् । पुनः किंलक्षणं परमात्मानम् । शान्तं सर्वोपाधिवर्जितम् । एवंविधं परमात्मानं सदा प्रणमामि । कस्मै । सर्वकर्मणां शान्तये ॥ १ ॥ चिदात्मकं ज्योतिः अहं वन्दे । किंलक्षणं ज्योतिः । खादिपै वक्षिनिर्मुक्तम् आकाशादिप व्यवस्यरिहतं वा पञ्चइन्द्रियरिहतम् । पुनः किंलक्षणं ज्योतिः । कर्माष्टकविनर्जितम् । परम् चत्रुष्टम् । वन्दे । पुनः किंलक्षणं ज्योतिः । देनेन्द्रपृजितम् ॥ २ ॥ तस्म चिदात्मने नमः । यत्परंज्योतिः । अवोधानां परम् चल्हष्टम् । वन्दे । पुनः किंलक्षणं ज्योतिः । सद्वोधचक्षुषां सद्वोधयुक्तानाम् । व्यक्तं प्रकटम् । यत्परंज्योतिः सर्ववस्तृतां वोधरिहतानाम् । अव्यक्तम् अप्रकटम् । यत्परंज्योतिः । सद्वोधचक्षुषां सद्वोधयुक्तानाम् । व्यक्तं प्रकटम् । यत्परंज्योतिः सर्ववस्तृतां पदार्थानां सारम् । तस्मै चिदात्मने नमः ॥ ३ ॥ तत् । चित्तत्त्वं चैतन्यतत्त्वम् । प्रतिप्राणिदेहे प्राणिनां देहे । एव निश्चितम् । व्यवस्थितम् अस्ति । तत् चैतन्यतत्त्वम् । तमश्चित्ता । मध्यात्व —अन्यकारेण आच्छादिताः । न जानन्ति । च पुनः । विद्विदिः प्रमन्ति ॥ ४ ॥ केचन मूर्वाः । सदा सर्वदा । महति शास्रजाले अमन्तोऽपि । परं तत्त्वम् आत्मतत्त्वम् । न विदन्ति न लभन्ते । यथा दार्शण काष्ठे । हुताशनं प्राप्तुं दुर्लभम् ॥ ५ ॥ कारण्यात् दयाभावात् । केनापि रफुटं व्यक्तं प्रकटं तत्त्वम् । कथ्यमानम् अपि । केचित् मूर्वाः । न मन्यन्ते न शुण्वन्ति । किंलक्षणाः मूर्वाः । महामोहमलीमसाः महामोहेन व्याप्ताः ॥ ६ ॥ केचन मन्द्युद्धयः । भूरिधर्मात्मकं तत्त्वं जाल्यन्यहरितरूपेण ज्ञात्वा नश्यन्ति । किंलक्षणाः मूर्वाः । महामोहमलीमसाः महामोहेन द्राक्षप्रमाणात् मन्द-मन्द्युद्धयः । भूरिधर्मात्मकं तत्त्वं जाल्यन्यहरितरूपेण ज्ञात्वा नश्यन्ति । किंलक्षणाः मूर्वाः । महामोहमलीमसाः महामोहेन द्राक्षप्रमाणात् मन्द-मन्द्युद्धयः । भूरिधर्मात्मकं तत्त्वं जाल्यन्यहरितस्यन्ति । किंलक्षणाः मूर्वाः । महामोहम्यन्ति । दुःश्रुतेः दुर्णयदुःशास्त्रमाणात् मन्द-

जिस परमात्माके चेतनखरूप अनुपम आनन्दका सद्भाव है तथा जो अविनश्वर एवं शान्त है उसके लिये में (पद्मनन्दी मुनि) अपने समस्त कर्मोंको शान्त करनेके लिये सदा नमस्कार करता हूं ॥ १ ॥ जो आकाश आदि पांच (आकाश, वायु, अभि, जल और पृथिवी) द्रव्योंसे अर्थात् शरीरसे तथा ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंसे भी रहित हो चुकी है और देवोंके इन्द्रोंसे पूजित है ऐसी उस चैतन्यस्वरूप उत्कृष्ट ज्योतिको में नमस्कार करता हूं ॥ २ ॥ जो चेतन आत्मा अज्ञानी प्राणियोंके लिये अस्पष्ट तथा सम्यग्ज्ञानियोंके लिये स्पष्ट है और समस्त वस्तुओंमें श्रेष्ठ है उस चेतन आत्माके लिये नमस्कार हो ॥ ३ ॥ वह चैतन्य तत्त्व प्रत्येक प्राणीके शरीरमें ही स्थित है । किन्तु अज्ञानरूप अन्धकारसे व्याप्त जीव उसको नहीं जानते हैं, इसीलिये वे बाहिर बाहिर घूमते हैं अर्थात् विषयमोगजनित सुलको ही वास्तविक सुल मानकर उसको प्राप्त करनेके लिये ही प्रयत्नशील होते हैं ॥ ४ ॥ कितने ही मनुष्य सदा महान् शास्त्रसमूहमें परिश्रमण करते हुए भी, अर्थात् बहुतन्से शास्त्रोंका परिशीलन करेते हुए भी उस उत्कृष्ट आत्मतत्त्वको काष्टमें शक्तिरूपसे विद्यमान अभिके समान नहीं जानते हैं ॥ ५ ॥ यदि कोई दयासे प्रेरित होकर उस उत्कृष्ट तत्त्वका स्पष्टतया कथन भी करता है तो कितने ही प्राणी महामोहसे मिलन होकर उसको न मानते हैं और न सुनते भी हैं ॥ ६ ॥ जिस प्रकार जन्मान्य पुरुष हार्थीके यथार्थ स्वरूपको नहीं ग्रहण कर पाता है, किन्तु उसके किसी एक ही अंगको पकड़कर उसे ही हाथी मान लेता है, ठीक इसी प्रकारसे कितने ही मन्दवुद्धि मनुप्य एकान्तवादियों-

१ श शान्तं एवंविषं। २ श वन्दे खादि। ३ क प्रापितुं।

315) केचित् किंचित्परिज्ञाय कुतश्चिद्वविताशयाः। जगन्मन्दं प्रपश्यन्तो नाश्चयन्ति मनीषिणः॥८॥

316) जन्तुमुद्धरते धर्मः पतन्तं दुःखसंकटे । अन्यथा स कृतो भ्रान्त्या लोकैर्प्राह्यः परीक्षितः॥९॥

317) सर्वविद्वीतरागोको धर्मः सूनृततां वजेत्। प्रामाण्यतो यतः पुंसो वाचः प्रामाण्यसिष्यते॥ वृद्धयः ॥ ७ ॥ केचिज्जीवाः । कुतश्चित् शास्त्रात् । किंचित्तत्त्वम् । परिज्ञाय ज्ञात्वा । जगन्मन्दं मूर्खम् । प्रपश्यन्तः । मनीिषणः पण्डिताः । परमात्मतत्त्वं न आश्रयन्ति न प्राप्नुवन्ति । किंलक्षणाः पण्डिताः । गर्विताशयाः गर्वितचित्ताः ॥ ८ ॥ धर्मः दुःख-संकटे पतन्तम् । जन्तुं जीवम् । उद्धरते । स द्याधर्मः आत्मधर्मः । लोकैः भ्रान्ला अन्यथा कृतः । साधुजनैः परीक्षितः परीक्षां कृत्वा । प्राह्मः प्रहणीयः ॥ ९ ॥ सर्ववित् सर्वज्ञः वीतरागैः तेन उक्तः धर्मः सूनृततां व्रजेत् सखतां व्रजेत् । यतः कारणात् । के द्वारा प्ररूपित खोटे शास्त्रोंके अभ्याससे पदार्थको सर्वथा एकरूप ही मानकर उसके अनेक धर्मात्मक (अनेकान्तात्मक) स्वरूपको नहीं जानते हैं और इसीलिये वे विनाशको प्राप्त होते हैं ॥ विशेषार्थ- जिस प्रकार किसी एक ही पुरुषमें पितृत्व, पुत्रत्व, भागिनेयत्व और मातुलत्व आदि अनेक धर्म मिन्न मिन्न अपेक्षासे रहते हैं तथा अपेक्षाकृत होनेसे उनमें परस्पर किसी प्रकारका विरोध भी नहीं आता है। इसी प्रकारसे प्रत्येक पदार्थमें अनेक धर्म रहते हैं । किन्तु कितने ही एकान्तवादी उनकी अपेक्षाकृत सत्यताको न समझकर उनमें परस्पर विरोध बतलाते हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार किसी एक ही पदार्थमें एक साथ शीतता और उप्णता ये दोनों धर्म नहीं रह सकते हैं उसी प्रकारसे एक ही पदार्थमें नित्यत्व-अनित्यत्व, पृथक्त्वापृथक्त्व तथा एकत्वानेकत्व आदि परस्पर विरोधी धर्म भी एक साथ नहीं रह सकते हैं । परन्तु यदि इसपर गम्भीर दृष्टिसे विचार किया जाय तो उक्त धर्मींके रहनेमें किसी प्रकारका विरोध प्रतिभासित नहीं होता है। जैसे-किसी एक ही पुरुषमें अपने पुत्रकी अपेक्षा पितृत्व और पिताकी अपेक्षा पुत्रत्व इन दोनों विरोधी धर्मोंके रहनेमें। एक ही वस्तुमें शीतता और उष्णताके रहनेमें जो विरोध बतलाया जाता है इसमें प्रत्यक्षसे बाधा आती है, क्योंकि, चीमटा आदिमें एक साथ वे दोनों (अग्रभागकी अपेक्षा उष्णत्व और पिछले भागकी अपेक्षा शीतता) धर्म प्रत्यक्षसे देखे जाते हैं। इसी प्रकार घट-पटादि सभी पदार्थीमें द्रव्यकी अपेक्षा नित्यत्व और पर्यायकी अपेक्षा अनित्यत्व आदि परस्पर विरोधी दिखनेवाले धर्म भी पाये जाते हैं। कारण कि जब घटका विनाश होता है तब वह कुछ निरन्वय विनाश नहीं होता । किन्तु जो पुद्गल द्रव्य घट पर्यायमें था उसका पोद्गलिकत्व उसके नष्ट हो जानेपर उत्पन्न हुए ठीकरोंमें भी बना रहता है। अत एव पर्यायकी अपेक्षा ही उसका नाश कहा जावेगा, न कि पुद्गल द्रव्यकी अपेक्षा भी । इसी प्रकार अन्य धर्मीं के सम्बन्धमें भी समझना चाहिये । इस प्रकार जो जड़वुद्धि पदार्थमें अनेक धर्मों के प्रतीतिसिद्ध होनेपर भी उनमेंसे किसी एक ही धर्मको दुराग्रहके वश होकर स्वीकार करते हैं वे स्वयं ही अपने आपका अहित करते हैं ॥ ७ ॥ कितने ही जीव किसी शास्त्र आदिके निमित्तसे कुछ थोड़ा-सा ज्ञान पा करके इतने अधिक अभिमानको प्राप्त हो जाते हैं कि वे सभी लोगोंको मूर्ख समझकर अन्य किन्हीं भी विशिष्ट विद्वानोंका आश्रय नहीं लेते ॥८॥ दुखरूप संकुचित मार्गमें (गहुमें ) गिरते हुए प्राणीकी रक्षा धर्म ही करता है । परन्तु दूसरोंके द्वारा इसका स्वरूप आन्तिके वश होकर विपरीत कर दिया गया है। अत एव मनुप्योंको उसे (धर्मको) परीक्षापूर्वक प्रतण करना चाहिये ॥ ९ ॥ जो धर्म सर्वज्ञ और वीतरागके द्वारा कहा गया है वही यथार्थताको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि पुरुपकी प्रमाणतासे ही वचनमें प्रमाणता मानी जाती है ॥ विशेषार्थ-वचनमें असत्यता या तो अन्यज्ञताके कारणसे होती है या फिर हृद्यके राग-द्वेपसे दूपित होनेके कारण । इसीलिये जो पुरुप

तः मंदीद् स्थिता मर्वज्ञा बीतग्यः।

318) बहिर्विषयसंबन्धः सर्वः सर्वस्य सर्वेदा । अतस्तद्भिन्नचैतन्यबोधयोगौ तु दुर्लभौ ॥ ११ ॥ 319) लब्धिपञ्चकसामग्रीविशेषात्पात्रतां गतः । भन्यः सम्यग्दगादीनां यः स मुक्तिपथे स्थितः॥१२॥

पुंसः पुरुषस्य । प्रामाण्यतः वाचः प्रामाण्यम् । इष्यते कथ्यते ॥ १० ॥ बहिर्विषयसंबन्धः बाह्यविषयसंबन्धः सर्वः । सर्वस्य लोकस्य । सर्वेदा सदैव वर्तते । अतः बाह्यसंवन्धात् वा अतः कर्णात् । तद्भिवचैतन्यबोधयोगौ तस्मात् वाह्यसंवन्धात् भिन्नौ यो चैतन्यबोधयोगौ । तु पुनः । दुर्रुभौ । ११ ॥ यः भव्यः लव्धिपञ्चकसामग्रीविशेषात्पात्रतां गतः । पञ्चकसामग्री किम् । खयउनसम्मिवसोही देसणपाओग्गकरणलद्धीए । चत्तारि वि सामण्णा करणे सम्मत्तचारितं ॥' एका क्षयोपशमलिष्धः । तस्याः किं लक्षणम् । एकेन्द्रियादिपञ्चेन्द्रियपर्यन्तं श्रावककुलजन्म अनेकवारं प्राप्तः सम्यक्तवेन विना १ । द्वितीया विश्वद्धिलिब्धः । तस्याः किं लक्षणम् । दानपूजादिके परिणाम निर्मल अनेक वार भये सम्यग्दर्शन विना २ । तृतीया देशनालिब्धः । तस्याः किं लक्षणम् । गुरुको उपदेश सप्त तत्त्व नव पदार्थ पद्यास्तिकाय षट द्रव्य अनेकवार सुणी वखाणी सम्यग्दर्शन विना, अभ्यन्तरकी रुचि विना ३ । चतुर्थी प्रायोग्यलियः । तस्याः किं लक्षणम् । सर्वे कर्मनुकी स्थिति एक एक भाग आणि राखी तपके वल कर सम्यग्दर्शन विना पुनरपि सर्व कर्मनुकी सर्वेदेशस्थिति बांधी ४ । करणलिब्धः पश्चमी । तस्याः किं लक्षणम् । वह करणलिब्ध सम्यग्दिष्टि जीवोंके होती है। करणलब्धेश्व भेदाख्यः अधःकरणम् अपूर्वकरणम् अनिवृत्तिकरणं च। अयःकरणं किम्। सम्यक्तक परिणाम मिथ्यात्वके परिणाम समान करें । द्वितीयगुणस्थाने । अपूर्वकरणं किम् । सम्यक्तवके परिणाम अपूर्व चढिह । अनिवृत्त-करणं किम् । सम्यक्त्वके परिणामनिकी निवृत्ति नाहीं दिन दिन चढते जाहि । इस संसारी जी वने विना सम्यक्तवके चार लिब्ध तो अनेकवार पाई । परन्तु पश्चमी करणलिध दुर्लभ है, क्योंिक वह संसारी जीवोंमें सम्यग्दिष्टको ही होती है । यः भन्यः पत्रसामग्रीविशेषात्पात्रतां गतः । केषाम् । सम्यग्दगादीनाम् । स भन्यः मुक्तिपये स्थितः ॥ १२ ॥ सम्यग्दग्वोधचारित्रत्रितयं

अल्पज्ञ और राग-द्वेषसे सहित है उसका कहा हुआ धर्म प्रमाण नहीं हो सकता, किन्तु जो पुरुष सर्वज्ञ होनेके साथ ही राग-द्वेषसे रहित भी हो चुका है उसीका कहा हुआ धर्म प्रमाण माना जा सकता है ॥१०॥ सब बाह्य विषयोंका सम्बन्ध सभी प्राणियोंके और वह भी सदा काल ही रहता है। किन्तु उससे भिन्न चैतन्य और सम्यग्ज्ञानका सम्बन्ध ये दोनों दुर्रुभ हैं ॥ ११ ॥ जो भव्य जीव क्षयोपञ्चम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण इन पांच लिब्धयों रूप विशेष सामग्रीसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्ररूप रतत्रयको धारण करनेके योग्य बन चुका है वह मोक्षमार्गमें स्थित हो गया है ॥ विशेषार्थ-प्रथमोपशम सम्यक्लकी प्राप्ति जिन पांच लिब्धयोंके द्वारा होती है उनका स्वरूप इस प्रकार है-१. क्षयोपशमलिध-जब पूर्वसंचित कर्मोंके अनुभागस्पर्धक विशुद्धिके द्वारा प्रत्येक समयमें उत्तरोत्तर अनन्तगुणे हीन होते हुए उदीरणाको प्राप्त होते हैं तब क्षयोपशमल्बिय होती है। २. विश्वद्धिलब्धि-प्रतिसमय अनन्तगुणी हीनताके कमसे उदीरणाको प्राप्त कराये गये अनुभागस्पर्धकोंसे उत्पन्न हुआ जो जीवका परिणाम सातावेदनीय आदि पुण्य प्रकृतियोंके वन्धका कारण तथा असातावेदनीय आदि पाप प्रकृतियोंके अवन्धका कारण होता है उसे विशुद्धि कहते हैं। इस विशुद्धिकी प्राप्तिका नाम विशुद्धिलिब्ध है। ३. देशनालिब्ध— जीवादि छह द्रव्यों तथा नौ पदार्थोंके उपदेशको देशना कहा जाता है। उस देशनामें लीन हुए आचार्य आदिकी प्राप्तिको तथा उनके द्वारा उपदिष्ट पदार्थके महण, घारण एवं विचार करनेकी शक्तिकी प्राप्तिको भी देशना-लिंच कहते हैं। ४. प्रायोग्यलिंध- सब कर्मींकी उत्कृष्ट स्थितिको घातकर उसे अन्तःकोड़ाकोड़ि मात्र स्थितिमें स्थापित करने तथा उक्त सब कमींके उत्कृष्ट अनुमागको घातकर उसे दिस्थानीय (घातियाकर्मीके लता और दारुद्धप तथा अन्य पाप प्रकृतियोंके नीम और कांजीर रूप ) अनुभागमें स्थापित करनेको प्रायोग्य-लिंघ कहा जाता है। ५. अधःप्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण इन तीन प्रकारके परिणामीकी

१ श पुनः तिद्रिन्नचैतन्यनोधयोगी दुर्लभी। पद्मनं ० १५

- 320) सम्यग्दग्बोधचारित्रत्रितयं मुक्तिकारणम् । मुक्तावेव सुखं तेन तत्र यहा विधीयताम् ॥ १३ ॥
- 321) दर्शनं निश्चयः पुंसि बोधस्तद्दोध इष्यते। स्थितिरत्रैव चारित्रमिति योगः शिवाश्रयः॥ १४॥
- 322) एकमेव हि चैतन्यं शुद्धनिश्चयतो ऽथवा । को ऽवकाशो विकल्पानां तत्राखण्डैकवस्तुनि ॥१५॥
- 323) प्रमाणनयनिक्षेपा अविचिनि पदे स्थिताः । केवले च पुनस्तर्सिस्तदेकं प्रतिभासते ॥ १६॥
- 324) निश्चयैकदशा नित्यं तदेवैकं चिदात्मकम्। प्रपश्यामि गतभ्रान्तिव्यवहारदशा परम्॥ १७॥

मुक्तिकारणं मोक्षकारणम् । तेन कारणेन । मुक्तौ मोक्षे एवं सुखम् । तत्र मुक्तौ मोक्षे । यत्नः विधीयतां िक्यताम् ॥ १३ ॥ पुंति आत्मिन निश्चयः दर्शनम् । तिस्मिन् आत्मिन बोधः तद्वोधः । इष्यते कथ्यते । अत्रैव आत्मिन स्थितः चारित्रम् । इति त्रयम् । शिवाश्रयः योगः त्रयं मोक्षकारणम् ॥ १४ ॥ अथवा । हि यतः । शुद्धनिश्चयतः एकं चैतन्यं तत्त्वम् एव अस्ति । तत्र अखण्डैक-वस्तुनि आत्मिनि विषये । विकल्पानाम् अवकाशः कः । अपि तु अवकाशः नास्ति ॥ १५ ॥ च पुनः । प्रमाणनयनिङ्गेपाः । अर्थाचीनपदे व्यवहारपदे । स्थिताः । तस्मिन् केवले । तत् एकं चैतन्यम् । प्रतिभासते शोभते ॥ १६ ॥ निश्चयैकदशा । निलं सदैव । एकम् । [तत् चिदात्मकं ] चैतन्यतत्त्वम् । प्रतिभासते । चैतन्यतत्त्वं गतश्चान्तिः प्रपत्थामि । व्यवहारदशा व्यवहार-नेत्रेण । अपरं दर्शनज्ञानचारित्रखल्पं प्रतिभासते ॥ १० ॥ यः आत्मिनि विषये आत्मना कृत्वा आत्मना ज्ञात्वा स्थिरः तिष्ठेत् स

प्राप्तिको करणलब्धि कहते हैं । जिन परिणामोंमें उपरितनसमयवर्ती परिणाम अधस्तनसमयवर्ती परिणामोंके सदृश होते हैं उन्हें अधःप्रवृत्तकरण कहा जाता है (विशेष जाननेक लिये देखिये पट्खण्डागम पु. ६, पृ. २१४ आदि ) । प्रत्येक समयमें उत्तरोत्तर जो अपूर्व अपूर्व ही परिणाम होते हैं वे अपूर्वकरण परिणाम कहलाते हैं। इनमें भिन्न समयवर्ती जीवोंके परिणाम सर्वथा विसदृश तथा एक समयवर्ती जीवोंके परिणाम सदृश और विसदृश भी होते हैं। जो परिणाम एक समयवर्ती जोवोंके सर्वथा सदृश तथा भिन्न समयवर्ती जीवोंके सर्वथा विसदृश ही होते हैं उन्हें अनिवृत्तिकरण परिणाम कहा जाता है । प्रथमोपशम सम्यक्तिकी प्राप्ति इन तीन प्रकारके परिणामोंके अन्तिम समयमें होती है। उपर्युक्त पांच लब्धियोंमें पूर्वकी चार लिबियां भन्य और अभन्य दोनोंके भी समान रूपसे होती हैं। किन्तु पांचवीं करणलिब सम्यक्त्वके अभिमुख हुए भव्य जीवके ही होती है ॥ १२ ॥ सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र ये तीनों एकत्रित स्वरूपसे मोक्षके कारण हैं। और वास्तविक सुख उस मोक्षमें ही है। इसिलये उस मोक्षके विषयमें प्रयत्न करना चाहिये ॥ १३ ॥ आत्माके विषयमें जो निश्चय हो जाता है उसे सम्यग्दर्शन, उस आत्माका जो ज्ञान होता है उसे सम्यग्ज्ञान, तथा उसी आत्मामें स्थिर होनेको सम्यक्चारित्र कहा जाता है। इन तीनोंका संयोग मोक्षका कारण होता है ॥ १४॥ अथवा शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षासे ये (सम्यग्दर्शनादि) तीनों एक चैतन्यस्वरूप ही हैं। कारण कि उस अखण्ड एक वस्तु (आत्मा) में भेदोंके लिये स्थान ही कौन-सा है ? ॥ विशेषार्थ— ऊपर जो सम्यग्दर्शन आदिका पृथक् पृथक् स्वरूप बतलाया गया है वह व्यवहार-नयकी अपेक्षासे है। गुद्ध निश्चयनयसे उन तीनोंमें कोई मेद नहीं है, क्योंकि वे तीनों अलण्ड आत्मासे अभिन्न हैं। इसीलिये उनमें मेदकी कल्पना भी नहीं हो सकती है।। १५॥ प्रमाण, नय और निक्षेप ये अर्वाचीन पदमें स्थित हैं, अर्थात् जब व्यवहारनयकी मुख्यतासे वस्तुका विवेचन किया जाता है तभी इनका उपयोग होता है। किन्तु शुद्ध निश्चयनयकी दृष्टिमें केवल एक शुद्ध आत्मा ही प्रतिभासित होता है। वहां वे उपर्युक्त सम्यग्दर्शनादि तीनों भी अभेदरूपमें एक ही प्रतिभासित होते हैं ॥ १६ ॥ मैं निश्चयनयरूप अनु-पम नेत्रसे सदा आन्तिसे रहित होकर उसी एक चैतन्य स्वरूपको देखता हूं। किन्तु व्यवहारनयरूप नेत्रसे

- 325) अजमेकं परं शान्तं सर्वोपाधिविवर्जितम्। आत्मानमात्मना ज्ञात्वा तिष्ठेदात्मनि यः स्थिरः॥१८॥
- 326) स प्वामृतमार्गस्थः स प्वामृतमश्रुते । स प्वार्हन् जगन्नाथः स एव प्रभुरीश्वरः ॥ १९॥
- 327) केवलज्ञानदक्सी ख्यस्वभावं तत्परं महः। तत्र ज्ञाते न किं ज्ञातं दृष्टे दृष्टं श्रुते श्रुतम्॥२०॥
- 328) इति क्षेयं तदेवैकं श्रवणीयं तदेव हि। द्रष्टब्यं च तदेवैकं नान्यकिश्चयतो बुधैः॥ २१॥
- 329) गुरूपदेशतो ऽभ्यासाद्वैराग्यादुपलभ्य यत्। कृतकृत्यो भवेद्योगी तदेवैकं न चापरम्॥२२॥ 330) तत्प्रतिप्रीतिचित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता। निश्चितं स भवेद्भव्यो भाविनिर्वाणभाजनम्॥२३॥
- 331) जानीते यः परं ब्रह्म कर्मणः पृथगेकताम्। गतं तद्गतवोधात्मा तत्स्वरूपं स गच्छति॥ २४॥

ज्ञानवान्। किंलक्षणम् आत्मानम्। अजं जन्मरहितम्। एकम् अद्वितीयम्। परम् उत्कृष्टम्। ज्ञान्नतम्। सर्वोपाधिविविजितम् ॥१८॥ यः आत्मिन विषये स्थिरः भवेत् स एव अमृतमार्गस्थः। स एव अमृतम् अश्वते आत्मानम् अनुभवति। स एव अर्हन् पूज्यः। स एव जगन्नाथः। स एव प्रभुः। स एव ईश्वरः॥ १९॥ तत्परं महः केवलज्ञानदृक्सौख्यस्वभावं वर्तते। तत्र तस्मिन् महिस । शाते सित किं न शातम् । तत्र तिसान् स्वभावे दृष्टे सित किं न दृष्टम् । तत्र तिसान् आत्मनि श्रुते सित किं न श्रुतम् । सर्वे ज्ञातं सर्वे श्रुतं सर्वे दृष्टम् ॥ २० ॥ इति पूर्वोक्तप्रकारेण । बुधैः पण्डितैः । तदेव एकम् आत्मतत्त्वम् । ज्ञेयं ज्ञातन्यम् । हि यतः । तदेव आत्मतत्त्वं श्रयणीयम् । च पुनः । तदेव आत्मतत्त्वं द्रष्टव्यं निश्चयतः । अन्यत् न ॥ २१ ॥ योगी मुनीश्वरः । यत् आत्मतत्त्वम् । गुरूपदेशतः । उपलभ्य प्राप्य । वा अभ्यासात् आत्मतत्त्वं प्राप्य । अथवा वैराग्यात् आत्मतत्त्वम् उपलभ्य प्राप्य । कृतकृत्यः कर्मरहितः भवेत्<sup>र</sup> । तदेव एकम् आत्मतत्त्वम् अपरं न ॥ २२ ॥ हि यतः । येन पुरुषेण । तस्य आत्मनः वार्ता अपि श्रता भवति । किंलक्षणेन पुरुषेण । तत्प्रतिप्रीतिचित्तेन तस्य आत्मनः प्रति प्रीतिचित्तेन । निश्चितम् । स भव्यः भवेत् भावि-आगामिनिर्वाणभाजनं मोक्षपात्रं भवेत् ॥ २३ ॥ यः परम् उत्कृष्टम् । ब्रह्म जानीते । तद्गतवोधात्मा तस्मिन् आत्मिनि गतः प्राप्तः बोधात्मा । तत्स्वरूपं<sup>रे</sup> तस्य आत्मनः स्वरूपम् । गच्छति । किंलक्षणं ब्रह्म । कर्मणः सकाशात् । **प्रयक् भिन्नम् । आत्मिन एकतां गतं** प्राप्तम् ॥ २४ ॥ हि यतः । केनापि परेण परवस्तुना सह संवन्धः कर्मवन्धकारणम् ।

उक्त सम्यग्दर्शनादिको पृथक् पृथक् स्वरूपसे देखता हूं ॥ १७ ॥ जो महात्मा जन्म-मरणसे रहित, एक, उत्कृष्ट, शान्त और सब प्रकारके विशेषणोंसे रहित आत्माको आत्माके द्वारा जानकर उसी आत्मामें स्थिर रहता है वही अमृत अर्थात् मोक्षके मार्गमें स्थित होता है, वही मोक्षपदको प्राप्त करता है। तथा वही अरहन्त तीनों छोकोंका स्वामी, प्रभु एवं ईश्वर कहा जाता है ॥ १८-१९ ॥ केवलज्ञान, केवलदर्शन और अनन्त सुलस्वरूप जो वह उत्कृष्ट तेज है उसके जान लेनेपर अन्य क्या नहीं जाना गया, उसके देख लेनेपर अन्य क्या नहीं देखा गया, तथा उसके सुन लेनेपर अन्य क्या नहीं सुना गया? अर्थात् एक मात्र उसके जान लेनेपर सब कुछ ही जान लिया गया है, उसके देख लेनेपर सब कुछ ही देखा जा चुका है, तथा उसके सुन लेनेपर सभी कुछ सुन लिया गया है ॥ २० ॥ इस कारण विद्वान् मनुष्यों के द्वारा निश्चय-से वही एक उत्क्रप्ट आत्मतेज जाननेके योग्य है, वही एक सुननेके योग्य है, तथा वही एक देखनेके योग्य है; उससे भिन्न अन्य कुछ भी न जाननेके योग्य है, न सुननेके योग्य है, और न देखनेके योग्य है ॥ २१ ॥ योगीजन गुरुके उपदेशसे, अभ्याससे और वैराग्यसे उसी एक आत्मतेजको प्राप्त करके कृत-कृत्य (मुक्त) होते हैं, न कि उससे भिन्न किसी अन्यको प्राप्त करके ॥ २२ ॥ उस आत्मतेजके प्रति मनमें प्रेमको धारण करके जिसने उसकी बात भी सुनी है वह निश्चयसे भन्य है व भविप्यमें प्राप्त होनेवाली मुक्तिका पात्र है ॥ २३ ॥ जो ज्ञानस्वरूप जीव कर्मसे पृथक् होकर अमेद अवस्थाको प्राप्त हुई उस उत्कृष्ट आत्माको जानता है और उसमें लीन होता है वह स्वयं ही उसके स्वरूपको प्राप्त हो जाता है

१ श आश्रयणीयम् । २ क कृतकृत्यो भवेत् । ३ क वोधात्मा स्वरूपं ।

- 332) केनापि हि परेण स्यात्संवन्धो वन्धकारणम् । परेकृत्वपदे शान्ते मुक्तये स्थितिरात्मनः ॥२५॥
- 333) विकल्पोर्मिभरत्यक्तः शान्तः कैवल्यमाश्रितः । कर्माभावे भवेदातमा वाताभावे समुद्रवत् ॥२६॥
- 334) संयोगेन यदायातं मृत्तस्तत्सकलं परम्। तत्परित्यागयोगेन मुक्तो ऽहमिति मे मृतिः॥ २७॥
- 335) किं मे करिष्यतः कूरी शुभाशुभिन्शाचरी। रागद्वेपपरित्यागमहामन्त्रेण कीलितौ॥ २८॥
- 336) संवन्धे ऽपि सति त्याज्यौ रागद्वेषौ महात्मभिः। विना तेनापि ये कुर्युस्ते कुर्युः किंन वातुलाः॥
- 337) मनोवाक्कायचेष्टाभिस्तद्विधं कर्म जूम्भते । उपास्यते तदेवैकं ताभ्यो भिन्नं मुमुश्रुभिः ॥३०॥

स्याद्भवेत् । पर-श्रेष्ठ-एकत्वपदे शान्ते आत्मनः स्थितिः । मुक्तये मोक्षाय भवति ॥ २५ ॥ आत्मा शान्तः भवेत् । किंलक्षण आत्मा । विकल्प-ऊर्मिभरत्यक्तः रहितः । कैवल्यम् आश्रितः । शान्तः भवेत् । क्र सित । कर्माभावे सित । किंवत् । वाताभावे पवनाभावे । समुद्रवत् ॥ २६ ॥ यत् संयोगेन आयातं वस्तु तत्सकलं वस्तु मक्तः सकाशात् । परं भिन्नम् । तत्परित्यागयोगेन तस्य वस्तुनः परित्यागयोगेन । अहं मुक्तः इति मे मितः ॥ २७ ॥ शुभाशुभिनशाचरौ पुण्यपापराक्षसौ द्वौ । मे किं करिष्यतः । किंलक्षणौ पुण्यपापराक्षसौ । रागद्वेषपरित्यागमहामन्त्रण कीलितौ ॥ २८ ॥ महात्मिभः भन्यैः । संवन्धेऽपि सित रागद्वेषौ त्याज्यौ । ये मूर्खाः । तेन संवन्धेन विना अपि रागद्वेषं कुर्युः । ते मूर्खाः । किं न कुर्युः ॥ २९ ॥ मनोवाक्कायचेष्टाभिः । तद्विधं पुण्यपापरूपं कर्म । जुम्भते प्रसरित । मुमुक्षभिः मुनीश्वरैः । तत् एव एकम् आत्मतत्त्वम् । उपास्यते सेव्यते । किंलक्षणम् आत्मतत्त्वम् । तेभ्यः पूर्वोक्तभ्यः पापपुण्येभ्यो भिन्नम् ॥ ३० ॥ खलु इति निश्चितम् । द्वैततः कर्मवन्धात् । द्वैतं संसारः जायते । अद्वैतात्

अर्थात् परमात्मा बन जाता है ॥ २४ ॥ किसी भी पर पदार्थसे जो सम्बन्ध होता है वह वन्धका कारण होता है, किन्तु शान्त व उत्कृष्ट एकत्वपद्में जो आत्माकी स्थिति होती है वह मुक्तिका कारण होती है ॥२५॥ कर्मके अभावमें यह आत्मा वायुके अभावमें समुद्रके समान विकल्पोंरूप लहरोंके भारसे रहित और शान्त होकर कैवल्य अवस्थाको प्राप्त हो जाती है ॥ विशेषार्थ-जिस प्रकार वायुका संचार न होनेपर समुद्र लहरोंसे रहित, शान्त और एकत्व अवस्थासे युक्त होता है उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मीका अभाव हो जानेपर यह आत्मा सब प्रकारके विकरुपोंसे रहित, शान्त (क्रोधादि विकारोंसे रहित) और केवली अवस्थासे युक्त हो जाता है ॥ २६ ॥ संयोगसे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह सब मुझसे भिन्न है । उसका परित्याग कर देनेके सम्बन्धसे मैं मुक्त हो चुका, ऐसा मेरा निश्चय है ॥ विशेषार्थ-यह प्राणी स्त्री, पुत्र, मित्र एवं धन-सम्पत्ति आदि पर पदार्थीके संयोगसे ही अनेक प्रकारके दुःखोंको भोगता है, अत एव उक्त संयोगका ही परित्याग करना चाहिये। ऐसा करनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है।। २७॥ जिन पुण्य और पापरूप दोनों दुष्ट राक्षसोंको राग-द्वेषके परित्यागरूप महामंत्रके द्वारा कीलित किया जा चुका है वे अब मेरा (आत्माका) क्या कर सकेंगे? अर्थात् वे कुछ भी हानि नहीं कर सकेंगे ॥ विशेषार्थ- जो पुण्य और पापरूप कर्म प्राणीको अनेक प्रकारका कष्ट (पारतंत्र्य आदि ) दिया करते हैं उनका बन्ध राग और द्वेषके निमित्तसे ही होता है। अत एव उक्त राग-द्वेषका परित्याग कर देनेसे उनका बन्ध स्वयमेव रुक जाता है और इस प्रकारसे आत्मा स्वतंत्र हो जाता है ॥२८॥ महात्माओंको सम्बन्ध (निमित्त ) के भी होनेपर उन राग-द्वेषका परित्याग करना चाहिये । जो जीव उस (सम्बन्ध) के विना भी राग-द्वेष करते हैं वे वातरोगसे प्रसित रोगीके समान अपना कौन-सा अहित नहीं करते हैं ? अर्थात् वे अपना सब प्रकारसे अहित करते हैं ॥ २९ ॥ मन, वचन और कायकी प्रवृत्तिसे उस प्रकारका अर्थात् तदनुसार पुण्य-पापरूप कर्म वृद्धिंगत होता है। अत एव मुमुक्षु जन उक्त मन-वचन-कायकी प्रवृत्तिसे भिन्न उसी एक आत्मतत्त्वकी उपासना किया करते हैं ॥३०॥ द्वैतभावसे नियमतः

18 34 X

१ अ क श तेम्यो । २ क तेम्यः पुण्यपापेम्यो ।

- 338) द्वेततो द्वेतमद्वेतादद्वेतं खलु जायते । लोहाल्लोहमयं पात्रं हेम्रो हेममयं यथा ॥ ३१ ॥
- 339) निश्चयेन तदेकत्वमद्वैतममृतं परम्। द्वितीयेन कृतं द्वैतं संसृतिव्येवहारतः॥ ३२॥
- 340) वन्धमोक्षी रतिद्वेषी कर्मात्मानी शुभाशुभी। इति द्वैताश्रिता बुद्धिरसिद्धिरभिधीयते॥ ३३॥
- 341) उदयोदीरणा सत्ता प्रवन्धः खलु कर्मणः । बोधात्मधाम सर्वेभ्यस्तदेवैकं परं परम् ॥ ३४॥
- 342) क्रोधादिकर्मयोगे ऽपि निर्विकारं परं महः । विकारकारिभिर्मेघैर्न विकारि नभो भवेत्॥ ३५॥

अबन्धात् संवरात्। अद्वैतं मुक्तिः जायते। यथा लोहात् लोहमयं पात्रं भवति। हेम्नः सुवर्णात्। हेममयं सुवर्णमयम्। पात्रं जायते ॥ ३१॥ निश्चयेन तत् एकत्वम् अद्वैतम्। परम् उत्कृष्टम्। अमृतम् अस्ति। द्वितीयेन कर्मणा। कृतं द्वैतम् अस्ति। व्यवहारतः संस्तिः संसारः॥ ३२॥ बन्धमोक्षौ रितिद्वेषौ कर्मारमानौ। छुभाग्रुभौ पापपुण्यौ। इति द्वैताश्रितौ बुद्धः। असिद्धिः संसार-कारिणी। अभिधीयते कथ्यते ॥ ३३॥ खल्ज इति निश्चितम्। उदय उदीरणा सत्ता कर्मणः। प्रवन्धः समूहः। गल्प्तकर्म[फल]-दानैपरिणतिः उदयः। अपकपाचनम् उदीरणा। सत्ता अस्तित्वम्। तेषां प्रवन्धः। तदेव परं ज्योतिः। सर्वेभ्यः कर्मभ्यैः। परं भिन्नम्। एकम्। वोधारमधाम ज्ञानगृहम् ॥ ३४॥ भो मुने। कोधादिकर्मयोगेऽपि परं महः निर्विकारं जानीहि। विकारकारिभिः विकारकर्णसभावैः मेष्टैः नभः विकारि न भवेत्। प्रवर्णयुक्तः मेष्टैः कृत्वा आकाशद्वयं प्रववर्णहपं न क्रियते इत्यर्थः॥ ३५॥

द्वेत और अद्वेतभावसे अद्वेत उत्पन्न होता है। जैसे लोहेसे लोहेका तथा सुवर्णसे सुवर्णका ही वर्तन उत्पन्न होता है ॥ विशेषार्थ— आत्मा और कर्म तथा वन्ध और मोक्ष इत्यादि प्रकारकी वृद्धि द्वैतवृद्धि कही जाती है। ऐसी बुद्धिसे द्वैतभाव ही बना रहता है, जिससे कि संसारपरिअमण अनिवार्य हो जाता है। किन्तु मैं एक ही हूं, अन्य बाह्य पदार्थ न मेरे हैं और न मै उनका हूं, इस प्रकारकी बुद्धि अद्वैत बुद्धि कहलाती है। इस प्रकारके विचारसे वह अद्वैतभाव सदा जागृत रहता है, जिससे कि अन्तमें मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। इसके लिये यहां यह उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार लोह धातुसे लोहस्वरूप तथा सुवर्णसे सुवर्ण-स्रहरप ही पात्र बनता है उसी प्रकार द्वेतबुद्धिसे द्वेतभाव तथा अद्वेतबुद्धिसे अद्वेतभाव ही होता है।। ३१।। निश्चयसे जो वह एकत्व है वही अद्वैत है जो कि उत्कृष्ट अमृत अर्थात मोक्षस्वरूप है। किन्तु दूसरे (कर्म या शरीर आदि ) के निमित्तसे जो द्वैतमाव उदित होता है वह व्यवहारकी अपेक्षा रखनेसे संसारका कारण होता है ॥ ३२ ॥ वन्ध और मोक्ष, राग और द्वेष, कर्म और आत्मा, तथा ग्रम और अग्रम; इस प्रकारकी बुद्धि द्वैतके आश्रयसे होती है जो संसारका कारण कही जाती है ॥ ३३ ॥ उदय, उदीरणा और सत्त्व यह सब निश्चयसे कर्मका विस्तार है। किन्तु ज्ञानरूप जो आत्माका तेज है वह उन सबसे भिन्न, एक और उत्कृष्ट है ।। विशेषार्थ-स्थितिके पूर्ण होनेपर निर्जीण होता हुआ कर्म जो फल्दानके सन्मुख होता है इसे उदय कहा जाता है । उदयकालके प्राप्त न होनेपर भी अपकर्पणके द्वारा जो कर्मनिपेक उदयमें स्थापित कराये जाते हैं, इसे उदीरणा कहते हैं। ज्ञानावरणादि कर्मप्रकृतियोंका कर्मस्वरूपसे अवस्थित रहनेको सत्त्व कहा जाता है ॥ ३४ ॥ कोधादि कर्मीका संयोग होनेपर भी वह उत्क्रप्ट आत्मतेज विकारसे रहित ही होता है। ठीक भी है- विकारको करनेवाले मेघोंसे कभी आकाश विकारयुक्त नहीं होता है।। विशेषार्थ-जिस प्रकार आकाशमें विकारको उत्पन्न करनेवाले मेघोंके रहनेपर भी वह आकाश विकारको प्राप्त नहीं होता, किन्तु स्वभावसे स्वच्छ ही रहता है। उसी प्रकार आत्माके साथ कोघादि कर्मीका संयोग रहनेपर भी उससे आत्मामें विकार नहीं उत्पन्न होता, किन्तु वह स्वभावसे निर्विकार ही रहता है ॥ ३५॥

र शा देतं आक्षिता । २ **म दा** गङत्कर्नकालदान । ३ क कर्नेभ्यः । ४ **श** विकारिकरण, क विकारकारण ।

- 343) नामापि हि परं तसान्निश्चयात्तदनामकम् । जन्ममृत्यादि चारोषं वपुर्धर्मं विदुर्बुधाः ॥ ३६॥
- 344) वोधेनापि युतिस्तस्य चैतन्यस्य तु कल्पना । स च तच्च तयोरैक्यं निश्चयेन विभाव्यते ॥३७॥
- 345) क्रियाकारकसंवन्धप्रवन्धोज्झितमूर्ति यत् । एवं ज्योतिस्तदेवैकं रारण्यं मोक्षकाङ्क्षिणाम् ॥
- 346) तदेकं परमं ज्ञानं तदेकं शुचि दर्शनम् । चारित्रं च तदेकं स्थात् तदेकं निर्मछं तपः ॥ ३९॥
- 347) नमस्यं च तदेवैकं तदेवैकं च मङ्गलम्। उत्तमं च तदेवैकं तदेव शरणं सताम्॥ ४०॥
- 348) आचारश्च तदेवैकं तदेवावश्यकितया । स्वाध्यायस्तु तदेवैकमप्रमत्तस्य योगिनः ॥ ४१॥

हि यतः । निश्चयात् । तस्मात् आत्मनः नाम अपि । परं भिन्नम् । तज्योतिः । अनामकम् अस्ति । च पुनः । जन्ममृत्यादि । अशेषं समस्तं कष्टम् । बुधाः पण्डिताः । वपुर्धमं शरीरस्त्रभावम् । विदुः जानन्ति ॥ ३६ ॥ तस्य चैतन्यस्य बोधनापि युतिः संयोगः तु कल्पनामात्रम् । से वोधः । तत् चैतन्यम् । निश्चयेन । तयोः बोधचैतन्ययोः ऐक्यम् । विभाव्यते कथ्यते ॥ ३७ ॥ यत् एवं ज्योतिस्तदेव एकम् । मोक्षकाङ्क्षिणां मुक्तिवाञ्छकानां मुनीनां शरण्यम् । एवं किलक्षणं ज्योतिः । कियाकारकसंबन्ध-प्रवन्धेन उज्ञितमूर्ति । स्थानात् अन्यस्थानगमनं किया । कियते इति कारकम् । संबन्धे षष्टी । केनचित्सह संबन्धः । तेषां त्रयाणां कियाकारकसंबन्धानां प्रवन्धः समूहः तेन उज्ञिता रहिता मूर्तिः यस्य तत् ॥ ३८ ॥ तत् एकं ज्योतिः परमं ज्ञानम् । तत् एकं ज्योतिः शुचि दर्शनम् । च पुनः । तदेकं ज्योतिः चारित्रं स्यात् भवेत् । तत् एकं ज्योतिः निर्मलं तपः । निश्चयेन । सर्वगुणमयं ज्योतिः ॥ ३९ ॥ भो भव्याः । तत् ज्योतिः । नमस्यं नमस्करणीयम् । तदेव एकं ज्योतिः । सतां साधूनाम् । मङ्गलम् अस्ति । च पुनः । तदेव ज्योतिः । सतां साधूनाम् । मङ्गलम् अस्ति । च पुनः । तदेव ज्योतिः । सतां साधूनाम् । अर्थमत्तगुणस्थानवर्तिनः । योगिनः मुनेः । तदेव एकं ज्योतिः सतां साधूनाम् । शरण्यम् अस्ति ॥ ४० ॥ अप्रमत्तगुणस्थानवर्तिनः सप्तमगुणस्थानवर्तिनः । योगिनः मुनेः । तदेव एकं ज्योतिः

आत्माका वाचक शब्द भी निश्चयतः उससे भिन्न है, क्योंकि, निश्चयनयकी अपेक्षा वह आत्मा संज्ञासे रहित ( अनिर्वचनीय ) है । अर्थात् वाच्य-वाचकभाव व्यवहार नयके आश्रित है, न कि निश्चय नयके । विद्वज्जन जन्म और मरण आदि सबको शरीरका धर्म समझते हैं ॥ ३६ ॥ उस चैतन्यका ज्ञानके साथ भी जो संयोग है वह केवल कल्पना है, क्योंकि, ज्ञान और चैतन्य इन दोनोंमें निश्चयसे अमेद जाना जाता है ॥ ३७ ॥ जो आत्मज्योति गमनादिरूप किया, कर्ता आदि कारक और उनके सम्बन्धके विस्तारसे रहित है वही एक मात्र ज्योति मोक्षामिलाषी साधु जनोंके लिये शरणभूत है ॥ ३८॥ वही एक आत्मज्योति उत्कृष्ट ज्ञान है, वही एक आत्मज्योति निर्मल सम्यग्दर्शन है, वही एक आत्मज्योति चारित्र है, तथा वही एक आत्मज्योति निर्मल तप है ॥ विशेषार्थ-अभिप्राय यह है कि जब स्वरूपाचरण चारित्र प्रगट हो जाता है तत्र शुद्ध चैतन्य स्वरूप एक मात्र आत्माका ही अनुभव होता है। उस समय सम्यग्दर्शन, सम्यग्दान, सम्यक्चारित्र और तप आदिमें कुछ भी मेद नहीं रहता। इसी प्रकार ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेयका भी कुछ मेद नहीं रहता; क्योंकि, उस समय वही एक मात्र आत्मा ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता बन जाता है। इसीलिये इस अवस्थामें कर्ता, कर्म और करण आदि कारकोंका भी सब मेद समाप्त हो जाता है ॥ ३९॥ वही एक आत्मज्योति नमस्कार करनेके योग्य है, वही एक आत्मज्योति मंगल खरूप है, वही एक आत्मज्योति उत्तम है, तथा वही एक आत्मज्योति साधुजनोंके लिये शरणभूत है ॥ विशेषार्थ- "चत्तारि मंगलं, अरहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहू मंगलं, केवलिपण्णत्तो धम्मो मंगलं । चत्तारि लोगुत्तमा --- " इत्यादि प्रकारसे जो अरहंत, सिद्ध, साधु और केवलीकथित धर्म इन चारको मंगल, लोकोत्तम तथा शरणभूत वतलाया गया है वह व्यव-हारनयकी प्रयानतासे है। ग्रुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा तो केवल एक वह आत्मज्योति ही मंगल, लोकोत्तम और शरणभूत है ॥ ४० ॥ प्रमादसे रहित हुए मुनिका वही एक आत्मज्योति आचार है, वही एक आत्म-

१ क निधार तवः तसात्। २ **स दा वि**धेन सह युतिः । २ दा कल्पना सः। ४ क गमनं कियते ।

- 349) गुणाः शीलानि सर्वाणि धर्मश्चात्यन्तिनर्मलः।संभाव्यन्ते परं ज्योतिस्तदेकमनुतिष्ठतः॥४२॥
- 350) तदेवैकं परं रत्नं सर्वशास्त्रमहोदधेः । रमणीयेषु सर्वेषु तदेकं पुरतः स्थितम् ॥ ४३ ॥
- 351) तदेवैकं परं तत्त्वं तदेवैकं परं पदम् । भन्याराध्यं तदेवैकं तदेवैकं परं महः ॥ ४४॥
- 352) शस्त्रं जनमतरुच्छेदि तदेवैकं सतां मतम् । योगिनां योगनिष्ठानां तदेवैकं प्रयोजनम् ॥ ४५॥
- 353) मुमुक्षूणां तदेवैकं मुक्तेः पन्था न चापरः। आनन्दो ऽपि न चान्यत्र तद्विहाय विभाव्यते॥
- 354) संसारघोरघर्मेण सदा तप्तस्य देहिनः । यन्त्रधारागृहं शान्तं तदेव हिमशीतलम् ॥ ४७॥
- 355) तदेवेकं परं दुर्गमगम्यं कर्मविद्विपाम् । तदेवैतित्तिरस्कार्कारि सारं निजं वलम् ॥ ४८॥
- 356) तदेव महती विद्या स्फुरन्मन्त्रस्तदेव हि । औषधं तदिप श्रेष्ठं जन्मव्याधिविनाशनम् ॥ ४९॥

भाचारः । तदेव एकं ज्योतिः भावश्यकित्रया । तु पुनः । तदेव एकं ज्योतिः खाध्यायः ॥ ४९ ॥ तदेकं परं ज्योतिः । असुनतिष्ठतः विचारयतः । अथवा तज्ञ्योतिः प्रवर्तयतैः मुनेः । गुणाः संभाव्यन्ते । सर्वाणि शीलानि संभाव्यन्ते । असुनतिर्मिलः धर्मः संभाव्यते कथ्यते ॥ ४२ ॥ तदेव एकं ज्योतिः सर्वशास्त्रसमुद्रस्य परं रहं वर्तते । सर्वेषु रमणीयेषु वस्तुषु तदेव एकं ज्योतिः । पुरतः अप्रतः । स्थितम् अस्ति ॥ ४३ ॥ तदेव एकं ज्योतिः परं तत्त्वम् अस्ति । तदेव एकं ज्योतिः परं पदम् अस्ति । तदेव एकं ज्योतिः परं पदम् अस्ति । तदेव एकं ज्योतिः भव्यैः आराध्यम् अस्ति । तदेव एकं ज्योतिः परं महः अस्ति ॥ ४४ ॥ तदेव एकं ज्योतिः परं पदम् अस्ति । अप ॥ तदेव एकं ज्योतिः परं महः अस्ति ॥ ४४ ॥ तदेव एकं ज्योतिः जन्मतरुच्छेदिः शक्षं संसारवृक्षच्छेदकम् अस्ति । सतां साधूनां संसारच्छेदकं मतम् । योगिनिष्ठानां ध्यानतत्पराणां योगिनां तदेव एकं ज्योतिः प्रयोजनं कार्यम् अस्ति ॥ ४५ ॥ मुमुक्ष्णां मुक्तिवाञ्छकानां मुनीनाम् । तदेव एकं ज्योतिः । मुक्तेः मोक्षस्य । पन्था मार्गः वर्तते । च पुनः । अपरः मार्गः न अस्ति । च पुनः । तदिव ज्योतिः । विहाय सत्तवा । अन्यत्र स्थाने । आनन्दः अप । न विभाव्यते न कथ्यते ॥ ४६ ॥ तदेव ज्योतिः । दिहनः जीवस्य । यन्त्रधारागृहं लतागृहम् अस्ति । किलक्षणस्य देहिनः । संसारघोरमंण संसाररुद्र-आतपेन सदा तप्तस्य दुःखितस्य । किन्धसणं ज्योतिः । शान्तम् । पुनः किलक्षणं ज्योतिः । हिमशीतलम् । प्रालेयवच्छीतलम् ॥ ४० ॥ तदेव एकं ज्योतिः परं दुर्गम् अस्ति । किलक्षणं ज्योतिः । कर्मविद्विषां कर्मशत्रूणाम् । अगम्यम् । तदेव ज्योतिः । एतत्कर्मशत्रूणाम् । तरस्तारं करोति तत् तिरस्कारकारि । पुनः किलक्षणं ज्योतिः । यस्मिन् निजं खकीयम् । सारं श्रेष्ठम् वलं वर्तते ॥ ४८ ॥ तदेव ज्योतिः महती विद्या वर्तते । तदेव ज्योतिः स्रुरस्त्रः अस्ति । तदिव ज्योतिः भव्योतिः श्रेष्ठम्

ज्योति आवश्यक किया है, तथा वही एक आत्मज्योति स्वाध्याय भी है ॥ ४१ ॥ केवल उसी एक उत्कृष्ट आत्मज्योतिका अनुष्ठान करनेवाले साधुके गुणोंकी, समस्त शीलोंकी और अत्यन्त निर्मल धर्मकी भी सम्भावना है ॥ ४२ ॥ समस्त शास्त्रस्पी महासमुद्रका उत्कृष्ट रत्न वही एक आत्मज्योति है तथा वही एक आत्मज्योति सव रमणीय पदार्थोमें आगे स्थित अर्थात् श्रेष्ठ है ॥ ४३ ॥ वही एक आत्मज्योति उत्कृष्ट तत्त्व है, वही एक आत्मज्योति उत्कृष्ट पद है, वही एक आत्मज्योति भव्य जीवोंके द्वारा आराधन करने योग्य है, तथा वही एक आत्मज्योति उत्कृष्ट तेज है ॥ ४४ ॥ वही एक आत्मज्योति साधुजनोंके लिये जन्मरूपी वृक्षको नष्ट करनेवाला श्रस्त माना जाता है तथा समाधिमें स्थित योगी जनोंका अमीष्ट प्रयोजन उसी एक आत्मज्योतिकी प्राप्ति है ॥ ४५ ॥ मोक्षाभिलापी जनोंके लिये मोक्षका मार्ग वही एक आत्मज्योति है, दूसरा नहीं है । उसको छोड़कर किसी दूसरे स्थानमें आनन्दकी भी सम्भावना नहीं है ॥ ४६ ॥ शान्त और वर्फके समान शीतल वही आत्मज्योति संसाररूपी भयानक धामसे निरन्तर सन्तापको प्राप्त हुए प्राणींके लिये यन्नधारागृह (फुज्वारोंसे युक्त घर) के समान आनन्ददायक है ॥ ४७ ॥ वही एक आत्मज्योति कर्मरूपी शत्रुओंको लिये दुर्गम ऐसा उत्कृष्ट दुर्ग (किला) है तथा वही यह आत्मज्योति इन कर्मरूपी शत्रुओंको तिरम्कृत करनेवाली अपनी श्रेष्ठ सेना है ॥ ४८ ॥ वही आत्मज्योति विपुल वोध है, वही प्रकाशमान मंत्र है, तथा वही अपनी श्रेष्ठ सेना है ॥ १८ ॥ वही आत्मज्योति विपुल वोध है, वही प्रकाशमान मंत्र है, तथा वही

१ म श प्रतिवर्तवेदतः। २ क 'अस्ति' इति नास्ति।

- 357) अक्षयस्याक्षयानन्दमहाफलभरश्रियः । तदेवैकं परं वीजं निःश्रेयसलसत्तरोः ॥ ५०॥
- 358) तदेवैकं परं विद्धि त्रैलोक्यगृहनायकम् । येनैकेन विना राङ्के वसद्प्येतदुद्दसम्'॥ ५१॥
- 359) शुद्धं यदेव चैतन्यं तदेवाहं न संशयः। कल्पनयानयाप्येतद्धीनैमानन्दमन्दिरम्॥ ५२॥
- 360) स्पृहा मोक्षे ऽपि मोहोत्था तन्निषेधाय जायते । अन्यस्मे तत्कथं शान्ताः स्पृहयन्ति मुमुक्षवः॥
- 361) अहं चैतन्यमेवैकं नान्यत्किमपि जातुचित्। संवन्धो ऽपि न केनापि दढपक्षो ममेदशः॥
- 362) शरीरादिवहिश्चिन्ताचक्रसंपर्कवर्जितम् । विशुद्धात्मस्थितं चित्तं कुर्वन्नास्ते निरन्तरम् ॥ ५५ ॥
- 363) एवं सति यदेवास्ति तद्स्तु किमिहापरैः। आसाद्यात्मन्निदं तत्त्वं शान्तो भव सुखी भव॥
- 364) अपारजन्मसन्तानपथभ्रान्तिकृतश्रमम् । तत्त्वामृतिमदं पीत्वा नाशयन्तु मनीपिणः ॥ ५७ ॥

औषधम् अस्ति । किलक्षणं ज्योतिः । जन्मन्याधिविनाशनम् ॥ ४९ ॥ तदेव एकं ज्योतिः । निःश्रेयसलक्षत्तरोः मोक्षतरोः वीजम् । किलक्षणस्य मोक्षतरोः । अक्षयस्य विनाशरिहतस्य । पुनः किलक्षणस्य । अक्षयानन्दैमहाफलभरश्रियः ॥ ५० ॥ तदेव एकं ज्योतिः । परम् उत्कृष्टम् । त्रेलोक्यगृहनायकम् । विद्वि जानीहि । अहं शह्वे । येन एकेन विना आत्मना विना । एतत् त्रैलोक्यम् । वसत् अपि उद्वसम् उद्यानम् । इति हेतोः त्रैलोक्यनायकम् आत्मानं जानीहि ॥ ५१ ॥ यदेव शुद्धं चैतन्यं तदेव अहम् । न संशयः न सन्देहः । एतत् ज्योतिः । अनया कल्पनया हीनम् । अहम् अन्यत् चैतन्यम् अन्यत् । अनेन विकल्पेन रहितं ज्योतिः । आनन्दमन्दिरं सुखनिधानम् ॥ ५२ ॥ मोक्षे अपि । मोहोत्या मोहोत्यना । स्पृह्ण वाञ्छा । तिन्निषेधाय । जायते कःयते । तत्तस्मात्कारणात् । मुमुक्षवः मुक्तिवाञ्छकाः मुनयः । अन्यस्मै वस्तुने । कर्य स्पृह्यन्ति कथं वाञ्छन्ति । किलक्षणाः मुनयः । शान्ताः ॥ ५३ ॥ अहम् एकं चैतन्यम् एव । जातुचित् कदाचित् । अन्यत् किमपि न । केनापि वस्तुना सह संवन्धोऽपि न । मम मुनेः । ईहशः हदः पक्षः अस्ति ॥ ५४ ॥ वित्तं मनः । निरन्तरम् अनवरतम् । विद्युद्धात्मस्थितं कुर्वन् । आस्ते तिष्ठति । किलक्षणं मनः । शरीरादिवहिश्चिन्ताचक-समूहः तस्य चिन्ताचक्रसमूहस्य संपर्केण संयोगेन विज्ञतम् ॥ ५५ ॥ इह आत्मि । एवं पूर्वोक्तविचारे सति । यदेव निजन्तक्षम् । अस्ति । तदेव निजलक्षपमस्तु । भो आत्मन् । इदं खक्षपम् । आसाद्य प्राप्य । इदं तत्त्वं प्राप्य । शान्तो भव सुखी भव ॥ ५६ ॥ मनीविणः मुनयः । इदं तत्त्वामृतं पीत्वा । अपारजन्मसन्तानपथञ्चान्त[न्ति]कृतश्रमं पाररहितसंसारपर-

जन्मरूपी रोगको नष्ट करनेवाली श्रेष्ठ औषि है ॥ ४९ ॥ वही आत्मज्योति शाश्वितक सुबरूपी महाफलोंके भारसे सुशोभित ऐसे अविनश्वर मोक्षरूपी सुन्दर वृक्षका एक उत्कृष्ट बीज है ॥ ५० ॥ उसी एक उत्कृष्ट आत्मज्योतिको तीनों लोकरूपी गृहका नायक समझना चाहिये, जिस एकके विना यह तीन लोकरूपी गृह निवाससे सिहत होकर भी उससे रिहत निर्जन वनके समान प्रतीत होता है। अभिप्राय यह है कि अन्य द्रव्योंके रहनेपर भी लोककी शोभा उस एक आत्मज्योतिसे ही है ॥ ५१ ॥ आनन्दकी स्थानमृत जो यह आत्मज्योति है वह "जो शुद्ध चैतन्य है वही मैं हूं, इसमें सन्देह नहीं है" इस कल्पनासे भी रिहत है ॥ ५२ ॥ मोहके उदयसे उत्पन्न हुई मोक्षप्राप्तिकी भी अभिलाषा उस मोक्षकी प्राप्तिमें रुकावट डालनेवाली होती है, फिर मला शान्त मोक्षाभिलाषी जन दूसरी किस वस्तुकी इच्छा करते हैं श अर्थात् किसीकी भी नहीं ॥ ५३ ॥ मैं एक चैतन्यस्वरूप ही हूं, उससे भिन्न दूसरा कोई भी स्वरूप मेरा कभी भी नहीं हो सकता । किसी पर पदार्थके साथ मेरा सम्बन्ध भी नहीं है, ऐसा मेरा दद निश्चय है ॥ ५४ ॥ ज्ञानी साधु शरीरादि बाह्य पदार्थके साथ मेरा सम्बन्ध भी नहीं है, ऐसा मेरा दद निश्चय है ॥ ५४ ॥ ज्ञानी साधु शरीरादि बाह्य पदार्थविषयक चिन्तासमृहके संयोगसे रिहत अपने चित्तको निरन्तर शुद्ध आत्मामें स्थित करके रहता है ॥ ५५ ॥ हे आत्मन् ! ऐसी अवस्थाके होनेपर जो भी कुछ है वह रहे । यहां अन्य पदार्थोंसे मला क्या प्रयोजन है अर्थात् कुछ भी नहीं । इस चैतन्य स्वरूपके पाकर, तू शान्त और सुखी हो ॥ ५६ ॥ बुद्धिमान् पुरुष इस तत्त्व रूपी अप्रतको पीकर अपरिमित जन्मपरण्परा (संसार) के

१ क °दुद्रनम्। २ क यथा कल्पनया°, व मनःकल्पनया। ३ श विनाशरहितस्य आनंद। ४ क भटः श्री। ५ क उद्रनम्।

- 365) अतिसूक्तमतिस्थूलमेकं चानेकमेव यत्। स्वूसंवेद्यमवेद्यं च यदक्षरमनक्षरम्॥ ५८॥
- 366) अनौपस्यमनिर्देश्यमप्रमेयमनाकुलम् । शून्यं पूर्णे च यन्नित्यमनित्यं च प्रचक्ष्यते ॥ ५९॥
- 367) निःशरीरं निरालम्बं निःशब्दं निरुपाधि यत्। चिदात्मकं परंज्योतिरवाङ्यानसगोचरम् ॥६०॥
- 368) इत्यत्र गहने ऽत्यन्तदुर्छक्ये परमात्मिन । उच्यते यत्तदाकाशं प्रत्यालेख्यं विलिख्यते ॥ ६१ ॥

म्परापथ-मार्गभ्रमणेन कृतश्रमम् उत्पन्नं श्रमं खेदम् । नाशयन्तु स्फेटयन्तुं ॥ ५० ॥ यत् ज्योतिः अतिस्क्ष्मं प्रचक्ष्यते<sup>रं</sup> कथ्यते अमूर्तत्वात्। यज्ञ्योतिः अतिस्थूलं प्रचक्ष्यते<sup>रं</sup> कथ्यते। कस्मात्। अनन्तगुणाश्रयत्वात्। यज्ज्योतिः एकं प्रचक्ष्यते<sup>रं</sup> शुद्धद्रव्यार्थिकेन।

यज्योतिः अनेकं प्रचक्ष्यते कथ्यते गुणापेक्षया अथवा दर्शनज्ञानचारित्रतः । यज्ज्योतिः खसंवेयम् । कस्मात् । सहजज्ञानपरि-च्छेयत्वात् । यज्ज्योतिः अवेयम् । कस्मात् । क्षायोपशमिकज्ञानेन अपरिच्छेयत्वात् । यज्ज्योतिः अक्षरं, न क्षरति इति अक्षरं, विनाश-रहितत्वार्ते । च पुनः । यज्ज्योतिः अनक्षरम् । कस्मात् । अक्षररहितत्वात् । यज्ज्योतिः अनौपम्यम् असाधारणगुणसहितत्वेन उपमातीतम् । यज्योतिः अनिर्देश्यम् । कस्मात् । कथितुमशक्यत्वात् । यज्योतिः अप्रमेयम् । कस्मात् । प्रमातुमशक्यत्वात् वा प्रमाणातीतत्वातः । यज्ञयोतिः अनाकुलम् आकुलतारहितम् । यज्ज्योतिः शून्यं परपरचतुष्टयेन शून्यम् । च पुनः । यज्ज्योतिः पूर्ण स्वचतुष्टयेन पूर्णम् । यज्योतिः निसं द्रव्यापेक्षया निसम् । यज्योतिः अनिसं पर्यायार्थिकनयेन अनिसं प्रचक्यते कथ्यते ॥ ५८-५९ ॥ यत् परंज्योतिः । निःगरीरं शरीररहितम् । यज्ञ्योतिः निरालम्बम् आलम्बनरहितम् । यज्ञ्योतिः निःशब्दं शब्द-रहितम्। यज्योतिः निरुपाधि उपाधिरहितम्। यज्योतिः चिदात्मकम् । यज्योतिः अवास्मानसगोचरम् अतीन्द्रियज्ञानगोचरम् ॥ ६० ॥ इति पूर्वोक्तप्रकारेण । अत्र परमात्मनि विषये । यत् उच्यते कथ्यते तत् आकाशं प्रति आलेख्यं चित्रामं विलिख्यते मार्गमें परिभ्रमण करनेसे उत्पन्न हुई थकावटको दूर करें ॥ ५७ ॥ वह आत्मज्योति अतिशय सूक्ष्म भी है और स्थूल भी है, एक भी है और अनेक भी है, स्वसंवेद्य भी है और अवेद्य भी है, तथा अक्षर भी है और अनक्षर भी है। वह ज्योति अनुपम, अनिर्देश्य, अप्रमेय एवं अनाकुल होकर शून्य भी कही जाती है और पूर्ण भी, नित्य भी कही जाती है और अनित्य भी ॥ विशेषार्थ-वह आत्मज्योति निश्चयनयकी अपेक्षा रूप, रस, गन्ध और स्पर्शसे रहित होनेके कारण सूक्ष्म तथा व्यवहारनयकी अपेक्षा शरीराश्रित होनेसे स्थूल भी कही जाती है। इसी प्रकार वह शुद्ध चैतन्यरूप सामान्य स्वभावकी अपेक्षा एक तथा व्यवहारनयकी अपेक्षा भिन्न भिन्न शरीर आदिके आश्रित रहनेसे अनेक भी कही जाती है। वह स्वसंवेदन प्रत्यक्षके द्वारा जाननेके योग्य होनेसे स्वसंवेद्य तथा इन्द्रियजनित ज्ञानकी अविषय होनेसे अवेद्य भी कही जाती है। वह निश्चयसे विनाशरहित होनेसे अक्षर तथा अकारादि अक्षरोंसे रहित होनेके कारण अथवा व्यवहारकी अपेक्षा विनष्ट होनेसे अनक्षर भी कही जाती है। वही आत्मज्योति उपमारहित होनेसे अनुपम, निश्चयनयसे शब्दका अविषय होनेसे अनिर्देश्य (अवाच्य ), सांव्यवहारिक प्रत्यक्षादि प्रमाणोंका विषय न होनेसे अप्रमेय तथा आकुलतासे रहित होनेके कारण अनाकुल भी है। इसके अतिरिक्त चूंकि वह मूर्तिक समस्त वाद्य पदार्थों के संयोगसे रहित है अत एव शून्य तथा अपने ज्ञानादि गुणोंसे परिपूर्ण होनेसे पूर्ण भी मानी जाती है, अथवा परकीय द्रव्यादिकी अपेक्षा शून्य और स्वकीय द्रव्यादिकी अपेक्षा पूर्ण भी मानी जाती है। वह द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा विनाशरहित होनेसे नित्य तथा पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा अनित्य मी कही जाती है ॥ ५८-५९ ॥ वह उत्कृष्ट चैतन्यस्वरूप ज्योति चूंकि शरीर, आलम्बन, शब्द तथा और मी अन्यान्य विशेषणोंसे रिहत है; अत एवं वह वचन एवं मनके मी अगोचर है ॥ ६० ॥ इस प्रकार उस परमात्माके दुरियगम्य एवं अत्यन्त दुर्रुक्य ( अदृस्य ) होनेपर उसके विषयमें जो कुछ मी कहा जाता है वह आकाशमें चित्रलेखनके

१ अ वास्मनसगोचरम्, द्वा वाद्यनसगोचरम्। २ अ दा स्फोटपन्तु। ३ झा प्रवस्ते। ४ अ दा अविनाहासाद्। पद्मनं ० १६

369) आस्तां तत्र स्थितो यस्तु चिन्तामात्रपरित्रहः। तस्यात्र जीवितं स्ठाघ्यं देवैरपि स पूज्यते ॥६२॥ 370) सर्वविद्भिरसंसारैः सम्यग्ह्यानविलोचनैः। पतस्योपासनोपायः साम्यमेकमुदाहृतम्॥६३॥ 371) साम्यं स्वास्थ्यं समाधिश्च योगश्चेतोनिरोधनम्। ग्रुद्धोपयोग इत्येते भवन्त्येकार्थवाचकाः॥६४॥ 372) नाकृतिर्नाक्षरं वर्णो नो विकल्पश्च कश्चन। ग्रुद्धं चैतन्यमेवैकं यत्र तत्साम्यमुच्यते॥६५॥ 373) साम्यमेकं परं कार्यं साम्यं तत्त्वं परं स्मृतम्। साम्यं सर्वोपदेशानामुपदेशो विमुक्तये॥६६॥ 374) साम्यं सद्घोधनिर्माणं श्रश्चदानन्दमन्दिरम्। साम्यं ग्रुद्धात्मनो रूपं द्वारं मोक्षेकसद्मनः॥६०॥ 375) साम्यं निःशेषशास्त्राणां सारमाहुर्विपश्चितः। साम्यं कर्ममहाकक्षदाहे दावानलायते॥६८॥ 376) साम्यं श्ररण्यमित्याहुर्योगिनां योगगोचरम्। उपाधिरचिताशेपदोपक्षपणकारणम्॥६९॥

॥ ६१॥ तत्र आत्मिन । स्थितः प्रवर्तनम् । आस्तां दूरे तिष्ठतु । तु पुनः । यः चिन्तामात्रपरिप्रदः पुरुषः अस्ति । अत्र संसारे । तस्य जीवितं श्वाध्यम् । स पुमान् देवैरपि पूज्यते ॥ ६२ ॥ सर्वविद्धिः सर्वज्ञैः । एतस्य आत्मनः । उपासनोपायः सेवनोपायः । साम्यम् एकम् । उदाहृतं कथितम् । किंद्रक्षणैः सर्वज्ञैः । असंसारैः संसाररिहतैः । पुनः किंद्रक्षणैः । सम्यग्ज्ञानिवलोचनैः ॥६३॥ इति एते एकार्थवाचकाः भवन्ति । ते के । साम्यं खास्थ्यम् । च पुनः । समाधिः योगः चेतोनिरोधनं छुद्धोपयोगः ॥ ६४ ॥ तत्साम्यम् उच्यते यत्र एकमेव छुद्धं चैतन्यम् अस्ति । यस्य छुद्धस्य आकृतिः न समचतुरस्रादिआकृतिः' न । यस्य चैतन्यस्य आकारादि अक्षरं न । यस्य छुद्धस्य छुक्कादिः वर्णः न । यस्य छुद्धचैतन्यस्य कश्चन विकल्पः न । तत्साम्यम् उच्यते ॥ ६५ ॥ परम् एकं साम्यं कार्य कर्तव्यम् । साम्यं परं तत्त्वं स्मृतं कथितम् । साम्यं सर्वोपदेशानां सर्वशास्त्र-उपदेशानाम् । विमुक्तये मोक्षाय उपदेशः ॥ ६६ ॥ एतत्साम्यं सद्वोधनिर्माणं सद्वोधस्य निर्मापकम् । पुनः शक्षत् आनन्दमन्दिरं कत्याणस्थानम् । पुनः साम्यं छुद्धात्मनः रूपम् अस्ति । पुनः साम्यं मोक्षेकसद्मनः मोक्ष्यग्रहस्य द्वारम् ॥ ६० ॥ विपश्चितः पण्डिताः । निःशेषशास्त्राणां सारं साम्यम् । आहुः कथयन्ति । कर्ममहाकक्ष्य-वन-दाहे साम्यम् । दावानकायते दावानक इवाचरति ॥ ६८ ॥ साम्यं योगिनां योगगोचरम् अस्ति । इति हेतोः । शरण्यम् आहुः । किंद्रक्षणं साम्यम् । उपाधिरचित-अशेषदोपक्षपणकारणं समान है ॥ विशेषाः अभिनाय यह कि जिस प्रकार अमूर्त आकृतिके ऊपर चित्रका निर्माण करना असन्भव है उसी प्रकार अतीन्द्रिय आत्माके विषयमें कुछ वर्णन करना भी असन्भव ही है ।

करना असम्भव है उसी प्रकार अतीन्द्रिय आत्माके विषयमें कुछ वर्णन करना भी असम्भव ही है। वह तो केवल स्वानुभवके गोचर है।। ६१।। जो उस आत्मामें लीन है वह तो दूर ही रहे। किन्तु जो उसका चिन्तन मात्र करता है उसका जीवन प्रशंसाके योग्य है, वह देवोंके द्वारा भी पूजा जाता है ॥ ६२ ॥ जो सर्वज्ञ देव संसारसे रहित अर्थात् जीवनमुक्त होते हुए सम्यग्ज्ञानरूप नेत्रको धारण करते हैं उन्होंने इस आत्माके आराधनका उपाय एक मात्र समताभाव बतलाया है ॥ ६३ ॥ साम्य, स्वास्थ्य, समाधि, योगं, चित्तनिरोध और शुद्धोपयोग; ये सब शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं॥ ६४॥ जहां न कोई आकार है, न अकारादि अक्षर है, न कृष्ण-नीलादि वर्ण है, और न कोई विकल्प ही है; किन्तु जहां केवल एक चैतन्यस्वरूप ही प्रतिभासित होता है उसीको साम्य कहा जाता है ॥ ६५॥ वह समताभाव एक उत्कृष्ट कार्य है। वह समताभाव उत्कृष्ट तत्त्व माना गया है। वही समताभाव सब उपदेशोंका उपदेश है जो मुक्तिका कारण है, अर्थात् समताभावका उपदेश समस्त उपदेशोंका सार है, क्योंकि उससे मोक्षकी प्राप्ति होती है।। ६६॥ समताभाव सम्यन्ज्ञानको उत्पन्न करनेवाला है, वह शाश्वतिक (नित्य) सुलका स्थान है, वह समताभाव शुद्ध आत्माका स्वरूप तथा मोक्षरूपी अनुपम प्रासादका द्वार है ॥ ६७ ॥ पण्डित जन समताभावको समस्त शास्त्रोंका सार बतलाते हैं। वह समताभाव कर्मरूपी महावनको भस्म करनेके लिये दावानलके समान है ॥ ६८॥ जो समताभाव योगी जनोंके योगका विषय होता हुआ बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रहके निमित्तसे उत्पन्न हुए समस्त दोषोंको नष्ट करनेवाला है वह शरणभूत कहा जाता है॥ ६९॥ जो आत्मारूपी हंस अणिमादि

377) निःस्पृहायाणिमाद्यक्षखण्डे साम्यसरोजुषे। हंसाय शुचये मुक्तिहंसीदत्तहशे नमः॥ ७०॥

378) ज्ञानिनो ऽमृतसंगाय मृत्युस्तापकरोऽपि सन्। आमकुम्भस्य लोके ऽस्मिन् भवेत्पाकविधिर्यथा॥

379) मानुप्यं सत्कुले जन्म लक्ष्मीर्वुद्धिः कृतज्ञता । विवेकेन विना सर्वे सदप्येतन्न किंचन ॥ ७२ ॥

380) चिदचिद् द्वे परे तत्त्वे विवेक्स्तिद्विचनम्। उपादेयमुपादेयं हेयं हेयं च कुर्वतः॥ ७३॥

381) दुःखं किंचित्सुखं किंचिचिचे भाति जडात्मनः। संसारे ऽत्र पुन्तिसं सर्वं दुःखं विवेकिनः॥

382) हेयं हि कर्म रागादि तत्कार्यं च विवेकिनः। उपादेयं परंज्योतिरुपयोगैकलक्षणम्॥ ७५॥

383) यदेव चैतन्यमहं तदेव तदेव जानाति तदेव पश्यति।

तदेव चैकं परमस्ति निश्चयाद् गतो ऽस्मि भावेन तदेकतां परम्॥ ७६॥

दोपविनाशकारणम् ॥ ६९ ॥ हंसाय नमः । किंलक्षणाय हंसाय परमात्मने । साम्यसरोज्ञपे साम्यसरःसेवकाय । पुनः किंलक्षणाय परमात्मने । अणिमायव्जखण्डे स्वर्गश्रीकमलखण्डे । निःस्पृहाय उदासीनाय । पुनः किंलक्षणाय । शुच्ये पवित्राय । पुनः किंलक्षणाय हंसाय । मुक्तिहंसीदत्तहरो मुक्तिहंसिनीदत्तनेत्राय ॥ ७० ॥ मृत्युः आतापकरः अपि सन् ज्ञानिनः पुरुपस्य । अमृत-संगाय मुखाय भवेत् । अस्मिन् लोके यथा आमकुम्भस्य अपक्रकलशस्य पाकविधिः पक्रकरणम् ॥ ७९ ॥ मानुष्यं सत्कुले जन्म लक्ष्मीः बुद्धिः कृतज्ञता सर्वं विवेकेन विना । सत् विद्यमानम् अपि । असत् अविद्यमानम् । एतत् किंचन ने ॥ ७२ ॥ चित् अचित् परे हे तत्त्वे । तयोः ह्योः विवेचनं विचारणम् । विवेकः । तं विवेकं कुर्यतः मुनेः उपादेयं तत्त्वम् उपादेयं प्रहणीयम् । च पुनः । हेयं तत्त्वं हेयं त्यजनीयम् ॥ ७३ ॥ अत्र संसारे । जडात्मनः मूर्कस्य । चित्ते किंचित् दुःखं किंचित्सुखं प्रतिभाति । पुनः विवेकिनः चित्ते सर्वं दुःखं भाति । नित्यं सदैव ॥ ७४ ॥ हि यतः । रागादि कर्म । हेयं त्यजनीयम् । च पुनः । विवेकिनः । तत्कार्यं तस्य रागादिकर्मणः कार्यं त्यजनीयम् । परंज्योतिः उपादेयं प्रहणीयम् । किंलक्षणं ज्योतिः । उपयोगकलक्षणं ज्ञानदर्शनोपयोगलक्षणम् ॥ ७५ ॥ यत् । एव निक्षयेन । चैतन्यतत्त्वम् अस्ति । तदेव अहम् । तदेव आत्मतत्त्वं सर्वं ज्ञानाति । तदेव चैतन्यं सर्वं लोकं परयति अवलोकयति । च पुनः । निक्षयात् तदेव एकं ज्योतिः । परम् उत्कृष्टम् । अस्ति । भावेन विचारणेन अथवा चैतन्येन लोकं परयति अवलोकयति । च पुनः । निक्षयात् तदेव एकं ज्योतिः । परम् उत्कृष्टम् । अस्ति । भावेन विचारणेन अथवा चैतन्येन

ऋद्धिरूपी कमललण्ड (स्वर्ग)की अभिलापासे रहित है, समतारूपी सरोवरका आराधक है, पवित्र है, तथा मुक्तिरूपी हंसीकी ओर दृष्टि रखता है, उसके लिये नमस्कार हो ॥ ७०॥ जिस प्रकार इस लोकमें कचे घड़ेका परिपाक अमृतसंग अर्थात् पानीके संयोगका कारण होता है उसी प्रकार अविवेकी जनके लिये सन्तापको करनेवाली मी वह मृत्यु ज्ञानी जनके लिये अमृतसंग अर्थात् शाश्वतिक सुल (मोक्ष) का कारण होती है ॥ ७१ ॥ मनुप्य पर्याय, उत्तम कुलमें जन्म, सम्पत्ति, बुद्धि और कृतज्ञता ( उपकारस्पृति ); यह सव सामग्री होकर भी विवेकके विना कुछ भी कार्यकारी नहीं है ॥ ७२ ॥ चेतन और अचेतन ये दो भिन्न तत्त्व हैं। उनके भिन्न स्वरूपका विचार करना इसे विवेक कहा जाता है। इसिलये हे आत्मन्! तू इस विवेकसे ग्रहण करनेके योग्य जो चेतन्यस्वरूप है उसे ग्रहण कर और छोड़ने योग्य जड़ताको छोड़ दे॥ ७३॥ यहां संसारमें मूर्ख प्राणीके चित्तमें कुछ तो सुख और कुछ दुखरूप प्रतिभासित होता है । किन्तु विवेकी जीवके चित्तमें सदा सब दुखदायक ही प्रतिभासित होता है ॥ विशेपार्थ - इसका अभिप्राय यह है कि अविवेकी प्राणी कभी इष्ट सामग्रीके प्राप्त होनेपर सुस और उसका वियोग हो जानेपर कभी दुखका अनुभव करता है। किन्तु विवेकी प्राणी इष्ट सामग्रीकी प्राप्ति और उसके वियोग दोनोंको ही दुखप्रद समझता है। इसीलिये यह उक्त दोनों ही अवस्थाओं में समभाव रहता है ॥ ७४ ॥ विवेकी जनको कर्म तथा उसके कार्यमृत रागादि भी छोड़नेके योग्य हैं और उपयोगरूप एक रुक्षणवाली उक्तुष्ट ज्योति ग्रहण करनेके योग्य है।। ७५.॥ जो चैतन्य है वही मैं हूं। वही चैतन्य जानता है और वही चैतन्य देखता भी है। निश्चयसे

१ वा न ' नास्ति । २ का चैतन्यं अस्ति ।

384) एकत्वसप्ततिरियं सुरसिन्धुरुचैःश्रीपद्मनन्दिहिमभूधरतः प्रसूता। यो गाहते शिवपदाम्बुनिधिं प्रविष्टामेतां लभेत स नरः परमां विशुद्धिम्॥ ७७॥

385) संसारसागरसमुत्तरणैकसेतुमेनं सतां सदुपदेशमुपाश्रितानाम्। कुर्यात्पदं मललवो ऽपि किमन्तरक्षे सम्यक्समाधितिधिसंनिधिनिस्तरक्षे ॥ ७८ ॥

386) आत्मा भिन्नस्तद्नुगतिमत्कर्म भिन्नं तयोर्या प्रत्यासत्तर्भवति विकृतिः सापि भिन्ना तथैव। कालक्षेत्रप्रमुखमपि यत्तच भिन्नं मतं मे भिन्नं भिन्नं निजगुणकलालंकृतं सवैमेतत् ॥ ७९॥

387) ये ऽभ्यासयन्ति कथयन्ति विचारयन्ति संभावयन्ति च मुहुर्मुहुरात्मतत्त्वम् । ते मोक्षमक्षयमनूनमनन्तसौख्यं क्षिप्रं प्रयान्ति नवकेवळलिधरूपम् ॥ ८० ॥

सह । परं केवलम् । एकताम् । गतोऽस्मि प्राप्तोऽस्मि ॥ ७६ ॥ इयम् एकत्वसप्तिः । स्ररसिन्धः आकाशगङ्गा । उन्नैः श्रीपद्मनन्दिः हिमभूघरतः उन्नतरश्रीपद्मनन्दिहिमाचलपर्वतात् । प्रस्ता उद्भूता उत्पन्ना । यः पुमान् । एताम् आकाशगङ्गाम् । गाहते आन्दोल्लयति । स नरः परमां विश्विद्धम् । लभेत प्राप्तुयात् । किलक्षणाम् एकत्वसप्तितम् आकाशगङ्गाम् । शिवपदाम्बुनिधि प्रविष्ठां मोक्षसमुद्रं प्राप्ताम् ॥ ७० ॥ भो भव्याः श्रूयताम् । एनम् । सत् समीचीनम् उपदेशम् उपितानाम् । सतां सत्युद्धाणाम् । अन्तरङ्गे मनिस अभ्यन्तरे मनिस । मललवोऽपि पापलेशोऽपि । किं पदं स्थानं कुर्यात् । अपि तु न कुर्यात् । किलक्षणम् उपदेशम् । संसारसागरसमुत्तरणैकसेतुम् एकप्रोहणम् । किलक्षणे अन्तरङ्गे । सम्यक्समाधिविधिसंनिधिनिस्तरङ्गे समीचीनसाम्यविधिसमीपेन अनाकुले ॥ ७८ ॥ आत्मा भिन्नः । तदनुगतिमत् तस्य जीवस्य अनुगामि कर्म भिन्नम् । तयोः द्वयोः आत्मकर्मणोः । प्रत्यासौः सामीप्यात् । या विकृतिः भवति सापि भिना । तथैव सा विकृतिः आत्मकर्मवद्भिन्ना । यत् कालक्षेत्रप्रमुखं तदिपि भिनम् । च पुनः । एतत्सर्वम् । निजगुणालंकृतम् आत्मीयगुणपर्यायसंयुक्तम् । मत्तः भिन्नं भिन्नम् । सतं कथितम् ॥ ७९ ॥ ये मुनयः । सत्तः भिन्नम् । सतं कथितम् ॥ ७९ ॥ ये मुनयः । सात्मतत्त्वं संभावयन्ति । च पुनः । ये मुनयः आत्मतत्त्वं कथयन्ति । ये मुनयः आत्मतत्त्वं विचारयन्ति । ये मुनयः क्षिप्रं शीव्रम् । अन्तः मोक्षं प्रयान्ति । ने कतं अत्वं सौक्येन पूर्षं मोक्षम् । क्षिलक्षणं मोक्षम् । ववकेवललिधर्षं नवकेवल्वरूष्टि सहस्यम् ॥ ८० ॥ इसेकत्वाशीतिः [ इसेकत्वसप्तिः ] समाप्ता ॥ ४ ॥

वही एक चैतन्य उत्कृष्ट है । में स्वभावतः केवल उसीके साथ एकताको प्राप्त हुआ हूं ॥ ७६ ॥ जो यह एकत्वसप्ति (सचर पद्यमय एकत्विवयक प्रकरण) रूपी गंगा उन्नत (ऊंचे) श्री पद्मन्दीरूप हिमालय पर्वतसे उत्पन्न होकर मोक्षपदरूपी समुद्रमें प्रविष्ट हुई है उसमें जो मनुष्य खान करता है (एकत्वसप्तिके एक्षमें—अभ्यास करता है) वह मनुष्य अतिशय विशुद्धिको प्राप्त होता है ॥ ७७ । जिन साधुजनोंने संसाररूपी समुद्रके पार होनेमें अद्वितीय पुलस्वरूप इस उपदेशका आश्रय लिया है उनके उत्तम समाधिविधिकी समीपतासे निश्चलताको प्राप्त हुए अन्तःकरणमें क्या मलका लेश भी स्वान प सकता है ! अर्थात् नहीं पा सकता ॥ ७८ ॥ आत्मा मिन्न है, उसका अनुसरण करनेवाला कर्म मुझसे मिन्न है, इन दोनोंके सम्बन्धसे जो विकारमाव उत्पन्न होता है वह भी उसी प्रकारसे भिन्न है, तथा अन्य भी जो काल एवं क्षेत्र आदि हैं वे भी भिन्न माने गये हैं । अभिप्राय यह कि अपने गुणों और कलाओंसे विभूपित यह सब भिन्न भिन्न ही है ॥ ७९ ॥ जो मन्य जीव इस आत्मतत्त्वका कर बार अभ्यास करते हैं, व्याख्यान करते हैं, विचार करते हैं, तथा सम्मान करते हैं; वे शीम्र ही अविनश्चर, सम्पूर्ण, अनन्त मुखसे संयुक्त एवं नो केवललिध्यों (केवलज्ञान, केक्लदर्शन, क्षायिक दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, क्षायिक सम्यक्त्य और क्षायिक चारित्र ) खरूप मोक्षको प्राप्त करते हैं ॥ ८० ॥ इस प्रकार यह एकत्वसप्ति प्रकरण समाप्त हुआ ॥ २ ॥

र दा 'श्रीनमनिन्दिसम्बरतः' नास्ति। २ व्य समुत्तरणपत्रप्रोहणं, क समुत्तरणपत्रसेतुं प्रोहणं। ३ द्वाते। ४ दा वे । ५ व्याः ं ने मोर्थ प्रयान्ति न, क दीर्घ अनुने न।

384) एकत्वसप्ततिरियं सुरसिन्धुरुचैःश्रीपद्मनन्दिहिमभूधरतः प्रसूता । यो गाहते शिवपदाम्बनिधि प्रविधामेतां स्रसेत स नरः परमां विश्वस्तिम् ॥ ७७ ॥

385) संसारसागरसमुत्तरणैकसेतुमेनं सतां सदुपदेशमुपाश्रितानाम्। कुर्यात्पदं मललवो ऽपि किमन्तरङ्गे सम्यक्समाधिविधिसंनिधिनिस्तरङ्गे॥ ७८॥

386) आत्मा भिन्नस्तद्गुगतिमत्कर्म भिन्नं तयोर्या प्रत्यासचेभेवति विकृतिः सापि भिन्ना तथे कालक्षेत्रप्रमुखमपि यत्तच भिन्नं मतं मे भिन्नं भिन्नं निज्युणकलालंकृतं सर्वमेतत् ॥ ७

सह । परं केवलम् । एकताम् । गतोऽस्मि प्राप्तोऽस्मि ॥ ७६ ॥ इयम् एकत्वसप्ततिः । सुरसिन्धः आकाशगङ्गा । उचैः श्रीपद्मन

387) ये ऽभ्यासयन्ति कथयन्ति विचारयन्ति संभावयन्ति च मुहुर्भुहुरात्मतत्त्वम् । ते मोक्षमक्षयमनूनमनन्तसौख्यं क्षिप्रं प्रयान्ति नवकेवछलन्धिरूपम् ॥ ८० ॥

हिमभूधरतैः उचतरश्रीपद्मनन्दिहिमाचलपर्वतात् । प्रसूता उद्भता उत्पन्ना । यः पुमान् । एताम् आकाशगङ्गाम् । गाहते आ लयति । स नरः परमां विशुद्धिम् । लभेत प्राप्नुयात् । किलक्षणाम् एकत्वसप्ततिम् आकाशगङ्गाम् । शिवपदाम्बुनिर्धि प्र मोक्षसमुद्रं प्राप्ताम् ॥ ७७ ॥ भो भव्याः श्रूयताम् । एनम् । सत् समीचीनम् उपदेशम् उपाश्रितानाम् । सतां सत्पुरुषाण अन्तरक्ने मनिस अभ्यन्तरे मनिस । मललवोऽपि पापलेशोऽपि । किं पदं स्थानं कुर्यात् । अपि तु न कुर्यात् । किंलक्षणम् उपदेश . संसारसागरसमुत्तरणैकसेतुम् एकप्रोहणम्<sup>२</sup> । किंलक्षणे अन्तरङ्गे । सम्यक्समाधिविधिसंनिधिनस्तरङ्गे समीचीनसाम्यविधिसम अनाकुले ॥ ७८ ॥ आत्मा भिन्नः । तदनुगतिमत् तस्य जीवस्य अनुगामि कर्म भिन्नम् । तयोः द्वयोः आत्मकर्मणोः । प्रत्या सामीप्यात् । या विकृतिः भवति सापि भिन्ना । तथैव सा विकृतिः आत्मकर्मवद्भिन्ना । यत् कालक्षेत्रप्रमुखं तदपि भिष् च पुनः । एतत्सर्वम् । निजगुणालंकृतम् आत्मीयगुणपर्यायसंयुक्तम् । मत्तः भिन्नं भिन्नम् । मतं कथितम् ॥ ५९ ॥ ये मुन आत्मतत्त्वम् । मुहुर्मुहुः वारंवारम् । अभ्यासयन्ति । च पुनः । ये मुनयः आत्मतत्त्वं कथयन्ति । ये मुनयः आत्म विचारयन्ति । ये मुनयः आत्मतत्त्वं संभावयन्ति । ते मुनयः क्षिप्रं शीघ्रम् । अनुनं मोक्षं प्रयान्ति । ने ऊतं अतुवं सौख्येन मोक्षम् । किलक्षणं मोक्षम् । अक्षयं विनाशरहितम् । अनन्तसौख्यम् । पुनः किलक्षणं मोक्षम् । नवकेवललिबर्ष्यं नके खरूपम् ॥ ८० ॥ इत्येकत्वाशीतिः [ इत्येकत्वसप्ततिः ] समाप्ता ॥ ४ ॥ वही एक चैतन्य उत्कृष्ट है । मैं स्वभावतः केवल उसीके साथ एकताको प्राप्त हुआ हूं ॥ ७६ ॥ यह एकत्वसप्तति (सत्तर पद्यमय एकत्वविषयक प्रकरण) रूपी गंगा उन्नत (ऊंचे) श्री पद्मन्दीर हिमालय पर्वतसे उत्पन्न होकर मोक्षपदरूपी समुद्रमें प्रविष्ट हुई है उसमें जो मनुष्य सान करता ( एकत्वसप्ततिके पक्षमें – अभ्यास करता है ) वह मनुष्य अतिशय विशुद्धिको प्राप्त होता है ॥ ७७ जिन साधुजनोंने संसाररूपी समुद्रके पार होनेमें अद्वितीय पुलस्वरूप इस उपदेशका आश्रय स्थि उनके उत्तम समाधिविधिकी समीपतासे निश्चलताको प्राप्त हुए अन्तःकरणमें क्या मलका लेश भी स्थान सकता है ? अर्थात् नहीं पा सकता ॥ ७८ ॥ आत्मा भिन्न है, उसका अनुसरण करनेवाला कर्म मुझसे वि है, इन दोनोंके सम्बन्धसे जो विकारभाव उत्पन्न होता है वह भी उसी प्रकारसे भिन्न है, तथा अ भी जो काल एवं क्षेत्र आदि हैं वे भी भिन्न माने गये हैं। अभिप्राय यह कि अपने गुणों और कलाओं विभूपित यह सब भिन्न भिन्न ही है ॥ ७९ ॥ जो भव्य जीव इस आत्मतत्त्वका नार नार अभ्य करते हैं, व्याख्यान करते हैं, विचार करते हैं, तथा सम्मान करते हैं; वे शीष्र ही अविनश्वर, सम्प

अनन्त सुलसे संयुक्त एवं नो केवललिवयों (केवलज्ञान, केक्लदर्शन, क्षायिक दान, लाभ, भोग, उपभी वीर्य, क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र) स्वरूप मोक्षको प्राप्त करते हैं ॥ ८०॥ इस प्रकार य

एकत्वसप्तति प्रकरण समाप्त हुआ ॥ ४ ॥

१ दा 'श्रीपद्मनिन्दिहिमभूभरतः' नास्ति। २ अ समुत्तरणएकप्रोहणं, क समुत्तरणएकसेतुं प्रोहणं। ३ दा ते। ४ स व द्यांभं नृनं मोक्षं प्रयान्ति न, क शीभं अनृनं न।

- 391) चासः शून्यमठे कचिन्निवसनं नित्यं ककुम्मण्डलं संतोषो धनमुन्नतं प्रियतमा क्षान्तिस्तपो वर्तनम्'। मेत्री सर्वशरीरिभिः सह सदा तत्त्वैकचिन्तासुखं चेदास्ते न किमस्ति मे शमयतः कार्यं न किंचित परैः॥ ४॥
- 392) लब्ध्वा जन्म कुले शुची वरवपुर्वुद्ध्वा श्रुतं पुण्यतो वैराग्यं च करोति यः शुचि तपो लोके स एकः कृती। तेनैवोज्झितगौरवेण यदि वा ध्यानामृतं पीयते प्रासादे कलशस्तदा मणिमयो हैमे समारोपितः॥ ५॥
- 393) त्रीष्मे भूधरमस्तकाश्चितशिलां मूलं तरोः प्रावृषि
  प्रोक्नृते शिशिरे चतुष्पथपदं प्राप्ताः स्थिति कुर्वते ।
  ये तेषां यमिनां यथोक्ततपसां ध्यानप्रशान्तात्मनां
  मार्गे संचरतो मम प्रशमिनः कालः कदा यास्रति ॥ ६॥

निमीलितहर्शं अर्थोद्वाटितनेत्रम् । क सित । तत्त्वोपलम्मे सित ॥३॥ चेयदि । मे मम । कचित् रह्न्यमठे वासः। आस्ते तिष्ठति । निलं सदैव । ककुम्मण्डलं निवसनं दशदिक्समृहं वल्लम् । मे मम । संतोषः उत्तरं धनम् अस्त । मम मुनेः । क्षान्तिः क्षमा । प्रियतमा स्त्री अस्ति । मम मुनेः तपः वर्तनं व्यापारः अस्ति । यदि चेत् । मम मुनेः । सर्वशरीरिभिः सह मैत्री अस्ति । चेत् मम सदा तत्त्वैकिचन्तासुखम् अस्ति । यदि चेत् । पूर्वोक्तं सर्वम् अस्ति तदा किं न अस्ति मे । सर्वम् अस्ति । शमवतः मे परैः सह किंचित् कार्यं न अस्ति ॥४॥ लोके संसारे। स एकः उपान्। कृती पुण्यवान् । यः छचि तपः करोति । किं कृत्वा । छचौ पवित्रकृत्वे। जन्म लब्द्वा । वरवपुः शरिरम्। लब्द्वा । पुण्यतः श्रुतम्। बुद्धा झात्वा । च पुनः। वराग्यं प्राप्य यः तपः करोति सः पुण्यवान् । वा अथवा । तेनैव पुरुषेण । उजिञ्चतगौरवेण गर्वरहितेन । यदि चेत् । ध्यानम् अस्तं पीयते तदा । हैमे खर्णमये । प्रासादे यहे । मणिमयः कल्लाः । समारोपितः स्थापितः ॥५॥ तेषां यमिनां मुनीनाम् । मार्गे संचरतः मम कालः कदा यास्यति । किंलक्षणानां मुनीनाम् । यथोक्ततपसां यथोक्ततपोयुक्तानाम् । पुनः किंलक्षणानाम् । ध्यानप्रशान्तात्मनाम् । ये मुनयः । प्रीक्षे ज्येष्ठाषाहे । भूधरमस्तके आश्रितिश्चलं प्रति स्थिति कुर्वते । ये मुनयः । प्रात्रिष्ठ वर्षाक्ति । तरोः वृक्षस्य । मूलं प्राप्तः स्थिति कुर्वते । ये मुनयः । प्रात्रिष्ति कुर्वते । तेषां मार्गे संचरतः मम कालः कदा यास्यति ॥ ६ ॥ समझने लग जावे तो मुझ जैसा मनुष्य पुण्यशाली होगा ॥ ३ ॥ यदि मेरा किसी निर्जन उपाश्रयमें निवास हो जाता है, सदा दिशासमूह ही मेरा वस्न बन जाता है अर्थात् यदि मेरे पास किंचित् मात्र भी परिग्रह नहीं रहता है, सन्तोष ही मेरा उन्नत धन हो जाता है, क्षमा ही मेरी प्यारी स्त्री बन जाती है, एक मात्र तप ही

जाता है, सदा दिशासमृह ही मेरा वस्न बन जाता ह अथात् यदि मेर पास कि चित् मात्र भी परिमह नहीं रहता है, सन्तोष ही मेरा उन्नत धन हो जाता है, क्षमा ही मेरी प्यारी स्त्री बन जाती है, एक मात्र तप ही मेरा व्यापार हो जाता है, सब ही प्राणियोंके साथ मेरा मेत्रीभाव हो जाता है, तथा यदि मैं सदा ही एक मात्र तत्त्विवचारसे उत्पन्न होनेवाले सुसका अनुभव करने लग जाता हूं; तो फिर अतिशय शान्तिको प्राप्त हुए मेरे पास क्या नहीं है ? सब कुछ है । ऐसी अवस्थामें मुझको दूसरोंसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता है ॥४॥ लोकमें जो मनुष्य पुण्यके प्रभावसे उत्तम कुलमें जन्म लेकर, उत्तम शरीरको पाकर और आगमको जान करके वैराग्यको प्राप्त होता हुआ निर्मल तप करता है वह अनुपम पुण्यशाली है । वही मनुष्य यदि प्रतिष्ठाके मोह (आदर-सत्कारका भाव) को छोड़कर ध्यानरूप अमृतका पान करता है तो समझना चाहिये कि उसने सुवर्णमय प्रासादके ऊपर मणिमय कलशको स्थापित कर दिया है ॥ ५ ॥ जो साधु ग्रीष्म ऋतुमें पर्वतके शिखरके ऊपर स्थित शिलाके ऊपर, वर्षा ऋतुमें वृक्षके मूलमें, तथा शीत ऋतुके प्राप्त होनेपर चौरत्तेमें स्थान प्राप्त करके ध्यानमें स्थित होते हैं; जो आगमोक्त अनशनादि तपका आचरण करते हैं, और जिन्होंने ध्यानके द्वारा अपनी आत्माको अतिशय शान्त कर लिया है; उनके मार्गमें प्रवृत्त होते हुए मेरा काल अत्यन्त शान्तिके साथ कव वीतेगा ? ॥ ६ ॥

१ सु(ी-सि-) तपोनोजनम्। २ आ एव।

- 394) भेदज्ञानविशेषसंहतमनोवृत्तिः समाधिः परो जायेताक्रुतधामधन्यशमिनां केषांचिदत्राचलः । वज्रे मूर्श्नि पतत्यपि त्रिभुवने विद्वप्रदीप्ते ऽपि वा येषां नो विक्वतिर्मनागपि भवेत प्राणेपु नश्यत्स्वपि ॥ ७ ॥
- 395) अन्तस्तत्त्वमुपाधिवर्जितमहं व्याहारवाच्यं परं ज्योतिर्येः कलितं श्रितं च यतिभिस्ते सन्तु नः शान्तये। येषां तत्सदनं तदेव शयनं तत्संपदस्तत्सुखं तद्वत्तिस्तदपि प्रियं तद्खिलश्रेष्ठार्थसंसाधकम्॥८॥
- 396) पापारिक्षयकारि दातृ नृपतिस्वर्गापवर्गश्रियं श्रीमत्पङ्कजनिदिभिर्विरचितं चिचेतनानिदिभिः। भक्तया यो यतिभावनाष्टकमिदं भन्यस्त्रिसंध्यं पठेत् किं किं सिध्यति वाञ्छितं न भुवने तस्यात्र पुण्यात्मनः॥९॥

शिरके ऊपर वज्जके गिरनेपर भी, अथवा तीनों लोकोंके अग्निसे प्रज्वलित हो जानेपर भी, अथवा प्राणोंके नाशको प्राप्त होते हुए भी जिनके चित्तमें थोड़ा-सा भी विकारभाव नहीं उत्पन्न होता है; ऐसे आश्चर्यजनक आत्मतेजको धारण करनेवाले किन्हीं विरले ही श्रेष्ठ मुनियोंके वह उत्क्रष्ट निश्चल समाधि होती है जिसमें भेदज्ञानविशेषके द्वारा मनका व्यापार ( दुष्प्रवृत्ति ) रूक जाता है ॥ ७ ॥ जिन मुनियोंने बाह्य-आभ्यन्तर परिग्रहसे रहित और 'अहम्' शब्दके द्वारा कहे जानेवाले उत्कृष्ट ज्योतिस्वरूप अन्तसत्त्व अर्थात् अन्तरात्माके स्वरूपको जान लिया है तथा उसीका आश्रय भी किया है, एवं जिन मुनियोंका वही आत्मतत्त्व भवन है, वही श्वच्या है, वही सम्पत्ति है, वही सुख है, वही व्यापार है, वही प्यारा है, और वही समस्त श्रेष्ठ पदार्थोंको सिद्ध करनेवाला है; वे मुनि हमें शान्तिके लिये होवें ॥ ८ ॥ आत्मचत्त्यमें आनन्दका अनुभव करनेवाले श्रीमान् पद्मनन्दी (भव्य जीवोंको प्रफुलित करनेवाले गणधरादिकों या पद्मन्दी मुनि ) के द्वारा रचा गया यह आठ स्रोक्तमय 'यतिभावना' प्रकरण पापरूप शज्जको नष्ट करके राजलक्ष्मी, स्वर्गलक्ष्मी और मोक्षलक्ष्मीको भी देनेवाला है । जो भव्य जीव तीनों संध्याकालों (प्रातः, मध्याह और सायंकाल) में भक्तिपूर्वक उस यतिभावनाष्टकको पढ़ता है उस पुण्यात्मा जीवको यहां लोकमें कौन कौन-सा अभीष्ट पदार्थ सिद्ध नहीं होता है ? अर्थात् उसे सभी अभीष्ट पदार्थ सिद्ध होते हैं ॥ ९ ॥ इस प्रकार यतिभावनाष्टक समाप्त हुआ ॥ ५ ॥

१ क किंलक्षणा। २ श समाधिः तेषां येषां। ३ श व्यापारवाच्यं, अप्रतौ तु श्रुटितं जातं पत्रमत्र। ४ श प्रतौ 'विरचितम्। किंलक्षणैः पद्मनिदिमिः' नास्ति। ५ **अ श** प्रत्योः॥ इति आदायव्रतं समाप्तम्॥

## [६. उपासकसंस्कारः]

397) आद्यो जिनो नृषः श्रेयान् व्रतदानादिपूरुपो । एतदन्योन्यसंबन्धे धर्मस्थितिरभूदिह ॥ १॥ 398) सम्यग्दग्योधचारित्रत्रितयं धर्म उच्यते । मुक्तेः पन्थाः स एव स्यात् प्रमाणपरिनिष्ठितः॥२॥

399) रत्नत्रयात्मके मार्गे संचरन्ति न ये जनाः। तेषां मोक्षपदं दूरं भवेदीर्घतरो भवः॥ ३॥

400) संपूर्णदेशमेदाभ्यां स च धर्मो द्विधा भवेत्। आद्ये भेदे च निर्धन्थाः द्वितीये गृहिणः स्थिताः॥

401) संप्रत्यिप प्रवर्तत धर्मस्तेनैव वर्त्मना । तेन ते ऽपि च गण्यन्ते गृहस्था धर्महेतवः ॥ ५॥

402) संप्रत्यत्र कलौ काले जिनगेहे<sup>र</sup> मुनिस्थितिः। धर्मश्च दानमित्येषां श्रावका मूलकारणम्॥ ६॥

403) देवपूजा गुरूपास्तिः स्वाध्यायः संयमस्तपः। दानं चेति गृहस्थानां षट्कर्माणे दिने दिने ॥ ७॥

404) समता सर्वभृतेषु संयमे शुभभावना । आर्तरौद्रपरित्यागस्तद्धि सामायिकं वतम् ॥ ८॥

आयः जिनः ऋषभः द्वितीयः श्रेयान् राजा अत्रै भरतक्षेत्रे द्वौ ऋषभश्रेयांसौ व्रतदानादिकारणौ जातौ । इह भरतक्षेत्रे । एतदन्योन्यसंयन्धे सित परस्परं संवन्धे सित । धर्मस्थितिः अभूत् ॥ १ ॥ सम्यय्दर्शनज्ञानचार्यात्रत्रत्यं धर्मः । उच्यते कथ्यते । य एवं धर्मः निश्चयेन । मुक्तः पन्थाः मार्गः स्यात् भवेत् । प्रमाणपरिनिष्ठितः प्रमाणेन कथितमार्गः ॥ २ ॥ ये जनाः लोकाः । रक्षत्रयातमके मार्गे न संचरित्त । तेषां जीवानाम् । मोक्षपदं वूरं भवेत् । भवः संसारः । दीर्घतरः बहुलः भवेत् ॥ ३ ॥ च पुनः । स धर्मः संपूर्णदेशनेदाभ्यां द्विधा भवेत् । आद्ये भेदे महावते । निर्वन्थाः स्थिताः मुनयः स्थिताः । च पुनः । द्वितीये भेदे अगुनते । यहिणः स्थिताः ॥ ४ ॥ धर्मः । संप्रति पद्यमकाले अपि । तेनैव वर्तमना गृहिधर्ममार्गेण प्रवर्तेत । तेन हेतुना । तेऽपि गृदस्था धर्महेतवः । गण्यन्ते कथ्यन्ते ॥ ५ ॥ अत्र कलौ काले पद्यमकाले । संप्रति इदानीम् । जिनगेहे चैत्यालये । मुनिस्थितिः यतिते । इति हेते । धर्मः दानं च । एपां मुनिस्थितिदानधर्माणाम् । मूलकारणं श्रावकाः सन्ति ॥ ६ ॥ गृहस्थानां दिने दिने दिने पद्यभाणि सन्ति । तत् किम् । देवप्जा । च पुनः । गृहपास्तिः गृहसेवा । खाष्यायः पद्यभदः । संयमस्तु द्वादशभदकः । तपस्तु द्वादशघा । दानं चतुर्विधम् । इति पद्कर्माणि दिने दिने सन्ति ॥ ७ ॥ हि यतः । तत् सामायिकम् । मतं कथितम् । पर्थं सामायिक्यते । सर्वभूतेषु सर्वनीयेषु । समता क्षमा । संयमेषु ग्रुभभावना । यत्र सामायिके आर्तरीद्वपरित्रागः । तत्

आद्य जिन अर्थात् ऋषभ जिनेन्द्र तथा श्रेयान् राजा ये दोनों कमसे ब्रतविधि और दानविधिके आदिशनर्तक पुरुष हैं, अर्थात् ब्रतोंका प्रचार सर्वप्रथम ऋषभ जिनेन्द्रके द्वारा प्रारम्भ हुआ तथा दान-विधिका प्रचार राजा श्रेयान्से प्रारम्भ हुआ। इनका परस्पर सम्बन्ध होनेपर यहां भरत क्षेत्रमें धर्मकी स्थिति हुई ॥ १ ॥ सम्यम्दर्शन, सम्यम्जान और सम्यक्चारित्र इन तीनोंको धर्म कहा जाता है तथा वही मुक्तिका गांगे है जो प्रमाणसे सिद्ध है ॥ २ ॥ जो जीव रखत्रयस्वरूप इस मोक्षमांगेंमें संचार नहीं करते हैं उनके लिये मोक्ष सान तो दूर तथा संसार अतिशय खंबा हो जाता है ॥ ३ ॥ वह धर्म सम्पूर्ण धर्म और देश धर्मके नेरसे दो प्रकारका है । इनमेंसे प्रथम भेदमें दिगम्बर मुनि और द्वितीय भेदमें गृहस्य स्थित होते हैं ॥ ४ ॥ वर्तमानमें भी उस रक्तव्यस्वरूप धर्मकी प्रवृत्ति उसी मांगसे अर्थात् पूर्णधर्म और देशधर्म स्वरूपसे हो रही है । इसोलिये थे गृहस्य भी धर्मके कारण माने जाते हैं ॥ ५ ॥ इस समय यहां इस कलिकाल अर्थात् पंजम ध्वन्ती मुनियोक्त निवास जिनाल्यमें हो रहा है और उन्हींके निमित्तसे धर्म एवं दानकी प्रवृत्ति है । इस वहर मुनियोक्त निवास जिनाल्यमें हो रहा है और उन्हींके निमित्तसे धर्म एवं दानकी प्रवृत्ति है । इस वहर मुनियोक्त निवास जिनाल्यमें हो रहा है और उन्हींके विभित्तसे धर्म एवं दानकी प्रवृत्ति है । इस वहर मुनियोक्त निवास जिनाल्यमें हो रहा है और उन्हींके विभित्तसे धर्म एवं दानकी प्रवृत्ति वे अर्थात् वे उत्तर का का अर्थ है ॥ ५ ॥ सब प्राणियोकि विभयमें समताभाव धारण करना, संयमके विपयमें द्यम विवास स्वत्तर का अर्थ हो एवं एवं गृहस्थोंक विषयमें समताभाव धारण करना, संयमके विपयमें द्यान विवास स्वत्तर स्वत्त साना जाता है ॥ ८ ॥

रे पर भोगा ता करें। अर्था रह को नहीं। ते अहात अर्था रहा है आज वा क्षिता । विज्ञा अर्थी सह । विज्ञा किया विश्व मिला । चल्ला अर्था के को ने ना के आज को को के नात करें।

- 405) सामायिकं न जायेत व्यसनम्लानचेतसः । श्रावकेन ततः साक्षात्त्याज्यं व्यसनसप्तकम् ॥९॥
- 406) द्युतमांससुरावेश्याखेटचौर्यपराङ्गनाः । महापापानि सप्तेव व्यसनानि त्यजेद् वुधः ॥ १० ॥
- 407) धर्मार्थिनो ऽपि लोकस्य चेदस्ति व्यसनाश्रयः। जायते न ततः सापि धर्मान्वेषणयोग्यता ॥११॥
- 408) सप्तेव नरकाणि स्युक्तैरेकैकं निरूपितम् । आकर्षयन्नृणामेतद्व्यसनं स्वसमृद्धये ॥ १२ ॥
- 409) धर्मशात्रुविनाशार्थे पापाख्यकुपतेरिह । सप्ताङ्गं बलवद्राज्यं सप्तभिव्यंसनैः कृतम् ॥ १३ ॥
- 410) प्रपश्यन्ति जिनं भक्तया पूजयन्ति स्तुवन्ति ये। ते च दृश्याश्च पूज्याश्च स्तुत्याश्च भुयनत्रये॥
- 411) ये जिनेन्द्रं न पश्यन्ति पूजयन्ति स्तुवन्ति न। निष्फलं जीवितं तेषां तेषां घिक् च गृहाश्रमम्॥
- 412) प्रातरुत्थाय कर्तव्यं देवतागुरुदर्शनम् । भक्तया तद्वन्दना कार्या धर्मश्रुतिरुपासकैः ॥ १६ ॥

सामायिकं व्रतम् ॥ ८ ॥ व्यसनम्लानचेतसः जीवस्य सामायिकम् । न जायेत न उत्पयेत । ततः कारणात् । श्रावकेन साक्षात् व्यसनसप्तकम् । स्राज्यं स्यजनीयम् ॥ ९ ॥ बुधः ज्ञानवान् । सप्तैव व्यसनानि स्यजेत् । किंलक्षणानि व्यसनानि । महापापानि ।

द्युतमांससुरावेश्याखेटचौर्यपराङ्गनाः एतानि सप्त व्यसनानि महापापानि बुधः खजेत् ॥ १० ॥ लोकस्य । चेत् यदि । व्यसनाश्रयः अस्ति । ततः व्यसनात् । धर्मान्वेषणयोग्यता न जायते धर्मिकया न जायते न उत्पद्यते । किलक्षणस्य लोकस्य । धर्मार्थिनोऽपि धर्मयुक्तस्य ॥ ११ ॥ हि यतः । नरकाणि सप्तैव । तैः नरकैः । एतत् व्यसनम् एकैकं निरूपितं खसमृद्धये नृणाम् आकर्षयन् ॥ १२ ॥ इह संसारे<sup>र</sup> । सप्तभिर्व्यसनैः । पापाख्यकुपतेः कुराज्ञः । राज्यं सप्ताङ्गं कृतम् । किलक्षणं राज्यम् । बलवत् बलिष्ठम् । पुनः किलक्षणं राज्यम् । धर्मशत्रुविनाशार्थम् ॥ १३ ॥ ये भव्या नराः । जिनं भक्तया कृत्वा प्रपश्यन्ति । च पुनः । जिनेन्द्रं पूजयन्ति । ये भव्या जिनेन्द्रं स्तुवन्ति । ते भव्याः । भुवनत्रये । दश्याः अवलोकनीयाः । च पुनः । ते भव्याः पूज्याः । ते भव्याः स्तुत्याः ॥ १४ ॥ ये मूर्खा । जिनेन्द्रं न परयन्ति । ये मूर्खाः जिनेन्द्रं न पूजयन्ति । ये मूर्खाः जिनेन्द्रं न स्तुवन्ति । तेषां जीवतं जीवनं निष्फलम् । च पुनः । तेषां मूर्खाणां गृहाश्रमं धिक् ॥ १५ ॥ वपासकैः श्रावकैः । प्रातः प्रभाते । उत्थाय देवतागुरुदर्शनं कर्तव्यम् । भक्तया कृत्वा । तद्वन्दना कार्या तेषां देवगुरुशास्त्रादीनां वन्दना कार्या कर्तव्या श्रावकैः । धर्मश्रुतिः जिसका चित्त यूतादि व्यसनोंके द्वारा मिलन हो रहा है उसके उपर्युक्त सामायिककी सम्भावना नहीं है। इसलिये श्रावकको साक्षात् उन सात व्यसनोंका परित्याग अवस्य करना चाहिये।। ९।। चूत, मांस, मद्य, वेश्या, शिकार, चोरी और परस्त्री ये सातों ही व्यसन महापापस्वरूप हैं। विवेकी जनको इनका त्यांग करना चाहिये ॥ १० ॥ धर्माभिलाषी जन भी यदि उन व्यसनोंका आश्रय लेता है तो इससे उसके वह धर्मके स्रोजनेकी योग्यता भी नहीं उत्पन्न होती है ॥ ११ ॥ नरक सात ही हैं । उन्होंने मानो अपनी समृद्धिके लिये मनुष्योंको आकर्षित करनेवाले इस एक एक व्यसनको नियुक्त किया है ॥ १२ ॥ इन सात व्यसनोंने मानो धर्मरूपी शत्रुको नष्ट करनके लिये पाप नामसे प्रसिद्ध निकृष्ट राजाके सात राज्यांगों ( राजा, मंत्री, मित्र, सजाना, देश दुर्ग और सैन्य) से युक्त राज्यको बलवान् किया है ॥ विशेषार्थ-अभिप्राय इसका यह है कि इन व्यसनोंके निमित्तसे धर्मका तो हास होता है और पाप बढ़ता है। इसपर अन्थकर्ताके द्वारा यह उत्प्रेक्षा की गई है कि मानो पापरूपी राजाने अपने धर्मरूपी शत्रुको नष्ट करनेके लिये अपने राज्यको इन सात व्यसनोंरूप सात राज्यांगोंसे ही सुसज्जित कर लिया है ॥ १३ ॥ जो भव्य प्राणी भक्तिसे जिन भगवानका दर्शन, पूजन और स्तुति किया करते हैं वे तीनों लोकोंमें खयं ही दर्शन, पूजन और स्तुतिके योग्य वन जाते हैं। अभिप्राय यह कि वे खयं भी परमात्मा बन जाते हैं ॥ १४ ॥ जो जीव भक्तिसे जिनेन्द्र भगवान्का न दर्शन करते हैं, न पूजन करते हैं, और न स्तुति ही करते हैं उनका जीवन निष्फल है; तथा उनके गृहस्थाश्रमको धिकार है ॥ १५॥ श्रावकोंको प्रातःकालमें उठ करके भक्तिसे जिनेन्द्र देव तथा निर्प्रनथ गुरुका दर्शन और उनकी

१ क इह जगति संसारे। २ क 'पुनः' नास्ति। २ द्वा 'मूर्खाणां' नास्ति। पद्मनं ० १७

413) पश्चादन्यानि कार्याणि कर्तव्यानि यतो बुधैः । धर्मार्थकाममोक्षाणामादौ धर्मः प्रकीर्तितः ॥१५ 414) गुरोरेव प्रसादेन लभ्यते ज्ञानलोचनम्। समस्तं दश्यते येन हस्तरेखेव निस्तुषम्॥ १८॥ 415) ये गुरुं नैव मन्यन्ते तदुपास्ति न कुर्वते । अन्धकारो भवेत्तेषामुदिते ऽपि दिवाकरे ॥ १९ ॥

416) ये पठन्ति न सच्छास्त्रं सहुरुप्रकटीकृतम् । ते Sन्धाः सचक्षुषो Sपीह संभाव्यन्ते मनीषिभिः 417) मन्ये न प्रायशस्तेषां कर्णाश्च हृदयानि च । यैरभ्यासे गुरोः शास्त्रं न श्रुतं नावधारितम्॥२१

418) देशवतानुसारेण संयमो ऽपि निषेक्यते । गृहस्थैर्येन तेनैव जायते फलवद्भतम् ॥ २२॥

419) त्याज्यं मांसं च मद्यं च मधूदुम्बरपञ्चकम् । अष्टौ मूलगुणाः प्रोक्ताः गृहिणो दृष्टिपूर्वेकाः ॥२३ धर्मश्रवणं कर्तव्यम् ॥ १६ ॥ बुधैः पण्डितः । अन्यानि कार्याणि पश्चात् कर्तव्यानि । यतः कारणात् । धर्मार्थकाममोक्षाणां चतु पदार्थानां मध्ये । आदौ धर्मः । प्रकीर्तितः कथितः ॥ १७ ॥ गुरोः प्रसादेन कृत्वा ज्ञानलोचनं लभ्यते । येन ज्ञानलोचने समस्तं निस्तुपं लोकालोकं दरयते। का इव । हस्तरेखा इव ॥ १८॥ ये श्रावकाः। गुरुं न मन्यन्ते। ये श्रावकाः तस्य गुरं उपास्ति सेवाम् । न कुर्वते । तेषां श्रावकाणाम् । उदितेऽपि प्रकाशयुक्तेऽपि । दिवाकरे सूर्ये । अन्धकारः भवेत् ॥ १९ ॥ अज्ञानिनः मूर्खाः । सच्छास्त्रं समीचीनं शास्त्रं न पठन्ति । किंलक्षणं शास्त्रम् । सद्गरुप्रकटीकृतम् । ते मूर्खाः । इह जगति संसारे सचक्षपः चक्षुर्युक्ता अपि । मनीविभिः । पण्डितैः । अन्धाः । संभाव्यन्ते कथ्यन्ते ॥ २० ॥ अहम् एवं मन्ये । तेषां नराणाम् प्रायशः वाहुल्येन । कर्णाः न । च पुनः । तेषां नराणां हृदयानि न । यैः नरैः । गुरोः अभ्यासे निकटे । शास्त्रं न श्रुतम् । यै नरैः शास्त्रं न अवधारितम् ॥ २१ ॥ गृहस्थैः नरैः । देशव्रतानुसारेण संयमोऽपि । निषेन्यते सेन्यते । येन कारणेन । ते संयमेन वतम् । फलवत् सफलम् । जायते ॥ २२ ॥ मांसं त्याज्यम् । च पुनः । मद्यं त्याज्यम् । च पुनः । मधु त्याज्यम् वन्दना करके धर्मश्रवण करना चाहिये ॥ १६ ॥ तत्पश्चात् अन्य कार्योंको करना चाहिये, क्योंकि, विद्वान पुरुपोंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थींमें धर्मको प्रथम बतलाया है ॥ १७ ॥ गुरुकी ही प्रसन्नत से वह ज्ञान (केवलज्ञान) रूपी नेत्र प्राप्त होता है कि जिसके द्वारा समस्त जगत् हाथकी रेखाके समान स्पष्ट देखा जाता है ॥ १८ ॥ जो अज्ञानी जन न तो गुरुको मानते हैं और न उसकी उपासना ही करते हैं उनके लिये सूर्यका उदय होनेपर भी अन्धकार जैसा ही है ॥ विशेषार्थ-यह ऊपर कहा जा चुका है वि ज्ञानकी प्राप्ति गुरुके ही प्रसादसे होती है। अत एव जो मनुष्य आदरपूर्वक गुरुकी सेवा-शुश्रूषा नई करते हैं वे अल्पज्ञानी ही रहते हैं। उनके अज्ञानको सूर्यका प्रकाश भी दूर नहीं कर सकता। कारण कि वह तो केवल सीमित बाह्य पदार्थींके अवलोकनमें सहायक हो सकता है, न कि आत्मावलोकनमें आत्मावलोकनमें तो केवल गुरुके निमित्तसे प्राप्त हुआ अध्यात्मज्ञान ही सहायक होता है ॥१९॥ जो जन उत्तम गुरुके द्वारा प्ररूपित समीचीन शास्त्रको नहीं पढ़ते हैं उन्हें बुद्धिमान् मनुष्य दोनों नेत्रोंसे युक्त होने पर भी अन्या समझते हैं ॥ २० ॥ जिन्होंने गुरुके समीपमें न शास्त्रको सुना है और न उसको हृदयमे धारण भी किया है उनके प्रायः करके न तो कान हैं और न हृदय भी है, ऐसा मैं समझता हूं ॥ विशेषार्थ— कानोंका सदुपयोग इसीमें है कि उनके द्वारा शास्त्रोंका श्रवण किया जाय-उनसे सदुपदेशको सुना जाय तथा मनके लाभका भी यही सदुपयोग है कि उसके द्वारा सुने हुए शास्त्रका चिन्तन किया जाय-उसके रहस्यको धारण किया जाय । इसिलये जो प्राणी कान और मनको पा करके भी उन्हें शास्त्रके विषय उपयुक्त नहीं करते हैं उनके वे कान और मन निष्फल ही हैं ॥ २१ ॥ श्रावक यदि देशत्रतके अनुसा इन्द्रियोंके निग्रह और प्राणिद्यारूप संयमका भी सेवन करते हैं तो इससे उनका वह वत ( देशवत ) सफल हो जाता है। अभिप्राय यह है कि देशव्रतके परिपालनकी सफलता इसीमें है कि तत्पश्चात् पूर्ण संयम

को भी भारण किया जाय ॥ २२ ॥ मांस, मद्य, शहद और पांच उदुम्बर फलों ( ऊमर, कटूमर, पाकर

420) अणुव्रतानि पञ्चैव विश्वकारं गुणव्रतम् । शिक्षाव्रतानि चत्त्वारि द्वादशेति गृहिवते ॥ २४॥

उदुम्बरपञ्चकं त्यजनीयम् । एते गृहिणः गृहस्थस्य । मूलगुणाः दृष्टिपूर्वकाः सम्यग्दर्शनसहिताः । प्रोक्ताः कथिताः ॥ २३ ॥ गृहिवते इति द्वादश व्रतानि<sup>१</sup> सन्ति । पश्चैव अणुवतानि । त्रिप्रकारं गुणवतम् । चत्वारि शिक्षाव्रतानि । इति द्वादश व्रतानि ॥२४॥ बड़ और पीपल ) का त्याग करना चाहिये। सम्यग्दर्शनके साथ ये आठ श्रावकके मूलगुण कहे गये हैं॥ विशेषार्थ—मूल शब्दका अर्थ जड़ होता है। जिस वृक्षकी जड़ें गहरी और बलिष्ठ होती हैं उसकी स्थिति बहुत समय तक रहती है। किन्तु जिसकी जड़ें अधिक गहरी और बलिष्ठ नहीं होती उसकी स्थिति बहुत काल तक नहीं रह सकती-वह आंधी आदिके द्वारा शीघ्र ही उखाड़ दिया जाता है। ठीक इसी प्रकारसे चूंकि इन गुणोंके विनाश्रावकके उत्तर गुणों (अणुत्रतादि) की स्थिति भी दृढ़ नहीं रहती है, इसीलिये ये श्रावकके मूलगुण कहे जाते हैं। इनके भी प्रारम्भमें सम्यग्दर्शन अवस्य होना चाहिये, क्योंकि उसके विना प्रायः त्रत आदि सब निरर्थक ही रहते हैं ॥ २३ ॥ गृहित्रत अर्थात् देशत्रतमें पांच अणुत्रत, तीन गुणवत और चार शिक्षावत; इस प्रकार ये बारह वत होते हैं ॥ विशेषार्थ-हिंसा, असत्य वचन, चोरी, मैथुन और परिग्रह इन पांच स्थूल पापोंका परित्याग करना; इसे अणुत्रत कहा जाता है । वह पांच प्रकारका है— अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रहपरिमाणाणुव्रत । मन, वचन और कायके द्वारा कृत, कारित एवं अनुमोदना रूपसे (नौ प्रकारसे) जो संकल्पपूर्वक त्रस जीवोंकी हिंसाका परित्याग किया जाता है उसे अहिंसाणुत्रत कहते हैं । स्थूल असत्य वचनको न स्वयं बोलना और न इसके लिये दूसरेको प्रेरित करना तथा जिस सत्य वचनसे दूसरा विपत्तिमें पड़ता हो ऐसे सत्य वचनको भी न बोलना, इसे सत्याणुत्रत कहा जाता है। रखे हुए, गिरे हुए अथवा भूले हुए परधनको विना दिये ग्रहण न करना अचौर्याणुत्रत कहलाता है। परस्रीसे न तो खयं ही सम्बन्ध रखना और न दूसरेको भी उसके लिये प्रेरित करना, इसे ब्रह्मचर्याणुव्रत अथवा स्वदारसन्तोष कहा जाता है । धन-धान्यादि परिग्रहका प्रमाण करके उससे अधिककी इच्छा न करना, इसे परिग्रहपरिमाणाणुत्रत कहते हैं । गुणत्रत तीन हैं – दिग्त्रत, अनर्थ-दण्डवत और भोगोपभोगपरिमाण । पूर्वादिक दस दिशाओंमें प्रसिद्ध किन्हीं समुद्र, नदी, वन और पर्वत आदिकी मर्यादा करके उसके बाहिर जानेका मरण पर्यन्त नियम कर लेनेको दिग्नत कहा जाता है। जिन कामोंसे किसी प्रकारका लाभ न होकर केवल पाप ही उत्पन्न होता है वे अनर्थदण्ड कहलाते हैं और उनके त्यागको अनर्थदण्डव्रत कहा जाता है। जो वस्तु एक ही वार भोगनेमें आती है वह भोग कहलाती है-जैसे भोजनादि । तथा जो वस्तु एक वार भोगी जाकर भी दुवारा भोगनेमें आती है उसे उपभोग कहा जाता है-जैसे वस्त्रादि । इन मोग और उपभोगरूप प्रमाण करके अधिककी इच्छा नहीं करना, इसे मोगोपमोगपरिमाण कहते हैं । ये तीनों व्रत चूंकि मूलगुणोंकी वृद्धिके कारण हैं, अत एव इनको गुणव्रत कहा गया है। देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषघोपवास और वैयावृत्य ये चार शिक्षात्रत हैं । दिग्त्रतमें की गई मर्यादाके भीतर भी कुछ समयके लिये किसी गृह, गांव एवं नगर आदिकी मर्यादा करके उसके भीतर ही रहनेका नियम करना देशावकाशिकव्रत कहा जाता है। नियत समय तक पांचों पापोंका पूर्णरूपसे त्याग कर देनेको सामायिक कहते हैं। यह सामायिक जिनचैत्यालयादिरूप किसी निर्वाध एकान्त स्थानमें की जाती है। सामायिकमें स्थित होकर यह विचार करना

१ क द्वादशानि व्रतानि ।

421) पर्वस्वथ यथाशक्ति भुक्तित्यागादिकं तपः । वस्त्रपूतं पिवेत्तोयं रात्रिभोजनवर्जनम् ॥ २५॥

422) तं देशं तं नरं तत्स्वं तत्कर्माणि च नाश्रयेत्। मिलनं दर्शनं येन येन च वतखण्डनम्॥ २६॥

423) भोगोपभोगसंख्यानं विधेयं विधिवत्स्दा । वतश्र्न्या न कर्तव्या काचित् कालकुला दुधैः ॥२०॥

424) रत्नत्रयाश्रयः कार्यस्तथा भव्यैरतिनद्रतेः । जन्मान्तरे ऽपि तच्छूद्धा यथा संवर्धते तराम् ॥२८॥

श्रावकैः अथ पर्वेषु यथाशक्ति भुक्तित्यागादिकं तपः कर्तव्यम् । गृहस्थः । तोयं जलम् । वस्त्रपूतं पिवेत् । गृहस्थः रात्रिभोजनवर्जनं करोति ॥ २५ ॥ येन कर्मणा दर्शनं मलिनं भवति । च पुनः । येन कर्मणा व्रतखण्डनं भवति । तं देशं तं नरं तत् खं द्रव्यं तत्कर्माणि अपि न अाश्रयेत् ॥ २६ ॥ बुधैः चतुरैः । सदा सर्वदा । भोगोपभोगसंख्यानम् । विधिवत् विधिपूर्वकम् । विधेयं कर्तव्यम् । काचित् कालकला व्रतशूर्या न कर्तव्या ॥ २७ ॥ भव्यैः । अतन्द्रितैः आलस्यरिहतैः । तथा रत्नत्रयस्य आश्रयः कार्यः कर्तन्यः यथा तस्य दर्शनस्य रत्नत्रयस्य श्रद्धा जन्मान्तरेऽपि तराम् अतिशयेन संवर्धते ॥ २८॥ चाहिये कि जिस संसारमें में रह रहा हूं वह अशरण है, अशुभ है, अनित्य है, दु:लस्वरूप है, तथा आत्म-खरूपसे भिन्न है। किन्तु इसके विपरीत मोक्ष शरण है, शुभ है, नित्य है, निराकुल सुलस्वरूप है, और आत्म-स्वरूपसे अभिन्न है; इत्यादि। अष्टमी एवं चतुर्दशी आदिको अन्न, पान ( दूध आदि ), खाद्य (लड्डू-पेड़ा आदि ) और लेख ( चाटने योग्य खड़ी आदि ) इन चार प्रकारके आहारोंका परित्याग करना; इसे प्रोषघोपवास कहा जाता है। प्रोषधोपवास यह पद प्रोषध और उपवास इन दो शब्दोंके समाससे निष्पन्न हुआ है। इनमें प्रोषध शब्दका अर्थ एक वार भोजन (एकाशन) तथा उपवास शब्दका अर्थ चारों प्रकारके आहारका छोड़ना है। अभिप्राय यह कि एकाशनपूर्वक जो उपवास किया जाता है वह प्रोषधोपवास कहलाता है। जैसे-यदि अष्टमीका प्रोषधोपवास करना है तो सप्तमी और नवमीको एकाशन तथा अष्टमीको उपवास करना चाहिये। इस प्रकार प्रोषधोपवासमें सोलह पहरके लिये आहारका त्याग किया जाता है । प्रोषधोपवासके दिन पांच पाप, स्नान, अलंकार तथा सब प्रकारके आरम्भको छोड़कर ध्यानाध्यायनादिमें ही समयको विताना चाहिये। किसी प्रत्युपकार आदिकी अभिलाषा न करके जो मुनि आदि सत्पात्रोंके लिये दान दिया जाता है, इसे वैयावृत्य कहते हैं। इस वैयावृत्यमें दानके अतिरिक्त संयमी जनोंकी यथायोग्य सेवा-शुश्रूषा करके उनके कष्टको भी दूर करना चाहिये। किन्हीं आचार्योंके मतानुसार देशावकाशिक व्रतको गुणव्रतके अन्तर्गत तथा भोगोपभोगपरिमाणवतको शिक्षावतके अन्तर्गत ग्रहण किया गया है ॥ २४॥ श्रावकको पर्वदिनों (अष्टमी एवं चतुर्दशी आदि) में अपनी शक्तिके अनुसार भोजनके परित्याग आदिरूप (अनशनादि) तपोंको करना चाहिये। इसके साथ ही उन्हें रात्रिभोजनको छोड़कर वस्त्रसे छना हुआ जल भी पीना चाहिये ॥ २५॥ जिस देशादिके निमित्तसे सम्यग्दर्शन मलिन होता हो तथा व्रतोंका नाश होता हो ऐसे उस देशका, उस मनुष्यका, उस द्रव्यका तथा उन क्रियाओंका भी परित्याग कर देना चाहिये ॥ २६ ॥ विद्वान् मनुष्योंको नियमानुसार सदा भोग और उपभोगरूप वस्तुओंका प्रमाण कर लेना चाहिये । उनका थोड़ा-सा भी समय व्रतोंसे रहित नहीं जाना चाहिये ॥ विशेषार्थ-जो वस्तु एक ही वार उपयोगमें आया करती है उसे भोग कहा जाता है-जैसे भोज्य पदार्थ एवं माला आदि। इसके विपरीत जो वस्तु अनेक वार उपयोगमें आया करती है वह उपमोग कहलाती है-जैसे वस्त्र आदि । इन दोनों ही प्रकारके पदार्थोंका प्रमाण करके श्रावकको उससे अधिककी इच्छा नहीं करना चाहिये॥ २७॥ भन्य जीवोंको आलस्य छोड़कर रत्नत्रयका आश्रय इस प्रकारसे करना चाहिये कि जिस प्रकारसे उनका उक्त

- 425) विनयश्च यथायोग्यं कर्तव्यः परमेष्ठिषु । दृष्टिबोधचरित्रेषु तद्वत्सु समयाश्रितैः ॥ २९ ॥
- 426) दर्शनक्रानचारित्रतपःप्रभृति सिध्यति । विनयेनेति तं तेन मोक्षद्वारं प्रचक्षते ॥ ३०॥
- 427) सत्पात्रेषु यथाशक्ति दानं देयं गृहस्थितैः। दानहीना भवेत्तेषां निष्फलैव गृहस्थता॥ ३१॥
- 428) दानं ये न प्रयच्छन्ति निर्प्रन्थेषु चतुर्विधम्। पाशा एव गृहास्तेषां बन्धनायैव निर्मिताः ॥३२॥
- 429) अभयाहारमैषज्यशास्त्रदाने हि यत्कृते । ऋषीणां जायते सौख्यं गृही ऋषध्यः कथं न सः॥३३
- 430) समर्थों ऽपि न यो द्याद्यतीनां दानमाद्रात्। छिन्ति स खयं मूढः प्रत्र सुखमात्मनः ॥३४॥
- 431) हषन्नावसमो ज्ञेयो दानहीनो गृहाश्रमः । तदारूढो भवाम्भोधौ मज्जत्येव न संशयः॥ ३५॥ 432) समयस्थेषु वात्सल्यं स्वशक्त्या ये न कुर्वते । बहुपापावृतात्मानस्ते धर्मस्य पराङ्मुखाः॥ ३६॥

समयाश्रितैः सर्वज्ञमताश्रितैः भन्यैः परमेष्ठिषु यथायोग्यं विनयः कर्तन्यः । भन्यैः दृष्टिबोधचरित्रेषु । तद्वत्सु रत्नत्रयाश्रितेषु विनयः कर्तव्यः ॥ २९ ॥ तेन कारणेन । विनयेन दर्शनज्ञानचरित्रतपः प्रसृति सिध्यति । इति हेतोः । तं विनयं मोक्षद्वारं प्रचक्षते कथ्यते ॥ ३०॥ गृहस्थितैः सत्पात्रेषु यथाशक्ति दानं देयम् । तेषां श्रावकाणाम् । दानहीना गृहस्थता निष्पला भवेत् ॥ ३१॥ ये श्रावकाः । निर्प्रन्येषु यतिषु । चतुर्विधं दानं न प्रयच्छन्ति तेषां गृहस्थानाम् । गृहाः बन्धनाय पाशाः विनिर्मिताः ॥ ३२ ॥ स गृही श्रावकः । क्यं न श्वाच्यः । हि यतः । यत्कृते येन गृहिणा कृते यत्कृते । अभय-आहारभैषज्यशास्त्रदाने कृते सति ऋषीणां सौख्यम् । जायते उत्पद्यते ॥ ३३ ॥ यः समर्थः श्रावकः आदरात् यतीनां दानं न दद्यात् स मूढः मूर्खः १ । आत्मनः । परत्र सुखं परलोकसुखम् । खयम् आरमना । छिनत्ति छेदयति ॥ ३४ ॥ दानहीनः गृहाश्रमः गृहपदः[दम् ] । दषन्नावसमः ज्ञैयः पाषाणनौकासमः ज्ञातन्यः । तदारूढः तस्यां पाषाणनौकायाम् आरूढः नरः । भवाम्भोधौ संसारसमुद्रे । मज्जति ब्रुडति । न संशयः॥ ३५॥ ये श्रावकाः। समयस्थेषु जिनमार्गस्थितेषु नरेषु। स्वशक्तया। वात्सल्यं सेवाम्। न कुर्वते। ते नराः धर्मस्य पराङ्मखाः

रक्तत्रयविषयक श्रद्धान ( दृढ्ता ) दूसरे जन्ममें भी अतिशय वृद्धिंगत होता रहे ॥ २८ ॥ इसके अतिरिक्त श्रावकोंको जिनागमके आश्रित होकर अर्हदादि पांच परमेष्ठियों, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र तथा इन सम्यग्दर्शनादिको धारण करनेवाले जीवोंकी भी यथायोग्य विनय करनी चाहिये॥ २९॥ उस विनयके द्वारा चूंकि सम्यन्दर्शन, सम्यन्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और तप आदिकी सिद्धि होती है अत एव उसे मोक्षका द्वार कहा जाता है ॥ २०॥ गृहमें स्थित रहनेवाले श्रावकोंको शक्तिके अनुसार उत्तम पात्रोंके लिये दान देना चाहिये, क्योंकि, दानके विना उनका गृहस्थाश्रम (श्रावकपना) निष्फल ही होता है ॥ ३१॥ जो गृहस्थ दिगम्बर मुनियोंके लिये चार प्रकारका दान नहीं देते हैं उनको बन्धनमें रखनेके लिये वे गृह मानो जाल ही बनाये गये हैं ॥ विशेषार्थ-अभिप्राय यह है कि श्रावक घरमें रहकर जिन असि-मधी आदि-रूप कर्मों को करता है उनसे उसके अनेक प्रकारके पाप कर्मका संचय होता है। उससे छुटकारा पानेका उपाय केवल दान है। सो यदि वह उस पात्रदानको नहीं करता है तो फिर वह उक्त संचित पापके द्वारा संसारमें ही परिश्रमण करनेवाला है । इस प्रकारसे उक्त दानहीन श्रावकके लिये वे घर बन्धनके ही कारण बन जाते हैं ॥ ३२ ॥ जिसके द्वारा अभय, आहार, औषध और शास्त्रका दान करनेपर मुनियोंको सुख उत्पन्न होता है वह गृहस्य कैसे प्रशंसाके योग्य न होगा ? अवश्य होगा ॥ ३३ ॥ जो मनुष्य दान देनेके योग्य हो करके मी मुनियोंके लिये भक्तिपूर्वक दान नहीं देता है वह मूर्ख परलोकमें अपने सुसको स्वयं ही नष्ट करता है ॥ ३४ ॥ दानसे रहित गृहस्थाश्रमको पत्थरकी नावके समान समझना चाहिये । उस गृहस्थाश्रमरूपी पत्थरकी नावपर बैठा हुआ मनुष्य संसाररूपी समुद्रमें डूबता ही है, इसमें सन्देह नहीं है ॥३५॥ जो गृहस्य

१ क सिध्यति विनयेनेति तं वेन मोक्षद्वारं प्रचक्षते । २ का 'येन गृहिणा इते यत्कृते' इति वाक्यांशः नास्ति । ३ का मूर्खः मूदः । ४ क समः पाषाणनौकासमः द्वेयः शतव्यः।

- 433) येषां जिनोपदेशेन कारुण्यामृतपूरिते । चित्ते जीवदया नास्ति तेषां धर्मः ऋतो भवेत् ॥ ३७॥
- 434) मूळं धर्मतरोराचा वतानां धाम संपदाम् । गुणानां निधिरित्यङ्गिदया कार्या विवेकिसिः ॥३८॥
- 435) सर्वे जीवदयाचारा गुणास्तिष्ठन्ति मानुषे। सूत्राधाराः प्रस्तानां हाराणां च सरा इव ॥३९॥
- 436) यतीनां श्रावकाणां च वतानि सकलान्यपि । एकाहिंसाप्रसिद्ध्यर्थे कथितानि जिनेश्वरैः ॥४०॥
- 437) जीवहिंसादिसंकर्षेरात्मन्यपि हि दूषिते। पापं भवति जीवस्य न परं परपीडनात्॥ ४१॥
- 438) द्वादशापि सदा चिन्त्या अनुप्रेक्षा महात्मिभः। तद्भावना भवत्येव कर्मणः क्षयकारणम् ॥४२॥

सन्ति । बहुपापेन आवृतम् [ आवृतः ] आच्छादितं [ ैतः ] आत्मा येषां ते बहुपापावृतातमानः धर्मस्य । पराङ्मुखा वर्नन्ते ॥ ३६ ॥ येषां गृहस्थानाम् । चित्ते मनित । जीवदया धर्मः अस्ति तेषां श्रावकाणां धर्मः भवेत् । किंलक्षणे चित्ते । जिनोपदेशेन कारूण्यामृतपूरिते । येषां श्रावकाणां चित्ते जीवदया न अस्ति । तेषां श्रावकाणाम् । धर्मः कृतो भवेत् ॥ ३० ॥ इति हेतोः । विवेकिभिः अङ्गिदया कार्या कर्तव्या । अङ्गिदया धर्मतरोः धर्मवृक्षस्य मूलम् । पुनः किंलक्षणा दया । वतानाम् आद्या आदौ जाता आद्या । पुनः किंलक्षणां दया । संपदां धाम गृहम् । पुनः किंलक्षणां दया । गृणानां निधिः । इति हेतोः । दया कार्या ॥३८॥ मानुषे मनुष्यविषये । सर्वे गुणाः जीवदयाधाराः तिष्ठन्ति । प्रस्नानां पुष्पाणाम् । च पुनः । हाराणां स्त्राधाराः सरा इव । जोके हारलङ् ॥ ३९ ॥ जिनेश्वरैः गणधरदेवैः । यतीनाम् । च पुनः । श्रावकाणाम् । सकलानि व्रतानि एकाहिंसाधर्मप्रसिद्धयर्थं कथितानि ॥ ४० ॥ हि यतः । जीविहंसादिसंकल्पैः कृत्वा आत्मिनं दूषिते अपि जीवस्य पापं भवति । परं केवलम् । परपीडनात् न भवति । अपि तु परपीडनात् अपि पापं भवति । संकल्पैरिप पापं भवति ॥ ४९ ॥ महात्मिभः भव्यजीवैः । द्वादश अपि अनुप्रेक्षाः सदा । चिन्त्या विचारणीयाः । तद्भावना तासां अनुप्रेक्षाणां भावना । कर्मणः क्षयकारणं

अपनी शक्तिके अनुसार साधर्मी जनोंसे प्रेम नहीं करते हैं वे धर्मसे विमुख होकर अपनेको बहुत पापसे आच्छादित करते हैं ॥ ३६ ॥ जिन भगवान्के उपदेशसे दयाछतारूप अमृतसे परिपूर्ण जिन श्रावकोंके हृदयमें प्राणिदया आविर्भूत नहीं होती है उनके धर्म कहांसे हो सकता है ? अर्थात् नहीं हो सकता॥ विशेषार्थ-इसका अभिप्राय यह है कि जिन गृहस्थोंका हृदय जिनागमका अभ्यास करनेके कारण दयासे ओतप्रोत हो चुका है वे ही गृहस्थ वास्तवमें धर्मात्मा हैं। किन्तु इसके विपरीत जिनका चित्त दयासे आई नहीं हुआ है वे कभी भी धर्मीतमा नहीं हो सकते। कारण कि धर्मका मूल तो वह दया ही है।। ३०॥ प्राणिदया धर्मरूपी वृक्षकी जड़ है, व्रतोंमें मुख्य है, सम्पत्तियोंका स्थान है, और गुणोंका भण्डार है। इसिल्ये उसे विवेकी जनोंको अवश्य करना चाहिये ॥३८॥ मनुष्यमें सब ही गुण जीवदयाके आश्रयसे इस प्रकार रहते हैं जिस प्रकार कि पुष्पोंकी लड़ियाँ सूतके आश्रयसे रहती हैं ॥ विशेषार्थ-जिस प्रकार फूलोंके हारोंकी लड़ियां धागेके आश्रयसे स्थिर रहती हैं उसी प्रकार समस्त गुणोंका समुदाय प्राणिदयाके आश्रयसे स्थिर रहता है।यदि मालांके मध्यका धागा ट्रंट जाता है तो जिस प्रकार उसके सब फूल विखर जाते हैं उसी प्रकार निर्देगी मनुष्यके वे सब गुण भी दयाके अभावमें विखर जाते हैं – नष्ट हो जाते हैं । अत एव सम्यग्दर्शनादि गुणोंके अभिलाषी श्रावकको प्राणियोंके विषयमें दयाल अवस्य होना चाहिये ॥ ३९॥ जिनेन्द्र देवने मुनियों और श्रावककोंके सब ही व्रत एक मात्र अहिंसा धर्मकी ही सिद्धिके लिये बतलाये हैं ॥ ४०॥ जीवके केवल दूसरे प्रणियोंको कष्ट देनेसे ही पाप नहीं होता, बल्कि प्राणीकी हिंसा आदिके विचार मात्रसे भी आत्माके दूषित होनेपर वह पाप होता है ॥ ४१ ॥ महात्मा पुरुषोंको निरन्तर बारहों अनुप्रेक्षाओंका चिन्तन करना चाहिये। कारण यह कि उनकी भावना (चिन्तन) कर्मके क्षयका कारण होती है॥ ४२॥

439) अधुवाशरणे चैव भव एकत्वमेव च । अन्यत्वमशुचित्वं च तथैवास्रवसंवरौ ॥ ४३॥ 440) निर्जरा च तथा लोको बोघिदुर्लभधर्मता । द्वादशैता अनुप्रेक्षा भाषिता जिनपुङ्गवैः ॥ ४४॥

441) अधुवाणि समस्तानि शरीरादीनि देहिनाम् । तन्नाशे ऽपि न कर्तव्यः शोको दुष्कर्मकारणम् ॥४५ 442) ब्याच्रेणाच्रातकायस्य मृगशावस्य निर्जने । यथा न शरणं जन्तोः संसारे न तथापदि ॥ ४६॥

443) यत्सुखं तत्सुखाभासं यद्वःखं तत्सदाञ्जसा । भवे छोकाः सुखं सत्यं मोक्ष एव स साध्यताम्॥

भवति ॥ ४२ ॥ जिनपुद्भवैः सर्वविद्भिः । एता द्वादश भावना अनुप्रेक्षा भाषिताः । १ अधुवम् । २ अशरणम् । ३ संसारः । च पुनः । ४ एकत्वम् । ५ अन्यत्वम् । ६ अशुचित्वम् । ७ तथा आसर्वैः । ८ संवरम् । ९ निर्जरा । तथा १० लोकानु-

444) स्वजनो वा परो वापि नो कश्चित्परमार्थतः। केवलं स्वार्जितं कर्म जीवेनैकेन भुज्यते॥ ४८॥ 445) श्लीरनीरवदेकत्र स्थितयोर्देहदेहिनोः। मेदो यदि ततो ऽन्येषु कलत्रादिषु का कथा॥ ४९॥ 446) तथाशुचिरयं कायः कृमिधातुमलान्वितः। यथा तस्यैव संपर्कादन्यत्राप्यपवित्रता॥ ५०॥

प्रेक्षा । ११ बोधिदुर्लभः । १२ धर्मानुप्रेक्षा । एताः द्वादश भावनाः कथिताः ॥ ४३-४४ ॥ देहिनां जीवानाम् । शरीरादीनि समस्तानि अधुवाणि विनश्वराणि सन्ति । तन्नाशेऽपि शरीरादिनाशेऽपि शोकः न कर्तव्यः । किंलक्षणः शोकः । दुष्कर्म-कारणम् ॥ ४५ ॥ यथा निर्जने वने । व्याघ्रेण आघातकायस्य गृहीतशरीरस्य मृगशावस्य शरणं न । तथा संसारे । जन्तोः जीवस्य । आपदि शरणं न ॥ ४६ ॥ भो लोकाः । भवे संसारे । यत्सुखम् अस्ति तत्सुखम् आभासम् अस्ति । यहुःखं तत्सदा अज्ञसा सामस्येन दुःखम् । सत्यं शाश्वतं सुखं मोक्ष एव । स मोक्षः साध्यताम् ॥ ४७ ॥ परमार्थतः निश्चयतः । कश्चित् वा खजनः वा परो जर्नैः कोऽपि नो । एकेन जीवेन केवलं खार्जितं कर्म भुज्यते ॥ ४८ ॥ यदि चेत् । देहदेहिनोः शरीर-आत्मनोः । मेदः क्षीरनीरवत् अस्ति । किलक्षणयोः शरीरात्मनोः । एकत्र स्थितयोः । ततः कारणात् । अन्येषु कलत्रादिषु का कथा ॥ ४९ ॥ अयं कायः शरीरम् । तथा अशुन्तिः यथा तस्य कायस्य संपर्कात् मेलापकात् । अन्यत्र सुगन्धादौर् वस्तुनि । अधुव अर्थात् अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व, उसी प्रकार आस्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधिदुर्लभ और धर्म ये जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा वारह अनुप्रेक्षायें कहीं गई हैं।। ४३-४४॥ प्राणियोंके शरीर आदि सब ही नश्वर हैं । इसलिये उक्त शरीर आदिके नष्ट हो जानेपर भी शोक नहीं करना चाहिये, क्योंकि, वह शोक पापबन्धका कारण है। इस प्रकारसे वार वार विचार करनेका नाम अनित्यभावना है ॥ ४५ ॥ जिस प्रकार निर्जन वनमें सिंहके द्वारा पकडे गये मृगके बच्चेकी रक्षा करनेवाला कोई नहीं है, उसी प्रकार आपत्ति (मरण आदि) के प्राप्त होनेपरं उससे जीवकी रक्षा करनेवाला भी संसारमें कोई नहीं है । इस प्रकार विचार करना अशरणभावना कही जाती है ॥ ४६ ॥ संसारमें जो सुख है वह सुखका आभास है-यथार्थ सुख नहीं है, परन्तु जो दुःख है वह वास्तविक है और सदा रहने-वाला है। सचा सुल मोक्षमें ही है। इसलिये हे भव्यजनो ! उसे ही सिद्ध करना चाहिये। इस प्रकार संसारके स्वरूपका चिन्तन करना, यह संसारभावना है ॥ ४७ ॥ कोई भी प्राणी वास्तवमें न तो स्वजन ( स्वकीय माता-पिता आदि ) है और न पर भी है। जीवके द्वारा जो कर्म वांधा गया है उसको ही केवल वह अकेला भोगनेवाला है। इस प्रकार वार वार विचार करना, इसे एकत्वभावना कहते हैं॥ ४८॥ जब दूध और पानीके समान एक ही स्थानमें रहनेवाले शरीर और जीवमें भी मेद है तब प्रत्यक्षमें ही अपनेसे भिन्न दिखनेवाले स्त्री-पुत्र आदिके विषयमें भला क्या कहा जावे ? अर्थात् वे तो जीवसे भिन्न हैं ही । इस प्रकार विचार करनेका नाम अन्यत्वभावना है ॥ ४९ ॥ क्षुद्र कीड़ों, रस-रुधिरादि धातुओं तथा मलसे संयुक्त यह शरीर ऐसा अपवित्र है कि उसके ही सम्वन्धसे दूसरी (पुष्पमाला आदि) भी वस्तुएँ

१ क 'तथा' नास्ति । २ शा आस्तवं। र श 'जीवानां' नास्ति । ४ अ श श अतोऽमें 'भवेत्' इत्येतद्यिकं पदं दृहयते । ५ श सामस्तेन। ६ क परजनः। ७ शानः। ८ क सुगन्ध्यादौ।

- 447) जीवपोतो भवाम्भोघौ मिथ्यात्वादिकरन्ध्रवान् । आस्त्रवति विनाद्यार्थं कर्माम्भः स्रचिरं भ्रमात्॥
- 448) कर्मास्त्रवनिरोधो ऽत्र संवरो भवति ध्रुवम् । साक्षादेतदन्तुष्टानं मनोवाकायसंवृतिः ॥ ५२ ॥ 449) निर्जरा शातनं प्रोक्ता पूर्वोपार्जितकर्मणाम् । तपोभिर्वनुमिः सा स्याद्वराग्याश्रितचेष्टितैः॥ ५३ ॥
- 450) लोकः सर्वो ऽपि सर्वेत्र सापायस्थितिरध्यः। दुःखकारीति कर्तव्या मोक्ष पव मितः सताम्॥
- 451) रत्नत्रयपरिप्राप्तिचौधिः सातीव वुर्लभा। लब्धा कथं कथंचिम्रेत् कार्यो यक्नो महानिह ॥ ५५॥

अपवित्रता भवति । किंलक्षणः कायः । कृमिधातुमलान्वितः ॥ ५० ॥ भव-अम्भोधौ संसारसमुद्रे । जीवपोतः जीवप्रोहणः । भ्रमात् । कर्माम्भः कर्मजलम् । सुन्तिरं निरकालम् । विनाशार्थम् आस्रवति । किलक्षणः जीवप्रोहणः । मिथ्यात्वादिकरन्ध्रवान् छिद्रवान् ॥ ५१ ॥ अत्र कर्माघ्रवनिरोधः ध्रुवं साक्षात् संवरो भवति । एतदनुष्ठानं एतस्य कर्माघ्रवनिरोधस्य आचरणम् । मनोवाक्षायसंत्रतिः संवरः॥ ५२॥ पूर्वोपार्जितकर्मणाम् । शातनं शटनम् । निर्जरा । प्रोक्ता कथिता । सा निर्जरा । बहुिमः तपोभिः स्यात् भवेत् । सा निर्जरा । वैराग्याश्रितचेष्टितैः कृत्वा भवेत् ॥ ५३ ॥ सर्वः अपि लोकः सर्वत्र सापायस्थितिः विनाशसिहतस्थितिः । अधुवः दुःखकारी । इति हेतोः । सतां मितः मोक्षे कर्तव्या । एव निश्चयेन ॥ ५४ ॥ रस्रत्रयपरिप्राप्तिः बोधिः [सा] अतीव<sup>4</sup> दुर्लभा । चेत् कथं कथंचित् लच्या । इह बोधौ । महान् यत्नः कार्यः कर्तव्यः ॥ ५५ ॥

अपवित्र हो जाती हैं । इस प्रकारसे शरीरके स्वरूपका विचार करना, यह अशुचिभावना है ॥ ५० ॥ संसाररूपी समुद्रमें मिथ्यात्वादिरूप छेदोंसे संयुक्त जीवरूपी नाव अम (अज्ञान व परिअमण) के कारण बहुत कालसे आत्मविनाशके लिये कर्मरूपी जलको ग्रहण करती है ॥ विशेषार्थ--जिस प्रकार छिद्र युक्त नाव घूमकर उक्त छिद्रके द्वारा जलको प्रहण करती हुई अन्तमें समुद्रमें डूवकर अपनेको नष्ट कर देती है उसी प्रकार यह जीव भी संसारमें परिश्रमण करता हुआ मिय्यात्वादिके द्वारा कर्मोंका आसव करके इसी दुःखमय संसारमें घूमता रहता है। तात्पर्य यह है कि दुखका कारण यह कर्मोंका आसव ही है, इसीलिये उसे छोड़ना चाहिये। इस प्रकारके विचारका नाम आस्रवभावना है ॥ ५१ ॥ कर्मोंके आस्रवको रोकना, यह निश्चयसे संवर कहलाता है । इस संवरका साक्षात् अनुष्ठान मन, वचन और कायकी अग्रुम् प्रवृत्तिको रोक देना ही है।। विशेषार्थ-जिन मिथ्यात्व एवं अविरति आदि परिणामोंके द्वारा कर्म आते हैं उन्हें आस्रव तथा उनके निरोधको संवर कहा जाता है । आस्रव जहां संसारका कारण है वहां संवर मोक्षका कारण है । इसीलिये आस्रव हेय और संवर उपादेय है। इस प्रकार संवरके स्वरूपका विचार करना, यह संवरभावना कही जाती है ॥ ५२ ॥ पूर्वसंचित कर्मोंको घीरे घीरे नष्ट करना, यह निर्जरा कही गई है । वह वैराग्यके आलम्बनसे प्रवृत्त होनेवाले बहुतसे तपोंके द्वारा होती है। इस प्रकार निर्जराके स्वरूपका विचार करना, यह निर्जराभावना है ॥ ५३ ॥ यह सब लोक सर्वत्र विनाशयुक्त स्थितिसे सहित, अनित्य तथा दुःखदायी है। इसीलिये विवेकी जनोंको अपनी बुद्धि मोक्षके विषयमें ही लगानी चाहिये ॥ विशेषार्थ- यह चौदह राजु ऊंचा लोक अनादिनिधन है, इसका कोई करता-धरता नहीं है। जीव अपने कर्मके अनुसार इस लोकमें परिश्रमण करता हुआ कभी नारकी, कभी तिर्यंच, कभी देव और कभी मनुष्य होता है। इसमें परिभ्रमण करते हुए जीवको कभी निराकुल सुल प्राप्त नहीं होता। वह निराकुल सुख मोक्ष प्राप्त होनेपर ही उत्पन्न होता है। इसलिये विवेकी जनको उक्त मोक्षकी प्राप्तिका ही प्रयत्न करना चाहिये। इस प्रकार लोकके खभावका विचार करना, यह लोकभावना कहलाती है॥ ५४॥ सम्यम्दर्शन, सम्यन्ज्ञान और सम्यक् चारित्र स्वरूप रत्नत्रयकी प्राप्तिका नाम बोघि है। वह बहुत ही दुर्रुभ

१ सु (जै. सि. ) प्रचुरं। २ क अधुवं। ३ श प्राप्तिः सा बोधिः अतीव।

452) जिन्धमों र्यमलन्तं दुर्लभो भविनां मतः । तथा ब्राह्यो यथा साक्षादामोक्षं सह गच्छति॥५६

453) दुःखत्राहगणाकीणें संसारक्षारसागरे। धर्मपोतं परं प्राहुस्तारणार्धं मनीषिणः॥ ५७॥

454) अनुप्रेक्षा इमाः सिद्धः सर्वदा हृद्ये धृताः । कुर्वते तत्परं पुण्यं हेतुर्यत्स्वर्गमोक्षयोः ॥ ५८ ॥

455) आद्योत्तमक्षमा यत्र यो धर्मी दशमेदभाक् । श्रावकरिप सेन्यो ऽसी यथाशक्ति यथागमम्॥५९

456) अन्तस्तरवं विद्युद्धात्मा बहिस्तरवं दयाङ्गिषु । द्वयोः सन्मीलने मोक्षस्तसाद् द्वितयमाश्रयेत् ॥

457) कर्मभ्यः कर्मकार्यभ्यः पृथग्भृतं चिदात्मकम् । आत्मानं भावयेत्रित्यं नित्यानन्दपद्प्रदम् ॥ ६१॥

458) इत्यपासकसंस्कारः कृतः श्रीपद्मनन्दिना । येषामेतद्वष्टानं तेषां धर्मो ऽतिनिर्मलः ॥ ६२ ॥

अयं जिनधमः । भिवनां प्राणिनाम् । अलन्तं दुर्लभः । अतः करणात् तथा ग्राह्यः यथा साक्षात् । आ मोक्षम् आ मर्यादीकृत्य । सह गच्छित ॥ ५६ ॥ संसारक्षारसागरे संसारसमुद्रे । तारणार्थम् । मनीषिणः पण्डिताः । धर्मपोतं धर्मप्रोहणम् । परं श्रेष्ठम् । आहुः कथयन्ति । किंलक्षणे संसारसमुद्रे । दुःखप्राहगणाकीणें दुःखानि एव जलचरा जीवास्तेषां गणैः समाकीणें मृते ॥ ५७ ॥ इमाः अनुप्रेक्षाः । सिद्धः पण्डितः । सर्वदा हृदये धृताः । तत्परं पुण्यं कुवैते यत्पुण्यं खर्गमोक्षयोः हेतुः कारणं भवति ॥ ५८ ॥ असौ धर्मः यथाशक्ति यथागमं श्रावकैः अपि सेन्यः । यः धर्मः दशमेदभाक्षं दशभेदधारी । यत्र धर्मे । आया उत्तमक्षमा वर्तते ॥ ५८ ॥ अन्तस्तत्तं विशुद्धातमा वर्तते । वहिस्तत्वम् अङ्गिषु दया वर्तते । तयोर्द्वयोः अन्तर्वहिस्तत्वयोः । सन्मीलने एकत्रकरणे विचारणे । मोक्षः भवेत् । तस्मात्कारणात् । द्वितयम् आश्रयेत् ॥ ६० ॥ योगी आत्मानम् । निलं सदैव भावयेत् विचारयेत् । किलक्षणम् आत्मानम् । कर्मभ्यः कर्मकार्यभ्यः पृथग्भतं भिन्नखरूपम् । पुनः चिदात्मकम् । पुनः किलक्षणम् आत्मानम् । निलं सदैव । आनन्दपद्प्रदम् ॥ ६९ ॥ इति उपासकर्यस्कारः श्रावक्षांचारः । श्रीपद्मनिन्दना कृतः । येषां श्रावक्षाणाम् । एतत् अनुष्ठानम् अस्ति । तेषां श्रावकाणाम् । अतिनिर्मलः धर्मो भवेत् ॥ ६२ ॥ इति श्रावकाचारः समाप्तः ॥ ६ ॥

है। यदि वह जिस किसी प्रकारसे प्राप्त हो जाती है तो फिर उसके विषयमें महान् प्रयत्न करना चाहिये। इस प्रकार रत्नत्रयस्वरूप बोधिकी प्राप्तिकी दुर्लमताका विचार करना, यह बोधिदुर्लमभावना है॥ ५५॥ संसारी प्रणियोंके लिये यह जैनधर्म अत्यन्त दुर्लम माना गया है। उक्त धर्मको इस प्रकारसे प्रहण करना चाहिये जिससे कि वह साक्षात् मोक्षके प्राप्त होने तक साथमें ही जावे॥ ५६॥ विद्वान् पुरुष दुःखरूपी हिंसक जलजन्तुओं सम्मुहसे व्याप्त इस संसाररूपी खारे समुद्रमें उससे पार होने के लिये धर्मरूपी नावको उत्कृष्ट बतलाते हैं। इस प्रकार धर्मके खरूपका विचार करना धर्मभावना कही जाती है॥ ५०॥ सज्जनों के द्वारा सदा हृदयमें धारण की गई ये बारह अनुप्रेक्षायें उस उत्कृष्ट पुण्यको करती हैं जो कि स्वर्ग और मोक्षका कारण होता है॥ ५८॥ जिस धर्ममें उत्तम क्षमा सबसे पहिले है तथा जो दस मेदोंसे संयुक्त है, श्रावकोंको भी अपनी शक्ति और आगमके अनुसार उस धर्मका सेवन करना चाहिये॥ ५९॥ अभ्यन्तर तस्व कर्मकलंकसे रहित विशुद्ध आत्मा तथा बाह्य तत्त्व प्राणियोंके विषयमें दयाभाव है। इन दोनोंके मिलनेपर मोक्ष होता है। इसल्ये उन दोनोंका आश्रय करना चाहिये॥ ६०॥ जो चैतन्यस्वरूप आत्मा कर्मो तथा उनके कार्यभूत रागादि विभावों और शरीर आदिसे मिन्न है उस शाश्वतिक आनन्दस्वरूप पदको अर्थात् मोक्षको प्रदान करनेवाली आत्माका सदा विचार करना चाहिये॥ ६१॥ इस प्रकार यह उपासकर्मस्कार अर्थात् श्रावकका चारित्र श्री पद्मनन्दी मुनिके द्वारा रचा गया है। जो जन इसका आचरण करते हैं उनके अत्यन्त निर्मल धर्म होता है॥ ६२॥ इस प्रकार श्रावकाचार समाप्त हुआ॥ ६॥

१ च म (जै. ति.) निजधर्मो । ५ रा अतोऽमे 'अपि' पदमधिकं दृश्यते ।

# [ ७. देशव्रतोद्योतनम् ]

459) बाह्याभ्यन्तरसंगवर्जनतया ध्यानेन शुक्केन यः कृत्वा कर्मचतुष्ट्रैयक्षयमगात् सर्वेद्यतां निश्चितम् । तेनोक्तानि वचांसि धर्मकथने सत्यानि नान्यानि तत् आम्यत्यत्र मतिस्तु यस्य स महापापी न भन्यो ऽथवा॥१॥

460) एको ऽप्यत्र करोति यः स्थितिमतिप्रीतः शुचौ दर्शने स श्वाच्यः खलु दुःखितो ऽप्युद्यतो दुष्कर्मणः प्राणभृत्। अन्यैः किं प्रचुरैरपि प्रमुदितैरत्यन्तदूरीकृत-स्फीतानन्दभरप्रदामृतपथैर्मिथ्यापथे प्रस्थितैः॥२॥

461) बीजं मोक्षतरोर्दशं भवतरोर्मिथ्यात्वमाहुर्जिनाः प्राप्तायां दृशि तन्मुमुक्षुभिरलं यत्नो विधयो बुधैः। संसारे बहुयोनिजालजिले भ्राम्यन् कुफर्मावृतः क प्राणी लभते महत्यपि गते काले हितां तामिह ॥ ३॥

यः देवः । बाह्याभ्यन्तरसंगवर्जनतया बाह्याभ्यन्तरसंगत्यागेन । शुक्रेन ध्यानेन कर्मचतुष्टयक्षयं कृत्वा । सर्वज्ञताम् अगाः सर्वज्ञतां प्राप्तः । तेन सर्वज्ञेन । उक्तानि कथितानि वचांसि धर्मकथने निश्चितं सत्यानि । तु पुनः । अन्यानि अन्यदेव-कुदेव कथितानि वचांसि सत्यानि न । तत्तस्मात्कारणात् । यस्य जनस्य मितः । अत्र सर्वज्ञवचने आम्यित स महापापी । अथव स नरः भव्यः न । किंतु अभव्यः ॥ १ ॥ अत्र संसारे । यः एकः अपि भव्यजीवः अतिप्रीतः सन् श्रुचौ दर्शने स्थिति करोति । खल्ल निश्चितम् । स प्राणभृत् श्वाध्यः । किंलक्षणः प्राणी । तुष्कर्मण उदयतः दुःखितोऽपि । अन्यैः प्रचुरैः अपि जीवैः किर्मे । किंलक्षणः जीवैः । प्रमुदितः । अत्यन्तद्रीकृतस्फीतानन्दभरप्रदामृतपथैः । पुनः किंलक्षणः जीवैः । मिथ्यापये मिथ्यामागे । प्रस्थितैः चिलतैः ॥ २ ॥ जिनाः गणधरदेवाः । मोक्षतरोः मोक्षत्रक्षत्य । बीजम् । हशं दर्शनम् । आहुः कथयन्ति । जिनाः गणधरदेवाः सवतरोः संसारवक्षत्य वीजं मिथ्यात्वम् आहुः कथयन्ति । तत्तसात्कारणात् । दिश प्राप्तायां सत्याम् । मुमुक्षुभिः

जो बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रहको छोड़ करके तथा शुक्क ध्यानके द्वारा चार घातिया कर्मोंको नष्ट करके निश्चयसे सर्वज्ञताको प्राप्त हो चुका है उसके द्वारा धर्मके व्याख्यानमें कहे गये वचन सत्य हैं, इससे भिन्न राग-देषसे दूषित हदयवाले किसी अल्पज्ञके वचन सत्य नहीं हैं। इसील्थि जिस जीवकी बुद्धि उर्फ सर्वज्ञके वचनोंमें अमको प्राप्त होती है वह अतिशय पापी है, अथवा वह भन्य ही नहीं है॥ १॥ एक भी जो भन्य प्राणी अत्यन्त प्रसन्नतासे यहां निर्मल सम्यग्दर्शनके विषयमें स्थितिको करता है वह पाप कर्मके उदयसे दुःखित होकर भी निश्चयसे प्रशंसनीय है। इसके विपरीत जो मिथ्या मार्गमें प्रवृत्त होकर महान् सुसकों प्रदान करनेवाले मोक्षके मार्गसे बहुत दूर हैं वे यदि संख्यामें अधिक तथा सुखी भी हों तो भी उनसे कुछ प्रयोजन नहीं है॥ विशेषार्थ— अभिप्राय यह है कि यदि निर्मल सम्यग्दिए जीव एक भी हो तो बह प्रशंसाके योग्य है। किन्दु मिध्यामार्गमें प्रवृत्त हुए प्राणी संख्यामें यदि अधिक भी हों तो भी वे प्रशंसनीय नहीं है—निन्दनीय ही हैं। निर्मल सम्यग्दिए जीवका पाप कर्मके उदयसे वर्तमानमें दुःखी रहना भी उतना हानिकारक नहीं है, जितना कि मिथ्यादिए जीवका पुण्य कर्मके उदयसे वर्तमानमें सुससे स्थित रहना भी हानिकारक है॥ २॥ जिन भगवान् सम्यग्दर्शनको मोक्षक्ती वृक्षका बीज तथा मिथ्यादर्शनको संसारक्तपी पक्षका बीज वतलते हैं। इसल्विये उस सन्यग्दर्शनके प्राप्त हो जानेपर मोक्षामिलापी विद्वज्ञनोंको उसके संरक्षण

र क तमेचतुर्य । २ स रदं पदं नोपलभ्यते तत्र । ३ स 'किम्' नास्ति । ४ स 'रखन्तदूरीकृतस्कीतं आनन्दभरप्रदं अमृतपयं वैः वि

- 462) संप्राप्ते ऽत्र भवे कथं कथमपि द्राघीयसानेहसा
  मानुष्ये शुचिदर्शने च महती कार्यं तपो मोक्षदम् ।
  नो चेह्रोकनिषेधतो ऽथ महतो मोहादशकेरथो
  संपद्येत न तसदा गृहवतां षट्कर्मयोग्यं व्रतम् ॥ ४॥
- 463) दृङ्ग्ल्व्यतमृष्ट्या तद्नु च स्यात्पञ्चघाणुवर्त शीलाख्यं च गुणवतत्रयमतः शिक्षाश्चतस्रः पराः । रात्रो भोजनवर्जनं ग्रुचिपटात् पेयं पयः शक्तितो मोनादिवतमप्यनुष्ठितमिदं पुण्याय भन्यात्मनाम् ॥ ५॥
- 464) हन्ति स्थावरदेहिनः स्वविषये सर्वास्त्रसान् रक्षति भूते सत्यमचौर्यवृत्तिमबलां शुद्धां निजां सेवते'। दिग्देशवतदण्डवर्जनमतः सामायिकं प्रोषधं दानं भोगयुगप्रमाणैसुररीकुर्याहृहीति वती॥ ६॥

मुनीश्वरैः । अय बुधैः । अलम् अत्यर्थम् । यतः विषेयः कर्तव्यः । इह संसारे । प्राणी महित काले गते अपि । हिता कल्याण युक्ताम् । तां हशं क लभते । किंलक्षणे संसारे । बहुयोनिजालजिटले नानायोनिसमृह्नभृते । किंलक्षणः प्राणी । संसा आम्यन् ॥ ३ ॥ अत्र भवे संसारे । कथं कथमपि कष्टेन । द्राघीयसा अनेहसा वीर्षकालेन । मानुष्ये । च पुनः । ग्रुन्विदर्शन्य संप्राप्ते सत्ता भव्यजीवेन । मोक्षदं तपः कार्यं कर्तव्यम् । नो चेत् तत्तपः न संपर्धत । कृतः । लोकनिषेधतः । अर्थे महत्त भोहात् । अय अशक्तेः असामर्थ्यात् । तदा । ग्रहवतां ग्रहस्थानाम् । षट्कमंयोग्यं वतम् अस्ति देवपूजागुरूपास्तीत्यादि ॥ ४ । इदम् अनुष्ठितम् आचारितम् । भव्यात्मनां पुण्याय । स्यात् भवेत् । तमेव दर्शयति । हग्दर्शनम् । अष्टथा मूलवतम् । तदनु पश्चात् पष्टथा अणुवतम् । च पुनः । शीलाख्यं वतं त्रयं गुणवतम् अतः चतसः श्विकाः । पराः श्रेष्ठाः । रात्रौ भोजनवर्जनम् ग्रुचिपटात् पयः पेयं ग्रुचिवस्तात् जलपानम् । शक्तिः मौनाविवतम् । सर्वं पुण्याय भवति ॥ ५ ॥ ग्रही ग्रहस्थः । स्वविषये सकारे स्थावरदेहिनः पृथ्वीकायादीन् । हन्ति पीडयति । सर्वान् त्रसान् रक्षति । सत्यं वचः वृते । अनौर्यवृत्ति पालयति । निजाम् अवलां ग्रुद्धां युवैति सेवते । दिग्देशवतौ [ ते ] अनर्थदण्डवर्जनं करोति । अतः पश्चात् । सामायिकं करोति । प्रोषध-उपवास

आदिके विषयमें महान् प्रयत्न करना चाहिये । कारण यह है कि पाप कमेंसे आच्छन्न होकर बहुत-सी (चौरासी छास) योनियोंके समूहसे जिटल इस संसारमें परिभ्रमण करनेवाला प्राणी दीर्घ कालके वीतनेपर मी हितकारक उस सम्यग्दर्शनको कहांसे प्राप्त कर सकता है ? अर्थात् नहीं प्राप्त कर सकता है ॥ ३ ॥ यहां संसारमें यदि किसी प्रकारसे अतिशय दीर्घ कालमें मनुष्यभव और निर्मल सम्यग्दर्शन प्राप्त हो गया है तो फिर महापुरुषको मोक्षदायक तपका आचरण करना चाहिये । परन्तु यदि कुटुम्बीजनों आदिके रोकनेसे, महामोहसे अथवा अशक्तिके कारण वह तपश्चरण नहीं किया जा सकता है तो फिर गृहस्य श्रावकोंके छह आवस्यक (देवपूजा आदि) कियाओंके योग्य त्रतका परिपालन तो करना ही चाहिये ॥ ४ ॥ सम्यग्दर्शनके साथ आठ मूलगुण, तत्पश्चात् पांच अणुवत, तथा तीन गुणवत एवं चार शिक्षावत इस प्रकार ये सात शिल्वत, रात्रिमें मोजनका परित्याग, पवित्र वससे छाने गये जलका पीना, तथा शक्तिके अनुसार मौनवत आदि; यह सब आचरण मन्य जीवोंके लिये पुण्यका कारण होता है ॥ ५ ॥ वती श्रावक अपने प्रयोजनके वश स्थावर प्राणियोंका घात करता हुआ भी सब त्रस जीवोंकी रक्षा करता है, सत्य वचन नोल्ता है, चौर्यहित (चोरी) का परित्याग करता है, ग्रुद्ध अपनी ही स्रीका सेवन करता है, दिग्वत और देशवतका पालन करता है, अनर्थदण्डों (पापोपदेश, हिंसादान, अपच्यान, दु:श्रुति और प्रमादचर्या)

१ भ रा महतां। २ रा सेव्यते। ३ च भोगयुतप्रमाण। ४ अ रा महतां भव्यजीनैः। ५ क अति। ६ अ रा वतत्रयं। ७ रा युवर्ती।

- 465) देवाराधनपूजनाविवहुषु व्यापारकार्येषु सत्-पुण्योपार्जनहेतुषु प्रतिदिनं संजायमानेष्विष । संसारार्णवतारणे प्रवहणं सत्पात्रमुद्दिश्य यत् तहेरावतधारिणो धनवतो दानं प्रकृषो गुणः॥ ७॥
- 466) सर्वो वाञ्छित सौक्यमेव तनुभूत्तनमोक्ष एव स्फुटं इष्ट्यादित्रय एव सिष्यित स तिन्नर्गन्थ एव स्थितम्। तहित्तर्वेषुषो ऽस्य वृत्तिरशानात्तदीयते श्रावकः काले क्षिष्टतरे ऽपि मोक्षपदवी प्रायस्ततो वर्तते॥ ८॥
- 467) स्वेच्छाहारविहारजव्यनतया नीक्वयुर्जायते साधूनां तु न सा ततस्तद्यदु प्रायेण संभाव्यते। कुर्यादौषधपथ्यवारिभिरिवं चारित्रभारक्षमं यत्तसादिह वर्तते प्रशमिनां धर्मो गृहस्योत्तमात्॥९॥

करोति। गृही दानं करोति। गृही भोगयुगं भोग-उपभोगप्रमाणं संख्यां करोति। सर्वं व्रतम् उर्री-अङ्गीकुर्याते। इति हेतोः। व्रती कर्थाते ॥६॥ देशव्रतथारिणः धनवतः श्रावकसे । सत्पात्रम् उद्दिश्य यत् दानं भवेते तत् प्रकृष्टः श्रेष्ठगुणः भवति । किंलक्षणं दानम्। संसाराणंवतारणे प्रवहणं प्रोहणम् । केषु सत्सु । देव-आराधनपूजनादिवहुषु व्यापारकार्येषु सत्सुण्योपार्जनहेतुर्षु अतिदिनं संजायमानेषु अपि ॥७॥ सर्वः ततुमृत् सौख्यम् एव वाञ्छति । तत् सौख्यम् । रफुटं व्यक्तम् । मोझे एव । स मोक्षः । प्रधादित्रये सित सिध्यति । तत् दृष्ट्यादित्रयं निर्मन्थपदे स्थितम् । तिन्नर्प्रन्थातिः वपुषः शरीरात् भवति । अस्य शरीरस्य । तिः स्थिरता । अग्रनात् भोजनात् भवति । तत् अशनं भोजनम् । श्रावकैः दीयते । काले क्ष्रिष्टतरे अपि । प्रायः वाहुल्येन । ततः श्रावकात् । मोक्षपदवी वर्तते ॥ ८ ॥ इह जगति संसारे । तस्मात् कारणात् । प्रशमिनां योगिनाम् । धर्मः । गृहस्थोत्तमात् । विकात् वर्षुः शरीरम् । स्वेच्छाहारविहारजल्पनतया । नीव्य रोगरिहतं जायते । तु पुनः । साधूनाम् । सा विद्या न । ततः कारणात् । प्रायेण बाहुल्येन । तते मुनीनां वपुः शरीरम् । अपद्व वजा रोगेण रिहतं न संभाव्यते । इदं

ा परित्याम करता है; तथा सामायिक, प्रोषघोपवास, दान (अतिथिसंविभाग) और भोगोपभोगपरिमाणको किर करता है ॥ ६ ॥ देशवित धनवान् श्रावकके प्रतिदिन उत्तम पुण्योपार्जनके कारणभूत देवाराधना वं जिनपूजनादिस्क्रप बहुत कार्योंके होनेपर भी संसाररूपी समुद्रके पार होनेमें नौकाका काम करनेवाला जो सावदान है वह उसका महान् गुण है । अभित्राय यह है कि श्रावकके समस्त कार्योंमें मुख्य कार्य पात्रदान है ॥ ७ ॥ सब प्राणी झुलकी ही इच्छा करते हैं, वह मुख स्पष्टतया मोक्षमें ही है, वह मोक्ष यम्दर्शनादिस्त्रक्त रत्तत्रयके होनेपर ही सिद्ध होता है, वह रत्तत्रय दिगम्बर साधुके ही होता है, उक्त अवकों स्थिति शरीरके निमित्तसे होती है, उस शरीरकी स्थिति भोजनके निमित्तसे होती है, और वह जन श्रावकोंके द्वारा दिया जाता है । इस प्रकार इस अतिशय क्लेशयुक्त काल्में भी मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति । उन श्रावकोंके निमित्तसे ही हो रही है ॥ ८ ॥ शरीर इच्छानुसार भोजन, गमन और संभाषणसे । उत्त श्रावकोंके निमित्तसे ही हो रही है ॥ ८ ॥ शरीर इच्छानुसार मोजन, गमन और संभाषणसे । अस्तर्थ हो जाता है । ऐसी अवस्थामें चूंकि श्रावक उस शरीरको औषध, पथ्य भोजन और जलके । वत्रपरिपालनके योग्य करता है अत एव यहां उन मुनियोंका धर्म उत्तम श्रावकके निमित्तसे ही चल्ता

१ दा करोति । २ शा धनवतः बुरुषस्य श्रावकस्य । ३ दा करोति । ४ क कार्येषु सत्सु पुण्योपार्जन हेतुषु, **ध-**प्रतौ **यु**टितं जातं

- 468) व्याख्या पुस्तकदानमुन्नतिधयां पाठाय भव्यात्मनां भक्त्या यत्क्रियते श्रुताश्रयमिदं दानं तदाहुर्बुधाः । सिद्धे ऽस्मिन् जननान्तरेषु कतिषु त्रैलोक्यलोकोत्सव-श्रीकारिप्रैकटीकृताखिलजगत्कैवस्यभाजो जनाः॥ १०॥
- 469) सर्वेषामभयं प्रवृद्धकरुणैर्यदीयते प्राणिनां दानं स्यादभयादि तेन रहितं दानत्रयं निष्फलम् । आहारीषधशास्त्रदानविधिभिः श्चुद्रोगजाङ्याद्भयं यत्तत्पात्रजने विनश्यति ततो दानं तदेकं परम् ॥ ११ ॥
- 470) आहारात् सुखितौषघाद्तितरां नीरोगता जायते शास्त्रात् पात्रनिवेदितात् परभवे पाण्डित्यमत्यद्भुतम् । पतत्सर्वगुणप्रभापरिकरः पुंसो ऽभयाद्दानतः पर्यन्ते पुनरुन्नतोन्नतपद्माप्तिर्विम्नक्तिस्ततः ॥ १२॥

श्रीरम्। औषधपथ्यवारिभिः चारित्रभारक्षमं कुर्यात् ॥ ९ ॥ यत् । उन्नतिधयां भव्यात्मनाम् । पाठाय पठनार्थम् । भत्या कृत्वा । व्याख्या कियते । भक्त्या कृत्वा पुस्तकदानं कियते । तत इदं दानम् । बुधाः पण्डिताः । श्रुताश्रयम् । भाहुः क्यमन्ति ज्ञानदानं क्ययन्ति । अस्मिन् ज्ञानदाने सिद्धे सित । कितिषु जननान्तरेषु पर्यायान्तरेषु । जना लोकाः । त्रेलोक्यल्येकोत्सव-श्रीकारि यत्प्रकटीकृतम् अखिलं जगत् येन तत् कैनल्यं भजित इति कैनल्यभाजः जनाः भवन्ति ॥ १० ॥ प्रमुद्धकरुणः दयायुक्तः भव्यः । सर्वेषां प्राणिनां यत् अभयं दीयते तत् अभयादिदानम् । स्यात् भवेत् । तेन अभयदानेन । रहितं दानत्रयं निष्पलं भवेत् । पात्रजने छुत्-अधारोगात् जाच्यात् भयम् अस्ति । तत् भयम् । आहारौषधशास्त्रदानिकिः विनस्यति । ततः कारणात् । एकं परं श्रेष्ठम् । अभयदानं प्रशस्तते श्राच्यते ॥ ११ ॥ भो लोकाः श्रूयतां दानफलम् । आहारात् सुखिता जायते । आप्राप्तात् । अतितराम् अतिशयेन । नीरोगता जायते । पात्रनिवेदितात् शास्त्रात् परभवे अत्यद्धतं पाण्डिलं भवेत् । अभया- इनितः । पुंसः पुरुषस्य । एतत् पुर्वोक्तः सर्वगुणप्रभापरिकाः गुणसमुहः । जायते । पर्यन्ते पुनः उन्नतोष्नतपदप्राप्तिः जायते ।

है ॥ ९ ॥ उन्नत बुद्धिके घारक भव्य जीवोंको पढ़नेके लिये जो भक्ति पुस्तकका दान किया जाता है, अथवा उनके लिये तत्त्वका व्याख्यान किया जाता है, इसे विद्वज्जन श्रुतदान (ज्ञानदान) कहते हैं । इस ज्ञानदानके सिद्ध हो जानेपर कुछ थोड़ेसे ही भवोंमें मनुष्य उस केवलज्ञानको प्राप्त कर लेते हैं जिसके द्वारा सम्पूर्ण विश्व साक्षात् देखा जाता है तथा जिसके प्रगट होनेपर तीनों लोकोंके प्राणी उत्सवकी शोभा करते हैं ॥ १० ॥ दयाछ पुरुषोंके द्वारा जो सब प्राणियोंके लिये अभय दिया जाता है, अर्थात् उनके भयको दूर किया जाता है, वह अभयदान कहलाता है । उससे रहित रोष तीन प्रकारका दान व्यर्थ होता है । चूंकि आहार, औषध और शास्त्रके दानकी विधिसे पात्र जनका कमसे क्षुधाका भय, रोगका भय और अज्ञानताका भय नष्ट होता है अत एव एक वह अभयदान ही श्रेष्ठ है ॥ विशेषार्थ—अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त चार दानोंमें यह अभयदान मुख्य है । कारण कि शेष आहारादि दानोंकी सफलता इस अभयदानके ही जपर अवलंबित है । इसके अतिरिक्त यदि विचार किया जाय तो वे आहारादिके दानस्वरूप शेष तीन दान भी इस अभयदानके ही अन्तर्गत हो जाते हैं । इसका कारण यह है कि अभयदानका अर्थ है प्राणीके सब प्रकारके भयको दूर करके उसे निर्भय करना । सो आहारदानके द्वारा प्राणीकी क्षुधाके भयको, औषघदानके द्वारा रोगके भयको, और शास्त्रदानके द्वारा उसकी अज्ञानताके भयको ही दूर किया जाता है ॥ ११ ॥ पात्रके लिये दिये गये आहारके निर्मित्तसे दूसरे जन्ममें सुख, औषधके निर्मित्तसे अति-

१ रा प्रेटोक्टोक्स यत् श्रीकारी। २ अ प्रेटोक्यटोक्स श्रीकारि, रा प्रेटोक्टोक्स उत्सव श्रीकारि।

- 471) कृत्वा कार्यशतानि पापवहुळान्याशित्य खेदं परं भ्रान्त्वा वारिधिमेखळां वसुमतीं दुःखेन यच्चार्जितम्। तत्पुत्राद्दिप जीवितादिष धनं प्रयो ऽस्य पन्थाः शुभो दानं तेन च दीयतामिदमहो नान्येन तत्संगतिः॥ १३॥
- 472) दानेनैव गृहस्थता गुणवती लोकद्वयोद्घोतिका सैव स्यान्नजु तद्विना घनवतो लोकद्वयध्वंसकृत्। दुर्व्यापारशतेषु सत्सु गृहिणः पापं यदुत्पद्यते तन्नाशाय शशाङ्कराभ्रयशसे दानं च नान्यत्परम्॥ १४॥
- 473) पात्राणामुपयोगि यत्किल धनं तद्धीमतां<sup>र</sup> मन्यते येनानन्तगुणं परत्र सुखदं व्यावर्तते तत्पुनः । यद्भोगाय गतं पुनर्धनवतस्तन्नष्टमेच धवं सर्वासामिति संपदां गृहवतां दाने प्रधानं फलम् ॥ १५॥

ततः पश्चात्। विमुक्तिर्जायते ॥ १२ ॥ तत् धनं पुत्रादिष जीवितादिष । प्रेयः वल्लभम् । यत् धनम् । दुःखेन अर्जितम् उपार्जिन्तम् । कि इत्वा । अकार्यशतानिः पापबहुलानि कृत्वा । पुनः परं खेदम् आश्रिस्य प्राप्य । च पुनः । वारिधिमेखलां वसुमतीं स्नान्ता धनम् उपार्जितम् । अस्य धनस्य । ग्रुभः पन्या मार्गः । एकं दानम् । तेन कारणेन । अहो इति धंवोधने । भो लोकाः । इदं धनम् । वीयताम् । तस्य धनस्य अन्येन सह संगतिने ॥ १३ ॥ ननु इति वितर्के । धनवतः पुंसः यहस्थता दानेन एव गुणवती लोकद्धय-उद्योतिका । स्यात् भवेत् । सा एव यहस्थता । तद्विना तेन दानेन विना। तद्वृहस्थपदं लोकद्वयध्वंसकृत् । यहिणः यहस्थस्य । दुर्व्यापार्शतेषु सत्सु यत्पापम् उत्पद्यते तन्नाशाय पुनः शशाद्धश्चश्चयत् दानं परं श्रेष्ठम् । अन्यत् न ॥ १४ ॥ किल इति सत्ये । यत् धनम् । पात्राणाम् उपयोगि पात्रनिमित्तं भवति । धीमतां तद्धनं मन्यते । येन कारणेन । तत् धनम् । पुनः यत् धनम् । भोगाय गतम् । धनवतः यहस्थस्य । तत् धनम् । नष्टम् पुनः परत्र परलोके । अनन्तगुणं सुखदं व्यावर्तते । पुनः यत् धनम् । भोगाय गतम् । धनवतः यहस्थस्य । तत् धनम् । नष्टम्

शय नीरोगता, और शास्त्रके निमित्तसे आश्चर्यजनक विद्वत्ता प्राप्त होती है । सो अभयदानसे पुरुषको इन सन ही गुणोंका समुदाय प्राप्त होता है तथा अन्तमें उन्नत उन्नत पदों (इन्द्र एवं चक्रवर्ती आदि) की प्राप्तिपूर्वक मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है ॥ १२ ॥ जो धन अतिशय खेदका अनुभव करते हुए पाप-प्रसुर सैकडों दुष्कार्योंको करके तथा समुद्रह्मप करधनीसे सहित अर्थात् समुद्रपर्यन्त पृथिवीका परिश्रमण करके बहुत दुस्तसे कमाया गया है वह धन मनुष्यको अपने पुत्र एवं प्राणोंसे भी अधिक प्यारा होता है । इसके व्ययका उत्तम मार्ग दान है । इसिक्टिये कप्टसे प्राप्त उस धनका दान करना चाहिये । इसके विपरीत दूसरे मार्ग (दुर्व्यसनादि) से अपव्यय किये गये जानेपर उसका संयोग फिरसे नहीं प्राप्त हो सकता है ॥ १३ ॥ दानके द्वारा ही गुणयुक्त गृहस्थाश्रम दोनों छोकोंको प्रकाशित करता है, अर्थात् जीवको दानके निमित्तसे ही इस मब और परभव दोनोंमें सुख प्राप्त होता है । इसके विपरीत उक्त दानके विना धनवान् मनुष्यका वह गृहस्थाश्रम दोनों छोकोंको नष्ट कर देता है । सैकड़ों दुष्ट व्यापारोंमें प्रवृत्त होनेपर गृहस्थके जो पाप उत्पन्न होता है उसको नष्ट करनेका तथा चन्द्रमाके समान धवल यशकी प्राप्तिका कारण वह दान ही है, उसको छोद्रकर पापनाश और यशकी प्राप्तिका और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है ॥ १४ ॥ जो धन पात्रोंके उपयोगमें आता है उसीको बुद्धिमान् मनुष्य श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि, वह अनन्तगुणे सुसका देनेवाला होकर परलोकमें फिरसे भी प्राप्त हो जाता है । किन्तु इसके विपरीत जो धनवान्का धन मोगके निमित्तसे नष्ट होता है वह निश्चयसे नष्ट ही हो जाता है, अर्थात् दानजनित पुष्पके अभावमें वह फिर कभी

- 474) पुत्रे राज्यमशेषमर्थिषु धनं दत्त्वाभयं प्राणिषु
  प्राप्ता नित्यसुखास्पदं सुतपसा मोक्षं पुरा पार्थिवाः ।
  मोक्षस्यापि भवेत्ततः प्रथमतो दानं निदानं बुधैः
  शक्त्या देयमिदं सदातिचपले द्रव्ये तथा जीविते ॥ १६ ॥
- 475) ये मोक्षं प्रति नोद्यताः सुनुभवे रुव्धे ऽपि दुर्वुद्धयः ते तिष्ठन्ति गृहे न दानमिह चेत्तन्मोहपाद्यो दृढः । मत्वेदं गृहिणा यथिई विविधं दानं सदा दीयतां तत्संसारसरित्पतिप्रतरणे पोतायते निश्चितम् ॥ १७ ॥
- 476) यैर्नित्यं न विलोक्यते जिनपतिर्न सार्यते नार्च्यते

  न स्त्येत न दीयते मुनिजने दानं च भक्ता परम् ।

  सामर्थ्ये सित तहृहाश्रमपदं पाषाणनावा समं

  तत्रस्था भवसागरे ऽतिविषमे मज्जन्ति नश्यन्ति च ॥ १८॥

इव[एव]ध्रुवम् । इति हेतोः । यह्वतां संपदां दाने प्रधानं फलम् ॥१५॥ पुरा पूर्वम् । पार्थिवा राजानः । तपसा कृत्वा । निल्ससुखी-स्पदं मोक्षं प्राप्ताः । किं कृत्वा । पुत्रे अशेषं राज्यं दत्ता । अर्थिषु याचकेषु धनं दत्ता । प्राणिषु अभयं दत्ता । ततः कारणात् । मोक्षस्यापि प्रथमतः निदानं कारणं दानं भवेत् । सदा काले । वुधेः चतुरैः । शक्तया इदं दानं देयम् । क सित । द्रत्ये अतिचपले सित । तथा जीविते अतिचपले सित ॥ १६ ॥ सुनुभवे लन्धे अपि प्राप्ते अपि ये दुर्बुद्धयः निन्धवुद्धयः । मोक्षं प्रति न उद्यताः । ते जनाः । यहे तिष्ठन्ति । चेते यदि । इह लोके । दानं न । तत् यहपदम् । दढः मोहपाशः । इदं मत्वा शात्वा । यहिणा श्रावकेण । यथिदि विविधं दानं सदौ दीयताम् । तत् दानम् । संसारसित्पतिप्रतरणे संसारसमुद्रतरणे । निश्चितं पोतायते प्रोहण इव आचरित इति पोतायते ॥ १७॥ यैः भन्यैः श्रावकैः निलं सदैव जिनपतिः न विलोक्यते । यैः श्रावकैः । जिनपतिः न सर्पयते । यैः श्रावकैः जिनपतिः न कर्च्यते । यैर्भन्यैः जिनपतिः न स्त्यते । च पुनः । सामध्ये सित । भक्त्या कृत्वा मुनिजने परं दानं न दीयते । तद्वहाश्रमपदं तस्य श्रावकस्य ग्रहपदम् । पापाणनावा समं पाषाणनावसदशम् । तत्रस्थाः पापाणनाव-

नहीं प्राप्त होता । अत एव गृहस्थोंको समस्त सम्पत्तियोंके लाभका उत्क्रप्ट फल दानमें ही प्राप्त होता है ॥ १५ ॥ पूर्व कालमें अनेक राजा पुत्रको समस्त राज्य देकर, याचक जनोंको धन देकर, तथा प्राणियोंको अभय देकर उत्क्रप्ट तपश्चरणके द्वारा अविनश्वर सुलके स्थानभूत मोक्षको प्राप्त हुए हैं । इस प्रकारसे वह दान मोक्षका भी प्रधान कारण है । इसीलिये सम्पत्ति और जीवितके अतिशय चपल अर्थात् नश्चर होनेपर विद्वान् पुरुषोंको शक्तिके अनुसार सर्वदा उस दानको अवश्य देना चाहिये ॥ १६ ॥ उत्तम मनुष्यभवको पा करके भी जो दुर्वुद्धि पुरुष मोक्षके विषयमें उद्यम नहीं करते हैं वे यदि घरमें रहते हुए भी दान नहीं देते हैं तो उनके लिये वह घर मोहके द्वारा निर्मित हद जाल जैसा ही है, ऐसा समझकर गृहस्य श्रावकको अपनी सम्पत्तिके अनुसार सर्वदा अनेक प्रकारका दान देना चाहिये । कारण यह कि वह दान निश्चयसे संसाररूपी समुद्रके पार होनेमें नावका काम करनेवाला है ॥ १७ ॥ जो जन प्रतिदिन जिनेन्द्र देवका न तो दर्शन करते हैं, न सराण करते हें, न पूजन करते हैं, न स्तुति करते हें, और न समर्थ होकर भी भक्तिसे मुनिजनके लिये उत्तम दान भी देते हैं; उनका गृहस्थाश्रम पद पत्थरकी नावके समान है । उसके ऊपर स्थित होकर वे मनुष्य अत्यन्त भयानक संसाररूपी समुद्रमें गोता लाते हुए नष्ट ही

१ दा 'चेव' नास्ति । २ दा 'सदा' नास्ति । ३ दा 'इति' नास्ति । ४ दा स्तूर्वते । ५ दा दानं दीवते न गृहाश्रमपदं ।

- 477) चिन्तारतसुरद्रुकामसुरिमस्पर्शापलाद्या भुवि स्याता एव परोपकारकरणे रुष्टा न ते केनचित्। तेरत्रोपकृतं न केषुचिदिष प्रायो न संभाव्यते तत्कार्याणि पुनः सदैव विद्घहाता परं दृश्यते॥ १९॥
- 478) यत्र श्रावकलोक एप वसति स्यात्तत्र चैत्यालयो यस्मिन् सो ऽस्ति च तत्र सन्ति यतयो धर्मश्च तैर्वतते। धर्मे सत्यघसंचयो विघटते स्वर्गापवर्गाश्रयं<sup>1</sup> सौख्यं भावि नृणां ततो गुणवतां स्युः श्रावकाः संमताः॥ २०॥
- 479) काले दुःखमसंशके जिनपतेर्घमें गते क्षीणतां तुच्छे सामयिके जने वहुतरे मिथ्यान्धकारे स्रति। चैत्ये चैत्यगृद्दे च भक्तिसहितो यः सो ऽपि नो हृइयते यस्तत्कारयते यथाविधि पुनर्भव्यः स वन्द्यः सताम्॥ २१॥

सहशगृहपदस्थाः । अतिविषमे । भवसागरे संसारसमुद्रे । मज्जन्ति बुङन्ति नश्यन्ति च ॥ १८॥ चिन्तारत्रै-सुरद्वम-कल्पवृक्ष-कामसुरिभ-कामधेनु-गो -स्पर्शोपल-पार्श्वपापाणा एते । भुवि भूमण्डले । परोपकारकरणे । ख्याताः प्रसिद्धाः कथ्यन्ते । ते पूर्वोक्ताः । केनचित् पुंसा दृष्टाः न । तैः चिन्तारलादिभिः । केप्रचित् उपकृतं न । अत्र लोके । उपकारं [रः] न कृतं [तः] उपकारः न संभाव्यते । पुनः तत्कार्याणि । तेषां रलादीनां कार्याणि चिन्तितदायकानि । सदैव विद्धात् कुर्वन् । दाता परं दृश्यते ॥ १९॥ यत्र एषः श्रावकलोकः वसति तिष्ठति । तत्र चैत्यालयः स्थात् भवेत् । च पुनः । यस्मिन् चैत्यालयं सति । स सर्वज्ञाबम्ब अस्ति । अथवा यस्मिन् प्रामे चैत्यालयः अस्ति तत्र यत्यः सन्ति । तैः यतिभिः धर्मः प्रवत्तेते । धर्मे सति अधसंचयः पापसंचयः विघटते विनश्यति । नृणां खर्गापर्वगसौख्यम् । भावि भविष्यति । ततः कारणात् । गुणवतां श्रावकाः संमताः स्यः ॥ २० ॥ दुःखमसंज्ञके पञ्चमकाले सति । जिनपतेः धर्मे क्षीणतां गते सति । सामयिके जने वुच्छे सति । मिथ्यान्धकारे वहुतरे सति । चैत्ये प्रतिमायाम् । च पुनः । चैत्यगृहे भिक्तसिहतः यः कश्चित् श्रावकः । सोऽपि नो दृश्यते । पुनः यः भव्यः यथाविधि । तत्कारयते तत् चैतं प्रतिमां

होनेवाले हैं ॥ १८ ॥ चिन्तामणि, कल्पन्नक्ष, कामधेनु और पारस पत्थर आदि प्रथिवीपर परोपकारके करनेमें केवल प्रसिद्ध ही हैं । उनको न तो किसीने परोपकार करते हुए देखा है और न उन्होंने यहां किसीका उपकार किया भी है, तथा वैसी सम्भावना भी प्रायः नहीं है । परन्तु उनके कार्यों (परोपकारादि) को सदा ही करता हुआ केवल दाता श्रावक अवश्य देखा जाता है । तात्पर्य यह कि दानी मनुष्य उन प्रसिद्ध चिन्तामणि आदिसे भी अतिशय श्रेष्ठ है ॥ १९ ॥ जिस गांवमें ये श्रावक जन रहते हैं वहां चैत्यालय होता है और जहांपर चैत्यालय है वहांपर मुनिजन रहते हैं, उन मुनियोंके द्वारा धर्मकी प्रवृत्ति होती है, तथा धर्मके होनेपर पापके समूहका नाश होकर स्वर्ग-मोक्षका मुख प्राप्त होता है । इसल्ये गुणवान मनुष्योंको श्रावक अभीष्ट हैं ॥ विशेषार्थ— अभिप्राय यह है कि जिन जिनभवनोंमें स्थित होकर मुनिजन स्वर्ग-मोक्षके साधनमूत धर्मका प्रचार करते हैं वे जिनभवन श्रावकोंके द्वारा ही निर्मापित कराये जाते हैं । अत एव जब वे श्रावक ही परम्परासे उस मुखके साधन हैं तब गुणी जनोंको उन श्रावकोंका यथायोग्य सन्मान करना ही चाहिये ॥ २०॥ इस दुखमा नामके पंचम कालमें जिनेन्द्र मगवानके द्वारा प्ररूपित धर्म क्षीण हो चुका है । इसमें जैनागम अथवा जैन धर्मका आश्रय लेनेवाले जन थोड़े और अज्ञानरूप अन्धकारका प्रचार वहुत अधिक है । ऐसी अवस्थामें जो मनुष्य जिनप्रतिमा और जिनगृहके विषयमें भक्ति रखता हो वह भी

१ क स्वर्गापवर्गश्रियं । २ दा "नावासदृशा गृहस्याः । ३ दा जिन्तामणिरत्न । ४ दा गौ । ५ क भुनि मण्डले । ६ दा वर्तते । क स्वर्गापवर्गश्रियं सौख्यं, अ-प्रता चुटितं जातं पत्रमत्र । ८ दा सामयिकसहितजने ।

- 480) विम्वादलोन्नतियवोन्नतिमेव भक्त्या ये कारयन्ति जिनसन्न जिनाङ्गितं च।
  पूर्वं तदीयमिह वागिप नैव शका स्तोतुं परस्य किम्रु कारयितुईयस्य॥ २२॥
- 481) यात्राभिः स्नपनैर्महोत्सवशतैः पूजाभिरुह्होचकैः नैवेद्यैर्विलिभिर्ध्वजैश्च कलशैस्तूर्यत्रिकैर्जागरैः। घण्टाचामरदर्पणादिभिरपि प्रस्तार्य शोभां परां भव्याः पुण्यसुपार्जयन्ति सततं सत्यत्र चैत्यालये॥ २३॥
- 482) ते चाणुवर्तधारिणो ऽपि नियतं यान्त्येव देवालयं तिष्ठन्त्येव महर्द्धिकामरपदं तत्रैव लब्ध्वा चिरम्। अत्रागत्य पुनः कुले ऽतिमहति प्राप्य प्रकृष्टं शुभानमानुष्यं च विरागतां च सकल्यागं च मुक्तास्ततः॥ २४॥

च पुनः चैल्एगृहं कारयते स भव्यः । सतां वन्यः सत्पुरुषाणां वन्यः ॥ २१ ॥ ये भव्याः । जिनसद्म । च पुनः । जिनाकृति भक्तया कारयन्ति । विम्वादलोन्नि कन्द्री-अर्धसमानम् । जिनसद्म । यवोन्नि यव-उन्नितसमानम् । जिनाकृतिम् । कारयन्ति । इह लोने । तदीयं पुण्यं स्तोतुम् । वागिप सरस्रत्यिष । शक्ता समर्था । नैव । परस्य द्वयस्य कारयितुः जिनसद्म जिनाकृतिं कारयितुः । किमु का वार्ता ॥ २२ ॥ अत्र चैल्यालये सति । भव्याः । सततं निरन्तरम् । पुण्यम् उपार्जयन्ति । कािमः । यात्राभिः । पुनः कैः । स्नपनैः महोत्सवशतैः पूजाभिः । उल्लोचकैः चन्द्रोपकैः । पुण्यम् उपार्जयन्ति । पुनः नैवेदैः । विलिभः यज्ञैः । क्लशैः । तौर्यत्रिकैः गीतनृत्ववादित्रैः । जागरैः । घण्याचामरदर्पण-आदर्शशतैः अपि । परां शोभां प्रस्तार्य पुण्यम् उपार्जयन्ति भव्याः ॥ २३ ॥ ते अणुव्रतधारिणः श्रावका अपि चैल्यालयं यान्ति । तत्र देवलोके । महर्दिक-अमरपदं लच्छा । चिरं बहुतरं कालम् । तिष्टन्ति । पुनः । अत्र मनुष्यलोके आगल्य अतिमहति कुले । ग्रुभात् पुण्यात् । मानुष्यं प्राप्य । च पुनः ।

नहीं देखनेमें आता । फिर भी जो भव्य निधि पूर्वक उक्त जिनप्रतिमा और जिनगृहका निर्माण कराता है वह सज्जन पुरुषोंके द्वारा वन्दनीय है ॥ २१ ॥ जो भव्य जीव भक्तिसे कुंदुरुके पर्तेके वरावर जिनालय तथा जोके वरावर जिनप्रतिमाका निर्माण कराते हैं उनके पुण्यका वर्णन करनेके लिये यहां वाणी (सरस्वती) भी समर्थ नहीं है । फिर जो भव्य जीव उन (जिनालय एवं जिनप्रतिमा) दोनोंका ही निर्माण कराता है उसके विषयमें क्या कहा जाय ? अर्थात् वह तो अतिशय पुण्यशाली है ही ॥ विशेषार्थ— इसका अभिप्राय यह है कि जो भव्य प्राणी छोटे-से छोटे भी जिनमंदिरका अथवा जिनप्रतिमाका निर्माण कराता है वह वहुत ही पुण्यशाली होता है । फिर जो भव्य प्राणी विशाल जिनप्रतिमाका निर्माण कराता है वह जिनप्रतिमाको प्रतिष्ठित कराता है उसको तो निःसन्देह अपिरिमेत पुण्यका लाभ होनेवाला है ॥ २२ ॥ संसारमें चैत्यालयके होनेपर अनेक भव्य जीव यात्राओं (जलयात्रा आदि), अभिषेकों, सैकडों महान उत्सवों, अनेक प्रकारके पूजाविधानों, चंदोवों, नैवेदों, अन्य उपाहारों, व्वजाओं, कलशों, तौर्यत्रिकों (गीत, नृत्य, वादित्र), जागरणों तथा घंटा, चामर और दर्पणादिकोंके द्वारा उत्कृष्ट शोभाका विस्तार करके निरन्तर पुण्यका उपार्जन करते हैं ॥ २३ ॥ वे भव्य जीव यदि अणुत्रतोंके भी धारक हो तो भी मरनेके पश्चात स्वर्गलोकको ही जाते हैं और अणिमा आदि ऋद्वियोंसे संयुक्त देवपदको प्राप्त करके चिर काल तक वहां (स्वर्गमें) ही रहते हैं । तत्पश्चात् महान् पुण्यकर्मके उद्यसे मनुप्यलोकमें आकर और अतिशय प्रशंसनीय कुल्में उत्तम मनुप्य होकर वैराग्यको प्राप्त होते हुए वे समस्त परिग्रहको छोड़कर मुनि हो जाते हैं तथा इस

१ **व** बाणुवत । २ च-प्रतिपाटोऽयन् । **अ क दा** चैत्यालयं । ३ क सत्युरुष्ठैः । ४ दा 'यत्रोप्रार्ति' नास्ति । २ अ अस्यस्यतः समानां, दा बनोक्तसनानं । ६ क 'परां' नास्ति ।

- 483) पुंसो ऽर्थेषु चतुर्षु निश्चलतरो मोक्षः परं सत्सुखः शेषास्तद्विपरीतधर्मकलिता हेया सुमुक्षोरतः। तसात्तत्पद्साधनत्वधरणो धर्मो ऽपि नो संमतः यो भोगादिनिमित्तमेव स पुनः पापं ब्रुधैर्मन्यते॥ २५॥
- 484) भव्यानामणुभिर्वतैरनणुभिः साध्यो ऽत्र मोक्षः परं नान्यित्किचिदिहैव निश्चयनयाज्ञीवः सुखी जायते । सर्वे तु व्रतजातमीदद्याधिया साफल्यमेत्यन्यथा संसाराश्रयकारणं भवति यत्तद्वांखमेव स्फ्रटम् ॥ २६॥
- 485) यत्कल्याणपरंपरार्पणपरं भन्यातमनां संस्ती पर्यन्ते यदनन्तसौख्यसदनं मोक्षं ददाति ध्रुवम् । तज्जीयादतिदुर्छभं सुनरतामुख्येर्गुणैः प्रापितं श्रीमत्पङ्कजनन्दिभिविरचितं देशव्रतोह्योतनम् ॥ २७ ॥

विरागतां प्राप्य । च पुनः । सकलपरिग्रह्लागं प्राप्य । ततः मुक्ताः कर्मवन्धनात् मुक्ता रहिता भवन्ति ॥ २४ ॥ पुंसः पुरुषस्य । चतुर्षु अर्थेषु पदार्थेषु । परम् उत्कृष्टः । निश्चलतरः मोक्षः पदार्थः सत्मुखः । रोषाः पदार्थाः त्रयः । तिष्ठपरीतधर्मकिलिताः मोक्ष-पराङ्मुखाः । अतः कारणात् मुमुक्षोः । हेयाः लाज्याः । तस्मात् धर्मपदार्थः अपि । तत्पद-मोक्षपद-साधनत्वधरणः मोक्षपदसाधन-समर्थः धर्मपदार्थः धर्मः नो संमतः नेष्टः (?) यो भोगादिनिमित्तमेव स बुधैः पापं मन्यते ॥ २५ ॥ अत्र संसारे । भव्यानाम् अणुिमः [व्रतः] अणुव्रतेः । अनणुिमः महाव्रतेः । परं मोक्षः साध्यः । अन्यिकिचित् न । जीवः निश्चयनयात् । इहैव मोक्षे । सुखी जायते । तु पुनः । सर्वं व्रतज्ञातं व्रतसमूहम् [हः] । ईहराधिया मोक्षिया । साफल्यम् एति साफल्यं गच्छति । अन्यशा संसाराश्रयकारणं भवति । यत् व्रतजातं व्रतसमूह्हाः । तहुःखम् एव । रफुटं व्यक्तम् ॥ २६ ॥ तहेशव्रतोह्योतनं देशव्रत-प्रकारनम् । जीयात् । यत् देशव्रतोह्योतनम् । संस्तौ संसारे । भव्यात्मनाम् । कल्याणपरंपरा कल्याणश्रेणी तस्याः अर्थणे परं श्रेष्ठम् । पुनः किलक्षणं देशव्रतोह्योतनम् । यते पर्यन्ते अवसाने । धुवं निश्चितम् । अनन्तसौख्यसदनं मोक्षं ददाति । किलक्षणं देशव्रतोह्योतनम् । सुनरतामुख्यैः गुणैः प्रापितम् । किलक्षणं देशव्रतोह्योतनम् । श्रीमत्यञ्चजनन्दिमः विरचितं कृतम् ॥ २० ॥ इति देशव्रतोह्योतनं समाप्तम् ॥ ७ ॥

कमसे वे अन्तमें मुक्तिकों भी प्राप्त कर लेते हैं ॥ २४ ॥ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों में केवल मोक्ष पुरुषार्थ ही समीचीन (बाधा रहित) सुखसे युक्त होकर सदा स्थिर रहनेवाला है । शेष तीन पुरुषार्थ उससे विपरीत (अस्थिर) स्वभाववाले हैं । अत एव वे मुमुक्ष जनके लिये छोड़नेके योग्य हैं । इसीलिए जो धर्म पुरुषार्थ उपर्युक्त मोक्ष पुरुषार्थका साधक होता है वह भी हमें अभीष्ट है, किन्तु जो धर्म केवल भोगादिका ही कारण होता है उसे विद्वज्जन पाप ही समझते हैं ॥ २५ ॥ भव्य जीवोंको अणुव्रतों अथवा महाव्रतोंके द्वारा यहांपर केवल मोक्ष ही सिद्ध करनेके योग्य है, अन्य कुछ भी सिद्ध करनेके योग्य नहीं है । कारण यह है कि निध्य नयसे जीव उस मोक्षमें ही स्थित होकर सुखी होता है । इसीलिये इस प्रकारकी बुद्धिसे जो सब व्रतोंका परिपालन किया जाता है वह सफलताको प्राप्त होता है वथा इसके विपरीत वह केवल उस संसारका कारण होता है जो प्रत्यक्षमें ही दु:खस्वरूप है ॥ २६ ॥ श्रीमान् पद्मनन्दी मुनिके द्वारा रचा गया जो देशव्रतोधीतन प्रकरण संसारमें भव्य जीवोंके लिये कल्याण-परम्पराके देनेमें तत्पर है, अन्तमें जो निध्यसे अनन्त सुखके स्थानमृत मोक्षको देता है, तथा जो उत्तम मनुप्यपर्याय आदि गुणोंसे प्राप्त कराया जानेवाला है; ऐसा वह दुर्लभ देशव्रतोधीतन जयवन्त होवे ॥ २० ॥ इस प्रकार देशव्रतोधीतन समाप्त हुआ ॥ ० ॥

र भ क भनेवरायेः नो सन्मतः नो कथितः पुनः यः भनेः भोगादिनिमित्तं एव बुधैः पण्डितैः स भमेः पापं। २ क 'यत्' नास्ति।

## [८. सिद्धस्तुतिः]

486) स्क्ष्मत्वादणुद्शिनो ऽवधिदशः पश्यन्ति नो यान् परे यत्संविन्महिमेश्यितं त्रिभुवनं खस्यं भमेकं यथा। सिद्धानामहमप्रमेयमहसां तेषां लघुर्मानुषो मृद्धात्मा किमु विच्म तत्र यदि वा भक्त्या महत्या वशः॥१॥

487) निःशेषामरशेखराश्रितमणिश्रेण्यर्चिताङ्किद्दया देवास्ते ऽपि जिना यदुन्नतपदप्राप्त्ये यतन्ते तराम् । सर्वेषामुपरि प्रवृद्धपरमज्ञानादिभिः श्लायिकैः युक्ता न व्यभिचारिभिः प्रतिदिनं सिद्धान् नमामो वयम् ॥ २ ॥

488) ये लोकाग्रविलिम्बनस्तद्धिकं धर्मास्तिकायं विना नो याताः सहजस्थिरामललसङ्ग्बोधसन्मूर्तयः । संप्राप्ताः कृतकृत्यतामसदृशाः सिद्धा जगन्मङ्गलं नित्यानन्दसुधारसस्य च सदा पात्राणि ते पान्तु वः ॥ ३॥

अहं मानुषः । मूढात्मा मूर्षः । लघुः हीनः । तेषां सिद्धानाम् । किमु विस्म किं कथयामि । किंलक्षणानां सिद्धानाम् । अप्रमेयमहसां मर्यादारहिततेजसाम् । यान् सिद्धान् सूक्ष्मत्वात् परे अवधिदृशः अवधिज्ञानिनः । अणुद्रिग्तः सूक्ष्मप्रमाणुदर्शिनः । नो पश्यन्ति । येषां सिद्धानां ज्ञाने । त्रिभुवनं प्रतिभासते । यथा खस्थम् । आकाशे स्थितम् । मं नक्षत्रम् । भासते । यत् ज्ञानम् । त्रिभुवने । संविन्महिमैस्थितम् । यदि वा । तत्र तेषु सिद्धेषु । यिक्तिविद्धिन्म तत् भक्त्यां महसा वशः कथ्यते ॥ १ ॥ वयम् आचार्याः प्रतिदिनं सिद्धान् नमामः । किंलक्षणान् सिद्धान् । सर्वेषामुपरि प्रशृद्धप्रमज्ञानादिभिः क्षायिकैः युक्तान् । अन्यभिचारिभिः विनाशरहितगुणैः युक्तान् । यदुन्नतपदप्राप्त्ये येषां सिद्धानाम् जन्नतपदप्राप्त्ये । तेऽपि जिनाः तीर्यकरदेवाः । तराम् अतिशयेन । यतन्ते यत्नं दुर्वन्ति । किंलक्षणा जिनदेवाः । निःशेषा अमराः देवाः तेषां शेखरेषु मुकुटेषु आश्रिता ये मणयः तेषां मणीनां श्रेणिभिः अर्वितम् अङ्गिद्धयं येषां ते निःशेषामरशेखराश्रितमणिश्रेण्यर्चिताङ्किद्धयाः ॥ २ ॥ ते सिद्धाः । वः युष्मान् । सदा सर्वदा । पान्तु रक्षन्तु । ये सिद्धाः । लोकाश्रविलम्बनः । तदिषकं लोकात् अप्रे । नो याताः । केन विना । धर्मास्तिकायं विना । किंलक्षणाः सिद्धाः । सहलस्थिरातिनिर्मलललसद्दग्-दर्शन-बोध-ज्ञानमूर्तयः । पुनः किंलक्षणाः सिद्धाः । कृतकृत्यतां संप्राप्ताः । पुनः किंलक्षणाः सिद्धाः । सुनः किंलक्षणाः सिद्धाः । जगन्मङ्गलम् । च पुनः । नित्यानन्दश्रधारसस्य पात्राणि । ते

सूक्ष्म होनेसे जिन सिद्धोंको परमाणुदर्शी दूसरे अविध्ञानी भी नहीं देख पाते हैं तथा जिनके ज्ञानमें स्थित तीनों लोक आकाशमें स्थित एक नक्षत्रके समान स्पष्ट प्रतिभासित होते हैं उन अपिरिमित तेजके धारक सिद्धोंका वर्णन क्या मुझ जैसा मूर्ख व हीन मनुष्य कर सकता है ? अर्थात् नहीं कर सकता । फिर भी जो मैं उनका कुछ वर्णन यहां कर रहा हूं वह अतिशय भक्तिके वश होकर ही कर रहा हूं ॥ १॥ जिनके दोनों चरण समस्त देवोंके मुकुटोंमें लगे हुए माणियोंकी पंक्तियोंसे पृजित हैं, अर्थात् जिनके चरणोंमें समस्त देव भी नमस्कार करते हैं, ऐसे वे तीर्थंकर जिनदेव भी जिन सिद्धोंके उन्नत पदको प्राप्त करनेके लिये अधिक प्रयत्न करते हैं; जो सर्वोंके ऊपर द्याद्विंगत होकर अन्य किसीमें न पाये जानेवाले ऐसे अतिशय द्याद्विंगत केवलज्ञानादिस्वरूप क्षायिक भावोंसे संयुक्त हैं; उन सिद्धोंको हम प्रतिदिन नमस्कार करते हैं ॥ २॥ जो सिद्ध जीव लोकशिखरके आश्रित हैं, आगे धर्म दृत्यका अभाव होनेसे जो उससे अधिक उपर नहीं गये हैं, जो अविनश्वर स्वाभाविक निर्मल दर्शन (केवलदर्शन)

१ क श संचित्नहिम । २ म (बै सि.) श स्वच्छं । ३ श स्वच्छं । ४ श किंचिद नक्सा । ५ श रहितेंगुंभैः । ६ श ते जिनाः । ७ क निःग्रेपामसः निःग्रेपदेवाः ।

- 483) पुंसो ऽर्थेषु चतुर्षु निश्चलतरो मोक्षः परं सत्सुखः शेषास्तद्विपरीतधर्मकलिता हेया मुमुक्षोरतः। तसात्तत्पद्साधनत्वधरणो धर्मो ऽपि नो संमतः यो भोगादिनिमित्तमेव स पुनः पापं ब्रुधैर्मन्यते॥ २५॥
- 484) भव्यानामणुभिर्वतैरनणुभिः साध्यो ऽत्र मोक्षः परं नान्यर्त्किचिदिहैव निश्चयनयाज्ञीवः सुखी जायते । सर्वे तु व्रतजातमीदद्याधिया साफल्यमेत्यन्यथा संसाराश्रयकारणं भवति यत्तद्वःखमेव स्फूटम् ॥ २६ ॥
- 485) यत्कल्याणपरंपरार्पणपरं भव्यात्मनां संस्ती पर्यन्ते यदनन्तसौख्यसदनं मोक्षं ददाति ध्रुवम् । तज्जीयादतिदुर्लभं सुनरतामुख्यैर्गुणैः प्रापितं श्रीमत्पङ्कजनन्दिभिर्विरचितं देशव्रतोह्योतनम् ॥ २७ ॥

विरागतां प्राप्य । च पुनः । सकलपिष्रहत्यागं प्राप्य । ततः मुक्ताः कर्मवन्थनात् मुक्ता रहिता भवन्ति ॥ २४ ॥ पुंसः पुरुषस्य । चतुर्षु अर्थेषु पदार्थेषु । परम् उत्कृष्टः । निश्चलतरः मोक्षः पदार्थः सत्मुखः । रोषाः पदार्थाः त्रयः । तिह्वपरीतधर्मकलिताः मोक्ष-पराङ्मुखाः । अतः कारणात् मुमुक्षोः । हेयाः लाज्याः । तस्मात् धर्मपदार्थः अपि । तत्पद-मोक्षपद-साधनत्वघरणः मोक्षपदसाधन-समर्थः धर्मपदार्थः धर्मः नो संमतः नेष्टः (१) यो भोगादिनिमित्तमेव स बुधैः पापं मन्यते ॥ २५ ॥ अत्र संसारे । भव्यानाम् अणुभिः [व्रतः] अणुव्रतेः । अनणुभिः महाव्रतेः । परं मोक्षः साध्यः । अन्यिक्तिचित् न । जीवः निश्चयनयात् । इहैव मोक्षे । मुखी जायते । तु पुनः । सर्वं व्रतजातं व्रतसमृहम् [हः] । ईहराधिया मोक्षधिया । साकल्यम् एति साफल्यं गच्छति । अन्यथा संसाराश्रयकारणं भवति । यत् व्रतजातं व्रतसमृह्हां । तद्दुःखम् एव । स्फुटं व्यक्तम् ॥ २६ ॥ तद्देशव्रतोद्योतनं देशवत-प्रकारम् । जीयात् । यत् देशव्रतोद्योतनम् । संस्तौ संसारे । भव्यात्मनाम् । कत्याणपरंपरा कत्याणश्रेणी तस्याः अर्पणे परं श्रेष्ठम् । पुनः किलक्षणं देशव्रतोद्योतनम् । यते पर्यन्ते अवसाने । धुवं निश्चितम् । अनन्तसौख्यसदनं मोक्षं ददाति । किलक्षणं मोक्षम् । अतिदुर्लभम् । पुनः किलक्षणं देशव्रतोद्योतनम् । सुनरतामुख्यैः गुणैः प्रापितम् । किलक्षणं देशव्रतोद्योतनम् । श्रीमत्पङ्कजनन्दिभः विरचितं कृतम् ॥ २० ॥ इति देशव्रतोद्योतनं समाप्तम् ॥ ७ ॥

कमसे वे अन्तमें मुक्तिको भी प्राप्त कर लेते हैं ॥ २४ ॥ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों में केवल मोक्ष पुरुषार्थ ही समीचीन (बाधा रहित) सुखसे युक्त होकर सदा स्थिर रहनेवाला है। शेष तीन पुरुषार्थ उससे विपरीत (अस्थिर) स्वभाववाले हैं। अत एव वे मुमुक्षु जनके लिये छोड़नेके योग्य हैं। इसीलिए जो धर्म पुरुषार्थ उपर्युक्त मोक्ष पुरुषार्थका साधक होता है वह भी हमें अभीष्ट है, किन्तु जो धर्म केवल मोगादिका ही कारण होता है उसे विद्वज्जन पाप ही समझते हैं।। २५॥ मन्य जीवोंको अणुव्रतों अथवा महाव्रतोंके द्वारा यहांपर केवल मोक्ष ही सिद्ध करनेके योग्य है, अन्य कुछ भी सिद्ध करनेके योग्य नहीं है। कारण यह है कि निश्चय नयसे जीव उस मोक्षमें ही स्थित होकर सुखी होता है। इसीलिये इस प्रकारकी बुद्धिसे जो सब व्रतोंका परिपालन किया जाता है वह सफलताको प्राप्त होता है तथा इसके विपरीत वह केवल उस संसारका कारण होता है जो प्रत्यक्षमें ही दु:लस्वरूप है॥ २६॥ श्रीमान् पद्मनन्दी मुनिके द्वारा रचा गया जो देशव्रतोद्योतन प्रकरण संसारमें मन्य जीवोंके लिये कल्याणपरम्पराके देनेमें तत्पर है, अन्तमें जो निश्चयसे अनन्त सुखके स्थानमृत मोक्षको देता है, तथा जो उत्तम मनुप्यपर्याय आदि गुणोंसे प्राप्त कराया जानेवाला है; ऐसा वह दुर्लम देशव्रतोद्योतन जयवन्त होवे॥ २७॥ इस प्रकार देशव्रतोद्योतन समाप्त हुआ॥। ७॥

र अ क भनेनदार्थः नो सन्मतः नो ऋथितः पुनः यः धर्मः भोगादिनिमित्तं एव बुधैः पण्डितैः स धर्मः पापं। २ क 'यत्' नास्ति।

## [८. सिन्दस्तुतिः]

486) सूक्ष्मत्वादणुद्शिनो ऽवधिदशः पश्यन्ति नो यान् परे यत्संविन्महिमेस्थितं त्रिभुवनं खस्यं भमेकं यथा। सिद्धानामहमप्रमेयमहसां तेषां छघुर्मानुषो मृद्धातमा किमु विच्म तत्र यदि वा भक्त्या महत्या वशः॥१॥

487) निःशेपामरशेखराश्रितमणिश्रेण्यार्चिताङ्किद्वया देवास्ते ऽपि जिना यदुन्नतपदप्राप्त्ये यतन्ते तराम् । सर्वेषामुपरि प्रवृद्धपरमज्ञानादिभिः क्षायिकैः युक्ता न व्यभिचारिभिः प्रतिदिनं सिद्धान् नमामो वयम् ॥ २ ॥

488) ये लोकाग्रविलिभ्वनस्तद्धिकं धर्मास्तिकायं विना नो याताः सहजस्थिरामललसदृग्वोधसन्मूर्तयः। संप्राप्ताः कृतकृत्यतामसदशाः सिद्धा जगन्मङ्गलं नित्यानन्दसुधारसस्य च सदा पात्राणि ते पान्तु वः॥३॥

अहं मानुषः । मूढात्मा मूर्षः । लघुः हीनः । तेषां सिद्धानाम् । किमु विच्म किं कथयामि । किंलक्षणानां सिद्धानाम् । अप्रमेयमहसां मर्यादारहितवेजसाम् । यान् सिद्धान् सूक्ष्मत्वात् परे अविधिदशः अविधिज्ञानिनः । अणुद्शिंनः सूक्ष्मपरमाणुदर्शिनः । नो पर्यन्ति । येषां सिद्धानां ज्ञाने । त्रिभुवनं प्रतिभासते । यथा खस्थम् । क्षाकाशे स्थितम् । भं नक्षत्रम् । भासते । यत् ज्ञानम् । त्रिभुवने । संविन्महिमैस्थितम् । यदि वा । तत्र तेषु सिद्धेषु । यित्किचिद्धच्मि तत् भक्त्यां महत्या वशः कथ्यते ॥ १ ॥ वयम् आचार्याः प्रतिदिनं सिद्धान् नमामः । किंलक्षणान् सिद्धान् । सर्वेषामुपरि प्रवृद्धपरमज्ञानादिभिः क्षायिकैः युक्तान् । अव्यभिचारिभः विनाशरहितगुणैः युक्तान् । यदुजतपदप्राप्त्ये येषां सिद्धानाम् उन्नतपदप्राप्त्ये । तेऽपि जिनाः तीर्थकरदेवाः । तराम् अतिशयेन । यतन्ते यत्नं युविन्त । किंलक्षणा जिनदेवाः । निःशेषा अमराः देवाः तेषां शेखरेषु मुकुटेषु आश्रिता ये मणयः तेषां मणीनां श्रेणिभिः अर्वितम् अक्तिद्वयं येषां ते निःशेषामरशेखराश्रितमणिश्रेण्यर्चिताङ्गिद्धयाः ॥ २ ॥ ते सिद्धाः । वः युष्मान् । सदा सर्वदा । पान्तु रक्षन्तु । ये सिद्धाः । लोकाप्रविलिम्बनः । तदिषकं लोकात् अप्रे । नो याताः । केन विना । धर्मास्तिकायं विना । किंलक्षणाः सिद्धाः । सहजस्थिरातिनिर्मललसद्दग-दर्शन-बोध-ज्ञानमूर्तयः । पुनः किंलक्षणाः सिद्धाः । कृतकृत्यतां संप्राप्तः । पुनः असहशाः असमानाः । पुनः किंलक्षणाः सिद्धाः । जगनमङ्गलम् । च पुनः । नित्यानन्दसुधारसस्य पात्राणि । ते

सूक्ष्म होनेसे जिन सिद्धोंको परमाणुदर्शी दूसरे अविध्ञानी भी नहीं देख पाते हैं तथा जिनके ज्ञानमें स्थित तीनों लोक आकाशमें स्थित एक नक्षत्रके समान स्पष्ट प्रतिभासित होते हैं उन अपिरिमित तेजके धारक सिद्धोंका वर्णन क्या मुझ जैसा मूर्ख व हीन मनुष्य कर सकता है ? अर्थात् नहीं कर सकता । फिर भी जो मैं उनका कुछ वर्णन यहां कर रहा हूं वह अतिशय भक्तिके वश होकर ही कर रहा हूं ॥ १ ॥ जिनके दोनों चरण समस्त देवोंके मुकुटोंमें लगे हुए माणियोंकी पंक्तियोंसे पूजित हैं, अर्थात् जिनके चरणोंमें समस्त देव भी नमस्कार करते हैं, ऐसे वे तीर्थंकर जिनदेव भी जिन सिद्धोंके उन्नत पदको प्राप्त करनेके लिये अधिक प्रयत्न करते हैं; जो सर्वोंके ऊपर द्यद्धिंगत होकर अन्य किसीमें न पाये जानेवाले ऐसे अतिशय द्यद्धिंगत केवलज्ञानादिखरूप क्षायिक भावोंसे संयुक्त हैं; उन सिद्धोंको हम प्रतिदिन नमस्कार करते हैं ॥ २ ॥ जो सिद्ध जीव लोकशिखरके आश्रित हैं, आगे धर्म द्रव्यका अभाव होनेसे जो उससे अधिक उपर नहीं गये हैं, जो अविनश्वर स्वाभाविक निर्मल दर्शन (केवलदर्शन)

१ कश संचित्मिहिम । २ म (जै सि.) श स्वच्छं । ३ श स्वच्छं । ४ श किंचित मक्त्या । ५ श रहितैर्गुणैः । ६ श ते जिनाः । ७ क निःशेपामराः निःशेषदेवाः ।

- 489) ये जित्वा निजकर्मकर्कशरिपून् प्राप्ताः पदं शाश्वतं येषां जन्मजरामृतिप्रभृतिभिः सीमापि नोल्लक्ष्यते । येष्वेश्वर्यमचिन्त्यमेकमसमझानादिसंयोजितं ते सन्तु त्रिजगच्छिखाग्रमणयः सिद्धा मम श्रेयसे ॥ ४॥
- 490) सिद्धो<sup>र</sup> बोधमितिः स बोध उदितो ज्ञेयप्रमाणो भवेत् ज्ञेयं छोकमछोकमेव च वदन्त्यात्मेति सर्वेस्थितः। मूषायां मदनोज्झिते हि जठरे याहग् नभस्ताहराः प्राक्षायात् किमपि प्रहीण इति वा सिद्धः सदानन्दति॥ ५॥

सिद्धाः । रक्षन्तु ॥ ३ ॥ ते सिद्धाः मम श्रेयसे । सन्तु भवन्तु । किंलक्षणाः सिद्धाः । त्रिजगच्छिक्षाप्रमणयः । ये सिद्धाः निजकर्म कर्कशरिपून् शत्रून् जित्वा । शाश्वतं पदं प्राप्ताः । येषां सिद्धानाम् । सीमा अपि मर्यादा अपि । जन्मजरामृतिप्रमृतिभिः नोल्लक्ष्यते येषु सिद्धेषु एकम् अचिन्त्यम् ऐश्वर्यं वर्तते । असमज्ञानादिसंयोजितं ज्ञानम् अतीन्द्रियज्ञानं वर्तते ॥ ४ ॥ सिद्धः सदा आनन्दिति किंलक्षणः सिद्धः । कृतकृत्यः । पुनः किंलक्षणः सिद्धः । वोधमितिः वोधप्रमाणम् । स उदितः वोधः प्रकटीभूतः वोध होयप्रमाणो भवेत् । होयं लोकं च पुनः अलोकम् एव वदन्ति । इति हेतोः । आत्मा सर्वस्थितः । हि यतः । मूषायां मृन्मय पुत्तिकिवायाम् । मदन-उज्ज्ञिते मयणरहिते । जाठरे उदरे । यादक् नभः आकाशः अस्ति तादशः सिद्धाकारः इति प्राक्षायात

और ज्ञान ( केवलज्ञान ) रूप अनुपम शरीरको धारण करते हैं, जो कृतकृत्यस्वरूपको प्राप्त हो चुके हैं अनुपम हैं, जगत्के लिये मंगलस्वरूप हैं, तथा अविनश्वर सुखरूप अमृतरसके पात्र हैं; ऐसे वे सिद्ध सदा आप लोगोंकी रक्षा करें ॥ ३ ॥ जो सिद्ध परमेष्ठी अपने कर्मरूपी कठोर शत्रुओंको जीतकर नित्य ( मोक्ष ) पदको प्राप्त हो चुके हैं; जन्म, जरा एवं मरण आदि जिनकी सीमाको भी नहीं लांघ सकते, अर्थात् जो जन्म, जरा और मरणसे मुक्त हो गये हैं; तथा जिनमें असाधारण ज्ञान आदिके द्वारा अचिन्त्य एवं अद्वितीय अनन्तचतुष्टयस्वरूप ऐश्वर्यका संयोग कराया गया है; ऐसे वे तीनों लोकोंके चुडामणिके समान सिद्ध परमेष्ठी मेरे कल्याणके लिये होवें ॥ ४ ॥ सिद्ध जीव अपने ज्ञानके प्रमाण हैं और वह ज्ञान ज्ञेय ( ज्ञानका विषय ) के प्रमाण कहा गया है। वह ज्ञेय भी लोक एवं अलोकस्वरूप है। इसीसे आत्मा सर्वव्यापक कहा जाता है। सांचे (जिसमें ढालकर पात्र एवं आभूषण आदि बनाये जाते हैं ) मेंसे मैनके पृथक् हो जानेपर उसके भीतर जैसा शुद्ध आकाश शेष रह जाता है ऐसे आकारको घारण करनेवाला तथा पूर्व शरीरसे कुछ हीन ऐसा वह सिद्ध परमेष्ठी सदा आनन्दका अनुभव करता है।। विशेषार्थ — सिद्धोंका ज्ञान अपरिमित है जो समस्त लोक एवं अलोकको विषय करता है। इस प्रकार लोक और अलोक रूप अपरिमित ज्ञेयको विषय करनेवाले उस ज्ञानसे चूंकि आत्मा अभिन्न है – तत्स्वरूप है; इसी अपेक्षासे आत्माको व्यापक कहा जाता है। वस्तुतः तो वह पूर्व शरीरसे कुछ न्यून रहकर अपने सीमित क्षेत्रमें ही रहता है। पूर्व शरीरसे कुछ न्यून रहनेका कारण यह है कि शरीरके उपांगभूत जो नासिका-छिद्रादि होते हैं वहां आत्मप्रदेशोंका अभाव रहता है । शरीरका सम्बन्ध छूटनेपर अमूर्तिक सिद्धात्माका आकार कैसा रहता है, यह वतलाते हुए यहां यह उदाहरण दिया गया है कि जैसे मिट्टी आदिसे निर्मित पुतलेके भीतर मैन भर दिया गया हो, तत्पश्चात् उसे अग्निका संयोग प्राप्त होनेपर जिस प्रकार उस मैनके गरु जानेपर वहां उस आकारमें शुद्ध आकाश शेष रह जाता है उसी प्रकार शरीरका सम्बन्ध छूट

१ च सुरो । २ क लोकं अलोकं च पुनः एव वदन्ति ।

- 491) हरवोधो परमौ तदावृतिहतेः सौख्यं च मोहक्षयात् वीर्यं विद्मविधाततो ऽप्रतिहतं मूर्तिनं नामक्षतेः। आयुर्नाशवशात्र जन्ममरणे गोत्रे न गोत्रं विना सिद्धानां न च वेदनीयविरहारुःखं सुखं चाक्षजम्॥६॥
- 492) येर्दुःखानि समाप्रवन्ति विधिवज्ञानन्ति पश्यन्ति नो वीर्यं नैव निजं भजन्त्यसुभृतो नित्यं स्थिताः संस्तौ । कर्माणि प्रहतानि तानि महता योगेन येस्ते सदा सिद्धा नित्यचतुष्ट्यामृतसरिद्धाथा भवेयुर्न किम् ॥ ७ ॥
- 493) एकाक्षाद्वहुकर्मसंवृतमतेर्द्धाक्षादिजीवाः सुख-श्वानाधिक्ययुता भवन्ति किमिप क्लेशोपशान्तेरिह । ये सिद्धास्तु समस्तकर्मविषमध्यान्तप्रबन्धक्युताः सद्वोधाः सुखिनश्च ते कथमहो न स्युस्त्रिलोकाधिपाः ॥ ८॥

किमिप प्रहीणः ॥ ५ ॥ सिद्धानां द्वाधो परमौ वर्तेते । कस्मात् । तयोर्द्वयोः ज्ञानदर्शनयोः आवृतिहतेः आवरणस्फेटनाते । च पुनः । सिद्धानां सौख्यं वर्तते । कस्मात् । मोहक्षयात् । सिद्धानाम् अनन्तवीर्यं वर्तते । कस्मात् । विव्वविधाततः अन्तरायकर्म- क्षयात् । किलक्षणं वीर्यम् । अप्रतिहतं न केनापि हतम् । सिद्धानां मूर्तिः न । कस्मात् । नामक्षतेः नामकर्मक्षयात् । येषां सिद्धानां जन्ममरणे न । कस्मात् । आयुःकर्मनाशात् । येषां सिद्धानाम् । गोत्रे द्वे न उच्चनीचगोत्रे न । कस्मात् । गोत्रकर्मविना-शात् । च पुनः । सिद्धानाम् । अक्षजम् इन्द्रिय-उत्पन्नम् अक्षजं युखं दुःखं न । कस्मात् । वेदनीयकर्मविरहात् नाशात् ॥ ६ ॥ ते सिद्धाः । सदा सर्वदा । नित्यचतुष्टयामृतसिरिनाथाः अनन्तयुखसमुद्धाः । किं न भवेयुः । अपि तु भवेयुः । यैः सिद्धैः । महता योगेन शुक्रध्यानेन । तानि कर्माणि । प्रहतानि विनाधितानि । यैः कर्मभिः । अधुभृतः जीवाः दुःखानि समामुवन्ति विधवत् दुःखानि जानन्ति नो पश्यन्ति निजं वीर्यम् नैवै भजन्ति नाश्रयन्ति । नित्यम् । संसतौ स्थिताः संसारे स्थिताः ॥ ७ ॥ इह जगति संसारे । एकाक्षात् एकेन्द्रियात् । द्वि-अक्षादिजीवाः द्वीन्द्रियादिजीवाः । युख्ञानाधिक्ययुताः भवन्ति । कस्मात् । किमपि क्षेत्रोपशान्तेः सकाशात् । किलक्षणात् एकेन्द्रियात् । विद्वकर्मसंवृतमतेः । अहो इति संवोधने । तु पुनः । ते सिद्धाः । कथं प्रखिनः न स्यः न

जानेपर उसके आकार शुद्ध आत्मप्रदेश शेष रह जाते हैं ॥ ५ ॥ सिद्धोंके दर्शनावरणके क्षयसे उत्कृष्ट दर्शन (केवलदर्शन), ज्ञानावरणके क्षयसे उत्कृष्ट ज्ञान (केवलज्ञान), मोहनीय कर्मके क्षयसे अनन्त सुख, अन्तरायके विनाशसे अनन्तवीर्य, नामकर्मके क्षयसे उनके मूर्तिका अभाव होकर अमूर्तत्व (सूक्ष्मत्व), आयु कर्मके नष्ट हो जानेसे जन्म-मरणका अभाव होकर अवगाहनत्व, गोत्र कर्मके क्षीण हो जानेपर उच्च एवं नीच गोत्रोंका अभाव होकर अगुरुल्खुत्व, तथा वेदनीय कर्मके नष्ट हो जानेसे इन्द्रियजन्य सुख-दु:खका अभाव होकर अव्यावाधत्व गुण प्रगट होता है ॥ ६ ॥ जिन कर्मोंके निमित्तसे निरन्तर संसारमें स्थित प्राणी सदा दु:खोंको प्राप्त हुआ करते हैं, विधिवत् आत्मस्वरूपको न जानते हैं और न देखते हैं, तथा अपने स्वामाविक वीर्य (सामर्थ्य) का भी अनुभव नहीं करते हैं; उन कर्मोंको जिन सिद्धोंने महान् योग अर्थात् शुक्कध्यानके द्वारा नष्ट कर दिया है वे सिद्ध मगवान् अविनश्वर अनन्तचतुष्टयरूप अमृतकी नदीके अधिपति (समुद्र) नहीं होंगे क्या ? अर्थात् अवश्य होंगे॥ ७॥ संसारमें जिस एकेन्द्रिय जीवकी दुद्धि कर्मके बहुत आवरणसे सहित है उसकी अपेक्षा द्वीन्द्रिय आदि जीव अधिक सुखी एवं अधिक ज्ञानवान् हैं, कारण कि इनके उसकी अपेक्षा कर्मका आवरण कम है। फिर

१ शा वर्षते । २ शा स्फोटनात् । ३ शा नो । ४ क 'किमिप' नास्ति । ५ क 'एकेन्द्रियात्' नास्ति ।

- 494) यः केनाप्यतिगाढगाढमिमतो दुःखप्रदैः प्रप्रदैः वद्धौ ऽन्यैश्च नरो रुपा चनतरैरापादमामस्तकम्। एकस्मिन् शिथिले ऽपि तत्र मनुते सौख्यं स सिद्धाः पुनः किं न स्यः सुखिनः सदा विरहिता वाद्यान्तरैर्वन्थनैः॥९॥
- 495) सर्वद्मः कुरुते परं तनुभृतः प्राचुर्यतः क्रमेणां रेणूनां गणनं किलाधिवसतामेकं प्रदेशं घनम् । इत्याशास्त्रखिलासु चद्ममहसो दुःखं न कस्मान्मह-नमुक्तस्यास्य तु सर्वतः किमिति नो जायेत सौख्यं परम् ॥ १० ॥

भवेयुः । अपि तु सुखिनः भवेयुः । ये सिद्धाः समस्तकर्मविषमध्यान्तप्रयन्यच्युताः समस्तकर्मयन्यनरिहताः । ये सिद्धाः सद्वोघाः । ये सिद्धाः त्रिलोकािष्वपाः ॥ ८ ॥ यः नरः केन अपि पुरुषेण रुपा कोिषेन । अन्यैः प्रप्रहैः रज्जुभिः । अभितः सर्वत्र । अतिगादगादम् आपादं आमस्तकं बद्धः । किलक्षणेः प्रप्रहैः । घनतरैः दुःखप्रदैः । तत्र तेषु यन्धनेषु । एकस्मिन् वन्धने शियिले सित् । सन्तरः बद्धनरः । सौख्यं मनुते । पुनः सिद्धाः वात्यान्तरैः वन्धनैः विरिहताः सदा सुखिनः किं न स्यः भवेयुः । अपि तु सुखिनः भवेयुः ॥९॥ किल इति सत्ये । तनुमृतः जीवस्य । कर्मणां रेणूनां गणनं परं प्राचुर्यतः सर्वज्ञः कुरुते । किलक्षणानां कर्मरेणूनाम् । एकैकप्रदेशं धनं निविडम् अधिवसताम् इति अखिलासु आशासु परमाणुषु । वद्यमहसः कर्मपरमाणुभिः वेष्टितैजीवस्य । कस्मान्महद्दुःखं न । अपि तु दुःखम् अस्ति । अस्य मुक्तस्य कर्मवन्धनरिहतस्य । सर्वतः परं सौख्यं किमिति नो जायेत । अपि

भला जो सिद्ध जीव समस्त कर्मरूपी घोर अन्धकारके विस्तारसे रहित हो चुके हैं वे तीनों लोकोंके अधिपति होकर उत्तम ज्ञान ( केवलज्ञान ) और अनन्त सुखसे सम्पन्न कैसे न होंगे ? अवस्य होंगे ॥ ( विशेषार्थ-एकेन्द्रिय जीवोंके जितनी अधिक मात्रामें ज्ञानावरणादि कर्मोंका आवरण है उससे उत्तरोत्तर द्वीन्द्रियादि जीवोंके वह कुछ कम है। इसीलिये एकेन्द्रियोंकी अपेक्षा द्वीन्द्रिय और उनकी अपेक्षा त्रीन्द्रियादि जीव उत्तरोत्तर अधिक ज्ञानवान् एवं सुखी देखे जाते हैं। फिर जब वही कर्मीका आवरण सिद्धोंके पूर्णतया नष्ट हो चुका है तब उनके अनन्तज्ञानी एवं अनन्तसुखी हो जानेमें कुछ भी सन्देह नहीं रहता ॥ ८ ॥ जो मनुष्य किसी दूसरे मनुष्यके द्वारा क्रोधके वश होकर पैरसे लेकर मस्तक तक चारों ओर दु:खदायक दृदतर रिस्सियोंके द्वारा जकड़ कर बांध दिया गया है वह उनमेंसे किसी एक भी रस्सीके शिथिल होनेपर सुखका अनुभव किया करता है। फिर भला जो सिद्ध जीव बाह्य और आभ्यन्तर दोनों ही बन्धनोंसे रहित हो चुके हैं वे क्या सदा सुखी न होंगे ? अर्थात् अवश्य होंगे ॥ ९ ॥ प्राणीके एक प्रदेशमें सघनरूपसे स्थित कर्मोंके प्रचुर परमाणुओंकी गणना केवल सर्वज्ञ ही कर सकता है। फिर जब सब दिशाओंमें अर्थात् सब ओरसे इस प्राणीका आत्मतेज कर्मोंसे सम्बद्ध (रुका हुआ) है तब उसे महान् दुःख क्यों न होगा ? अवश्य होगा । इसके विपरीत जो यह सिद्ध जीव सब ओरसे ही उक्त कर्मोंसे रहित हो चुका है उसके उत्कृष्ट सुल नहीं होगा क्या ? अर्थात् अवस्य होगा ॥ विशेषार्थ— अभिप्राय यह है कि इस संसारी प्राणीके एक ही आत्मप्रदेशमें इतने अधिक कर्मपरमाणुं संबद्ध हैं कि उनकी गिनती केवल सर्वज्ञ ही कर सकता है, न कि हम जैसा कोई अल्पज्ञ प्राणी । ऐसे इस जीवके सब ही ( असंख्यात ) आत्मप्रदेश उन कर्मपरमाणुओंसे संबद्ध हैं । अब भला विचार कीजिये कि इतने अनन्तानन्त कर्मपरमाणुओंसे बंघा हुआ यह संसारी प्राणी कितना अधिक दुखी और उन सबसे रहित हो गया सिद्ध जीव

- 496) येषां कर्मनिदानजन्यविविधक्षुनृण्मुखा ब्याधयः तेषामञ्जलादिकौषधगणस्तच्छान्तये युज्यते । सिद्धानां तु न कर्म तत्कृतक्जो नातः किमञ्जादिभिः नित्यात्मोत्थसुखामृताम्बुधिगतास्तृप्तास्त एव ध्रुवम् ॥ ११ ॥
- 497) सिद्धज्योतिरतीव निर्मलतरज्ञानैकमूर्ति स्फुरद्-वर्तिर्दीपमिवोपसेव्य लभते योगी स्थिरं तत्पदम् । सद्घुध्याथ विकल्पजालरहितस्तद्रूपतामापतं-स्तादर्गजायत एव देवविनुतस्रैलोक्यचूडामणिः॥ १२॥
- 498) यत्स्क्ष्मं च महच्च शून्यमि यन्नो शून्यमुत्पद्यते नश्यत्येव च नित्यमेव च तथा नास्त्येव चास्त्येव च। एकं यद्यदनेकमेव तदिप प्राप्तं प्रतीतिं हढां सिद्धज्योतिरमूर्तिं चित्सुखमयं केनापि तह्नक्ष्यते॥ १३॥

तु परं सौख्यं जायेते ॥ १०॥ येषां जीवानाम् कर्मनिदानजन्यविविधक्षत्-श्रुधा-तृद्द-तृषा-प्रमुखाः व्याधयः वर्तन्ते । तेषां जीवानाम् । तच्छान्तये तेषां व्याधीनां शान्तये । अञ्चजलादिकौषधगणः युज्यते । तु पुनः सिद्धानां कॅर्म न । सिद्धानां तत्कृतरुजः न तैः कर्मभिः कृतरुजः न । अतः कारणात् अञ्चादिभिः किं कार्यम् । न किमपि । ते सिद्धाः । धुवं निश्चितम् । तृष्ताः । पुनः नित्यात्मोत्थसुखामृताम्बुधिगताः प्राप्ताः ॥ ११ ॥ योगी मुनिः । सिद्धज्योतिः उपसेव्य । स्थिरम् । तत्पदं मोक्षपदम् । लभते प्राप्नोति । किंलक्षणः योगी । अतीवनिर्मलतरज्ञानैकमूर्तिः । यथा वर्तिः स्फुरद्दीपम् उपसेव्य दीपगुणं लभते । अथ सद्भुध्या कृत्वा विकल्पजालरिहतः तद्भपताम् आपतं [तन्] प्राप्तम् । तादग् जायते सिद्धसदर्शः जायते । देवविनुतः देवैः विशेषेण नृतः । त्रैलोक्यचूडामणिः जायते ॥ १२ ॥ तत् सिद्धज्योतिः । केनापि ज्ञानिना । लक्ष्यते ज्ञायते । यत् सिद्धज्योतिः सहत् गरिष्ठम् अप्रमाणत्वात् न विद्यते प्रमाणं मर्यादा यस्य सः अप्रमाणत्वस्य भावः

कितना अधिक मुखी होगा ॥ १० ॥ जिन प्राणियोंके कर्मके निमित्तसे उत्पन्न हुई अनेक प्रकारकी मूख-प्यास आदि व्याधियां हुआ करती हैं उनका इन व्याधियोंकी शान्तिके लिये अन्न, जल और औषध आदिका लेना उचित है । किन्तु जिन सिद्ध जीवोंके न कर्म हैं और न इसीलिये तज्जन्य व्याधियां भी हैं उनको इन अन्नादि वस्तुओंसे क्या प्रयोजन है ! अर्थात् उनको इनसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा । वे तो निश्चयसे अविनश्चर आत्ममात्रजन्य (अतीन्द्रिय) मुखरूपी अमृतके समुद्रमें मग्न रहकर सदा ही त्या रहते हैं ॥ ११ ॥ जिस प्रकार वची दीपककी सेवा करके उसके पदको प्राप्त कर लेती है, अर्थात दीपक खरूप परिणम जाती है, उसी प्रकार अत्यन्त निर्मल ज्ञानरूप असाधारण मूर्तिखरूप सिद्धज्योतिकी आराधना करके योगी भी खयं उसके स्थिर पद (सिद्धपद) को प्राप्त कर लेता है । अथवा वह सम्यन्ज्ञानके द्वारा विकल्पसमूहसे रहित होता हुआ सिद्धस्वरूपको प्राप्त होकर ऐसा हो जाता है कि तीनों लोकके चूड़ामणि रत्नके समान उसको देव भी नमस्कार करतें हैं ॥ १२ ॥ जो सिद्धज्योति सूक्ष्म भी है और स्थूल भी है, शून्य भी है और परिपूर्ण भी है, उत्पाद-विनाशशाली भी है और नित्य भी है, सद्भावरूप भी है और अभावरूप भी है, तथा एक भी है और अनेक भी है; ऐसी वह हद प्रतीतिको प्राप्त हुई अमूर्तिक, चेतन एवं मुखस्वरूप सिद्धज्योति किसी विरले ही योगी पुरुषके

१ च प्रतिपाठोऽयम् । **अ क व श**ैमापतं तादृग्। २ क जायते । ३ श शान्तये । ४ श तस्कर्म । ५ श प्रापतं ६ **अ** सदृशं, श सदृशे ।

199) स्याच्छव्यामृतगर्भितागममहारक्षाकरक्षानतो धौता यस्य मतिः स प्य मनुते तत्त्वं विमुक्तात्मनः। तत्त्रस्येय तदेय याति सुमतेः साक्षादुपादेयतां भेदेन स्वरुतेन तेन च विना सं रूपमेकं परम्॥ १४॥

अप्रमाणत्वं तस्मात् अप्रमाणत्वाते । यत्तिद्वज्योतिः ग्रन्यं संसाराभावात् । यत्तिद्वज्योतिः नो ग्रन्यं स्वचतुष्टयेन नो ग्रन्यम् । यत्तिद्वज्योतिः उत्पयते नर्यति पर्यायार्थनयेने । यत्तिद्वज्योतिः निसं द्रव्यनयेन । यत्तिद्वज्योतिः नात्ति अत्तिगुणापेक्षया द्रव्यस्य नात्तित्वं ग्रुणस्य अस्तित्वं द्रव्यापेक्षया ग्रुणस्य नात्तित्वं द्रव्यस्य अस्तित्वम् । यत्तिद्वज्योतिः एकं द्रव्यतः । यत्तिद्वज्योतिः अनेकं ग्रुणनः । यत्तिद्वज्योतिः तदिप दृष्ठौ प्रतीतिं प्राप्तम् । यत्तिद्वज्योतिः अमूर्तिं चित्तसुखमयम् । तत् केनापि लक्ष्यते ॥ १३ ॥ यस्य भव्यस्य मतिः । स्यात्शब्द-अस्तित्वादिशब्दामृतेन गर्भितः आगमः एव रत्नाकरः तस्य स्नानतः । धौता प्रक्षालिता यस्य मतिः स एव विशुद्धात्मनः तत्त्वं मनुते । तत्तस्मात्कारणात् । तस्य सुमतेः । तदेव आत्मतत्त्वम् । उपादेयतां याति प्राह्मभावं याति । केन । भेदेन भेद्शानेन । च पुनः । तेन । स्वकृतेन आत्मना कृतेन । विना भेद्शानेन विना । एकं परं

द्वारा देखी जाती है।। विशेषार्थ-- यहां जो सिद्धज्योतिको परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेवाले अनेक धर्मोसे संयुक्त बतलाया है वह विवक्षाभेदसे वतलाया गया है। यथा-वह सिद्धज्योति चूंकि अतीन्द्रिय है अत एव सूक्ष्म कही जाती है। परन्तु उसमें अनन्तानन्त पदार्थ प्रतिभासित होते हैं, अतः इस अपेक्षासे वह स्थूल भी कही जाती है। वह पर (पुद्गलादि) द्रव्योंके गुणोंसे रहित होनेके कारण शून्य तथा अनन्तचतुष्टयसे संयुक्त होनेके कारण परिपूर्ण भी है। पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा वह परिणमनशील होनेसे उत्पाद-विनाशशाली तथा द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा विकार रहित होनेसे नित्य भी मानी जाती है। स्वकीय द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा वह सद्भावस्वरूप तथा पर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा अभावस्वरूप भी है। वह अपने स्वभावको छोड़कर अन्यस्वरूप न होनेके कारण एक तथा अनेक पदार्थीके स्वरूपको प्रतिभासित करनेके कारण अनेक स्वरूप भी है। ऐसी उस सिद्धज्योतिका चिन्तन सभी नहीं कर पाते, किन्तु निर्मल ज्ञानके धारक कुछ विशेष योगीजन ही उसका चिन्तन करते हैं ॥ १३ ॥ 'स्यात्' शब्दरूप अमृतसे गर्भित आगम (अनेकान्तसिद्धान्त) रूपी महासमुद्रमें स्नान करनेसे जिसकी बुद्धि निर्मल हो चुकी है वही सिद्ध आत्माके रहस्यको जान सकता है। इसलिये उसी सुबुद्धि जीवके लिये जब तक अपने आप किया गया भेद ( संसारी व मुक्त स्वरूप ) विद्यमान है तब तक वही सिद्धस्वरूप साक्षात् उपादेय ( ग्रहण करने योग्य ) होता है । तत्पश्चात् उपर्युक्त भेदबुद्धिके नष्ट हो जानेपर केवल एक निर्विकरूपक गुद्ध आत्मतत्त्व ही प्रतिभासित होता है— उस समय वह उपादान-उपादेय भाव भी नष्ट हो जाता है ॥ विशेषार्थ-- यह भन्य जीव जब अनेकान्तमय परमागमका अभ्यास करता है तब वह विवेक-बुद्धिको प्राप्त होकर सिद्धोंके यथार्थ स्वरूपको जान होता है। उस समय वह अपने आपको कर्मकलंकसे लिप्त जानकर उसी सिद्ध स्वरूपको ही उपादेय ( ग्राह्म ) मानता है । किन्तु जैसे ही उसके स्वरूपाचरण प्रगट होता है वैसे ही उसकी वह संसारी और मुक्त विषयक भेदबुद्धि भी नष्ट हो जाती है— उस समय उसके ध्यान, ध्याता एवं ध्येयका भेद ही नहीं रहता। तब उसे सब प्रकारके विकल्पोंसे रहित एकमात्र

१ श अतोऽत्रे 'पुनर्न विद्यते प्रमाणं मर्यादा यस्य तत् अप्रमाणं मीयते प्रमाणीिक्तयते मर्यादीिक्रियते तत् प्रमाणं' इत्यंतावान् पाठोऽधिकः । २ श पर्यायनयेन ।

- 500) दृष्टिस्तत्त्वविदः करोत्यविरतं शुद्धात्मरूपे स्थिता शुद्धं तत्पदमेकमुख्वणमतेरन्यत्र चान्यादशम् । स्वर्णात्तन्मयमेव वस्तु घटितं लोहाच मुक्त्यर्थिना मुक्त्वा मोहविजृम्भितं ननु पथा शुद्धेन संचर्यताम् ॥ १५॥
- 501) निर्दोषश्चतचश्चषा षडिप हि द्रव्याणि दृष्ट्वा सुधी-रादन्ते विशदं स्वमन्यमिलितं स्वर्णे यथा धावकः। यः कश्चित् किल निश्चिनोति रहितः शास्त्रेण तन्त्वं परं सो ऽन्धो रूपनिरूपणं हि कुरुते प्राप्तो मनःशून्यताम्॥ १६॥
- 502) यो हेयेतरबोधसंभृतमितर्भुञ्चन् स हेयं परं तत्त्वं खीकुरुते तदेव कथितं सिद्धत्ववीजं जिनैः । नान्यो भ्रान्तिगतः स्वतो ऽथ परतो हेये परे ऽथें ऽस्य तद् दुष्प्रापं ग्रुचि वर्त्म येन परमं तद्धाम संप्राप्यते ॥ १७ ॥

खरूपं न जायते ॥ १४ ॥ तत्त्वविदः सम्यग्दष्टेः । उल्वणमतेः उत्कटमतेः । दृष्टिः प्रतीतिः रुचिः । अविरतं निरन्तरम् । शुद्धात्मरूपे स्थिता । एकं शुद्धं तत्पदं मोक्षपदम् । करोति । च पुनः । अन्यत्र अन्यादशः मिथ्याद्धेः मिथ्यात्वे रुचिः संसारं करोति । खर्णात् घटितं<sup>र</sup> वस्तु खर्णमयं भवेत् लोहात् घटितं वस्तु लोहमयं भवेत् । ननु इति वितर्के । मुक्त्यर्थिना मोहविज्मितं मुक्त्वा । शुद्धेन पथा मार्गेण । संचर्यतां गम्यताम् ॥ १५ ॥ सुधीः ज्ञानवान् । निर्शेषश्रुतचक्षुषा निर्दोषिखान्त-नेत्रेण । षडिप षट् अपि द्रव्याणि । हि यतः । दृष्ट्वा । खम् आत्मतत्त्वम् । आदत्ते ग्रहाति । किंलक्षणम् आत्मतत्त्वम् । अन्यमिलितं कर्ममिलितम् । यथा धावकः खर्णम् आदत्ते गृढाति । किल इति सखे । यः कश्चित् शास्त्रेण रहितः परं तत्वं निश्वनोति प्रहीतुम् इच्छति । स अन्धः रूपनिरूपणं कुरुते । मनःशूत्यतां प्राप्तेः ॥ १६ ॥ यः भन्यः । हेयेतरबोधसंसृतमितः हेय-उपादेयतत्त्वे विचारमतिः । स हेयं तत्त्वं मुखन् परम् उपादेयं तत्त्वं स्वीकुरुते । जिनैः तदेव तत्त्वं सिद्धत्ववीजं कथितम् । अन्यः न । खतः अय परतः आत्मनः परतः । हेये पदार्थे । परे उपादेये पदार्थे । भ्रान्तिगतः प्राप्तः । अस्य जीवस्य । तत् वर्त्मे मार्गम् । शुद्ध आत्मस्वरूप ही प्रतिभासित होता है ॥ १४ ॥ निर्मल बुद्धिको धारण करनेवाले तत्त्वज्ञ पुरुषकी दृष्टि निरन्तर गुद्ध आत्मस्वरूपमें स्थित होकर एक मात्र गुद्ध आत्मपद अर्थात् मोक्षपदको करती है । किन्तु अज्ञानी पुरुषकी दृष्टि अग्रुद्ध आत्मस्वरूप या पर पदार्थीमें स्थित होकर संसारको बढ़ाती है। ठीक है-सुवर्णसे निर्मित वस्तु ( कटक-कुण्डल आदि ) सुवर्णमय तथा लोहसे निर्मित वस्तु ( छुरी आदि ) लोहमय ही होती है। इसीलिये मुमुक्ष जीवको मोहसे वृद्धिको प्राप्त हुए विकल्पसमूहको छोड़कर शुद्ध मोक्षमार्गसे संचार करना चाहिये ॥ १५ ॥ जिस प्रकार सुनार तांवा आदिसे मिश्रित सुवर्णको देखकर उसमेंसे तांवा आदिको अलग करके शुद्ध सुवर्णको ग्रहण करता है उसी प्रकार विवेकी पुरुष निर्दोष आगमरूप नेत्रसे छहों द्रव्योंको देखकर उनमेंसे निर्मल आत्मतत्त्वको ग्रहण करता है । जो कोई जीव शास्त्रसे रहित होकर उत्कृष्ट आत्मतत्त्वका निश्चय करता है वह मूर्ख उस अन्धेके समान है जो कि अन्धा व मनसे (विवेकसे ) रहित होकर भी रूपका अवलोकन करना चाहता है ॥ १६ ॥ जिसकी बुद्धि हैय और उपादेय तत्त्वके ज्ञानसे परिपूर्ण है वह भन्य जीव हेय पदार्थको छोड़कर उपादेयभूत उत्कृष्ट आत्मतत्त्वको स्वीकार करता है, क्योंकि, जिनेन्द्र देवने उसे ही मुक्तिका बीज वतलाया है। इसके विपरीत जो जीव हेय और उपादेय तत्त्वके विषयमें स्वतः अथवा परके उपदेशसे अमको प्राप्त होता है वह उक्त आत्मतत्त्वको स्वीकार नहीं कर पाता है। इसिलये उसके लिये वह निर्मल मोक्षमार्ग दुर्लभ हो जाता है जिसके कि द्वारा

१ क जनैः । २ क स्वर्णात् स्वर्णविटितं । ३ श मुक्ता । ४ श कुरुते मनःसून्यतां कुरुते सून्यतां प्राप्तः, श कुरुते मन्ये शून्यतां कुरुते शून्यतां प्राप्तः । पदानं ० २०

- 503) साङ्गोपाङ्गमिप श्रुतं बहुतरं सिद्धत्वनिष्पत्तये ये ऽन्यार्थे परिकल्पयन्ति सन्तु ते निर्वाणमार्गेच्युताः। मार्गे चिन्तयतो ऽन्ययेन तमतिक्रम्यापरेण स्कुटं निःशेपं श्रुतमेति तत्र विषुष्ठे साक्षाद्विचारे सति॥ १८॥
- 504) निःशेपश्रुतसंपदः शमनिघेराराधनायाः फलं प्राप्तानां विषये सदैव सुखिनामल्पेव मुक्तात्मनाम् । उक्ता भक्तिवशान्मयाप्यविद्वपा या सापि गीः सांप्रतं निःश्रेणिभेवतावनन्तस्खतद्वामारुक्शोर्मम् ॥ १९ ॥
- 505) विश्वं पश्यति वेत्ति शर्मे लभते स्वोत्पन्नमात्यन्तिकं नाशोत्पत्तियुतं तथाप्यविचलं मुक्त्यार्थनां मानसे। एकीभूतमिदं वसत्यविरतं संसारभारोज्ञितं शान्तं जीवधनं द्वितीयरहितं मुक्तात्मरूपं महः॥ २०॥
- 506) त्यक्त्वा न्यासनयप्रमाणिववृतीः सर्वे पुनः कारकं संवन्धं च तथा त्विमत्यहमिति प्रायान् विकल्पानि । सर्वोपाधिविवर्जितात्मिन परं शुद्धैकवोधात्मिन स्थित्वा सिद्धिमुपाश्चितो विजयते सिद्धः समृद्धो गुणैः॥ २१॥

मोक्षं दुष्प्रीपम् । शुन्ति पवित्रम् । येन वर्त्मना मार्गेण । तत् परमं धाम मोक्षग्रहम् । संप्राप्यते लभ्यते ॥ १० ॥ ये मूढाः । सान्नोपानं श्रुतं बहुतरं सिद्धत्वनिष्पत्तये । अन्यार्थम् अन्यमार्गेण । परिकल्पयन्ति विचारयन्ति । खल्च इति सत्ये । ते नराः । निर्वाणमार्गच्यताः सन्ति । अन्वयेन परंपरायातं द्रव्यश्चतम् । अतिकम्य उल्लब्य । अपरेण उन्नतमार्गेण । मार्गं चिन्तयतः मुनेः । निःशेषं श्रुतम् । एति आगच्छति । क सति । तत्र भावश्रुते । साक्षात् विपुले विचारे सति ॥ १८ ॥ मया अपि अविदुषा जडेन । मुक्तात्मनां सिद्धानाम् । विषये । या गीः वाणी । भक्तिवशात् । उक्ता कथिता । सा गीः वाणी अपि सांप्रतम् । मम मुनेः । निःश्रेणिः भवतात् । किंलक्षणस्य मम । अनन्तसुखतद्धाम आरुरुक्षोः मोक्षगृहमारोद्धमिन्छोः । पुनः किंलक्षणस्य मम । निःशेषश्रतसंपदः । पुनः शमनिषेः । किंलक्षणानां सिद्धानाम् । आराधनायाः फलं प्राप्तानाम् । सदैव सुखिनाम् । किंलक्षणा वाणी । अल्पा स्तोका ॥ १९ ॥ मुक्तात्मरूपं महः विश्वं पर्यति, विश्वं समस्तं वेति । महः स्वोत्पन्नं आत्मोत्पन्नम् आस्पन्तिकम् । द्यमं मुखम् । लभते । पुनः किंरुक्षणं महः । नाशोत्पत्तियुतं ध्रोव्य-व्यय-उत्पादयुतम् । तथापि । अविचलं शाश्वतम् । मुक्सर्थिनाम् । मानसे चित्ते । इदं महः । एकीभूतम् अविरतं वसति । पुनः किलक्षणं महः । संसारभारोज्झितं शान्तं जीवघनं द्वितीयरहितं मुक्तात्मरूपं महः ॥ २० ॥ सिद्धः विजयते सिद्धिम् उपाश्रितः । गुणैः समृद्धः भृतः । किं कृत्वा । शुद्धैकवीधात्मनि सर्व-उपाधि-उत्कृष्ट मोक्षपद प्राप्त किया जाता है ॥ १७ ॥ अंगों और उपांगोंसे सहित बहुत-सा भी श्रुत ( आग्म ) मुक्तिकी प्राप्तिका साधन है। जो जीव उसकी अन्य सांसारिक कार्योंके लिये कल्पना करते हैं वे मोक्षमार्गसे अष्ट होते हैं । परम्परागत द्रव्य श्रुतका अतिक्रमण करके जो अन्य मार्गसे चिन्तन करता है उसको तद्विषयक महान् विचारके होनेपर साक्षात् समस्त ध्रुत प्राप्त होता है ॥ १८ ॥ जो समस्त श्रुतरूप सम्पत्तिसे सिंहत और शान्तिके स्थानभूत ऐसे आत्मतत्त्वकी आराधनाके फलको प्राप्त होकर शाश्वतिक सुखको पा चुके हैं ऐसे उन मुक्तात्माओंके विषयमें मुझ जैसे अल्पज्ञने जो भक्तिवश कुछ थोड़ा-सा कथन किया है वह अनन्त सुखसे परिपूर्ण उस मोक्षरूपी महलके ऊपर आरोहणकी इच्छा करनेवाले ऐसे मेरे लिये निःश्रेणि ( नसैनी ) के समान होवे ॥ १९ ॥ यह सिद्धात्मारूप तेज विश्वको देखता और जानता है, आत्ममात्रसे उत्पन्न आत्यन्तिक सुखको प्राप्त करता है, नाश व उत्पादसे युक्त होकर भी निश्चल (ध्रुव) है, मुमुक्षु जनोंके हृदयमें एकत्रित होकर निरन्तर रहता है, संसारके भारसे रहित है, शान्त है, सघन आत्मप्रदेशोंस्वरूप

है, तथा असाधारण है ॥ २० ॥ जो निक्षेप, नय एवं प्रमाणकी अपेक्षासे किये जानेवाले विवरणों; कर्ती

१ श दुष्प्राप्यम् । २ अ क गृहं चिटतुमिच्छोः । ३ क भ्रोव्यउत्पादयुतम् ।

- 507) तैरेव प्रतिपद्यते ऽत्र रमणीस्वर्णादिवस्तु प्रियं तिस्यद्वैकमहः सदन्तरहशा मन्दैनं यैर्हश्यते । ये तत्तत्त्वरसप्रभिन्नदृदयास्तेषामशेषं पुनः साम्राज्यं तृणवद्वपुश्च परवद्गोगाश्च रोगा इव ॥ २२ ॥
- 508) वन्द्यास्ते गुणिनस्त एव भुवने धन्यास्त एव ध्रुवं सिद्धानां स्मृतिगोचरं रुचिवशात्रामापि यैनीयते। ये ध्यायन्ति पुनः प्रशस्तमनसस्तान् दुर्गभूभृद्दरी-मध्यस्थाः स्थिरनासिकाश्रिमदशस्तेषां किमु ब्रुमहे॥ २३॥
- 509) यः सिद्धे परमात्मिन प्रविततश्चानैकम्तौ किल शानी निश्चयतः स एव सकलप्रश्चावतामग्रणीः। तर्कव्याकरणादिशास्त्रसिहतैः किं तत्र शून्यैर्यतो यद्योगं विद्धाति वेध्यविषये तद्वाणमावर्ण्यते॥ २४॥

वर्जितात्मिनि स्थित्वा । पुनः किं कृत्वा । न्यासनयप्रमाणिवृत्तीः त्यत्तवा । पुनः सर्व कारकम् । च पुनः संबन्धं त्यत्तवा । पुनः तम् अहं इति विकल्पान् । प्रायान् वाहुल्यान् (?) । मुत्तवा ॥ २१ ॥ अत्र लोके । तैरेव मूर्कैंः । रमणीखणीदिवस्तु । प्रियं मनोज्ञम् । प्रतिपद्यते अङ्गीकियते । यैः मन्दैः । तत्त्ति दैकमहः । अन्तरहशा ज्ञाननेत्रेण । न दश्यते । किंलक्षणं महः । सत् समीचीनम् । पुनः । ये मुनयः । तत्तत्त्वरसप्रभिन्नहृदयाः सिद्धखरूपरसेन भिन्नेहृदयाः । तेषाम् अशेषं साम्राज्यं तृणवत् । तेषां मुनीनां वपुः परवत् । च पुनः । तेषां मोगाः रोगा इव ॥ २२ ॥ भुवने त्रैलोक्ये ते भव्याः वन्द्याः । भुवने ते भव्या एव पुणिनः । धुवं ते एव धन्याः श्लाध्याः । येर्भव्यः । रुचिवशात् सिद्धानां नाम अपि नीयते । ये पुनः । तान् सिद्धान् । ध्यायन्ति । किंलक्षणास्ते । प्रशस्तमनसः । पुनः किंलक्षणाः । भूभृद्रिमध्यस्थाः । स्थिरनासिकात्रिमदशः नेत्राणि येषाम् तेषां किम् बूमहे ॥ २३ ॥ किल इति सत्ये । यः भव्यः । परमात्मिन विषये ज्ञानी स एव निश्चयतः सकलप्रज्ञावताम् अपणीः गरिष्ठः । किंलक्षणे परमात्मिन । सिद्धे । पुनः प्रविततज्ञानैकमृत्तौं । तर्कव्याकरणादिशास्त्रसिहतैः पुरुषः । तत्र आत्मिन श्रत्यैः किम् । न किमपि । यतः । यद्वाणम् । वेध्यविषये योगं विद्धाति । तद्वाणम् आवर्णते । येन वाणेन वेध्य आश्विष्यते स वाण

आदि समस्त कारकों; कारक एवं किया आदिके सम्बन्ध, तथा 'तुम' व 'में' इत्यादि विकल्पोंको भी छोड़-कर केवल शुद्ध एक ज्ञानखरूप तथा समस्त उपाधिसे रहित आत्मामें स्थित होकर सिद्धिको प्राप्त हुआ है ऐसा वह अनन्तज्ञानादि गुणोंसे समृद्ध सिद्ध परमेष्ठी जयवन्त होवे ॥ २१ ॥ संसारमें जो मूर्ल जन उत्तम आभ्यन्तर नेत्र (ज्ञान) से उस समीचीन सिद्धात्मारूप अद्वितीय तेजको नहीं देखते हैं वे ही यहां स्त्री एवं सुवर्ण आदि वस्तुओंको प्रिय मानते हैं । किन्तु जिनका हृदय उस सिद्धात्मारूप रससे परिपूर्ण हो चुका है उनके लिये समस्त साम्राज्य (चक्रवर्तित्व) तृणके समान तुच्छ प्रतीत होता है, शरीर दूसरे-का-सा (अथवा शत्रु जैसा) प्रतिभासित होता है, तथा भोग रोगके समान जान पड़ते हैं ॥ २२ ॥ जो भव्य जीव मक्तिपूर्वक सिद्धोंके नाम मात्रका भी सारण करते हैं वे संसारमें निश्चयसे वन्दनीय हैं, वे ही गुणवान् हैं, और वे ही प्रशंसाके योग्य हैं । फिर जो साधु जन दुर्ग (दुर्गम स्थान) अथवा पर्वतकी गुफाके मध्यमें स्थित होकर और नासिकाके अग्रभागपर अपने नेत्रोंको स्थिर करके प्रसन्न मनसे उन सिद्धोंका ध्यान करते हैं उनके विषयमें हम क्या कहें ? अर्थात् वे तो अतिशय गुणवान् एवं वन्दनीय हैं ही ॥ २३ ॥ जो भव्य जीव अतिशय विस्तृत ज्ञानरूप अद्वितीय शरीरके धारक सिद्ध परमात्माके विषयमें ज्ञानवान् हैं वही निश्चयसे समस्त विद्वानोंमें श्रेष्ठ है । किन्तु जो सिद्धात्मविषयक ज्ञानसे शून्य रहकर न्याय एवं व्याकरण आदि शास्त्रोंके जानकार हैं उनसे यहां कुछ भी प्रयोजन नहीं है । कारण यह कि जो

१ रा न्यास ४ नय ९ प्रमाण २ विवृतीः। २ द्वा 'च' नास्ति। ३ द्वा प्रभिन्न। ४ द्वा अघि। ५ आ दा नेत्रास्तेपां ६ दा 'पुनः' नास्ति। ७ दा विषययोगं।

- 510) सिद्धातमा परमः परं प्रविलसद्दोधः प्रशुद्धातमना येनाशायि स किं करोति बहुभिः शास्त्रैबहिर्वाचकैः। यस्य प्रोद्धतरोचिरुज्ज्वलतनुर्भानुः करस्थो भवेत् ध्वान्तध्वंसविधो स किं मृगयते रक्षप्रदीपादिकात्॥ २५॥
- 511) सर्वत्र च्युतकर्मयन्धनतया सर्वत्र सद्दर्शनाः सर्वत्राखिलवस्तुजातविषयव्यासक्तयोधित्वषः। सर्वत्र स्फुरदुष्ततोष्नतसदानन्दात्मका निश्चलाः सर्वत्रेव निराकुलाः शिवसुखं सिद्धाः प्रयच्छन्तु नः॥ २६॥
- 512) आत्मोत्तुङ्गगृहं प्रसिद्धबहिराद्यात्मप्रमेदक्षणं वहात्माध्यवसानसंगदलसत्सोपानशोभान्वितम्। तत्रात्मा विभुरात्मनात्मसुहृदो हस्तावलम्बी समा-रुद्यानन्दकलत्रसंगतभुषं सिद्धः सदा मोदते ॥ २७ ॥

आवण्यते ॥ २४ ॥ येन मुनिना प्रबुद्धातमा । परं [परमः] श्रेष्ठैः । सिद्धातमा । अज्ञायि ज्ञातः । किलक्षणः परमातमा । प्रविलसद्धोधः । स ज्ञानवान् वहुभिः विह्वांचकेः शास्त्रैः किं करोति । यस्य पुंसः । ध्वान्तध्वंसिविधौ करस्थः भानुः सूर्यः भवेत् स किं रत्नप्रदीपादिकान् मृगयते अवलोक्यते । अपि तु न मृगयते । किंलक्षणः भानुः । प्रोद्रतरोचिरु व्वलतनुः ॥ २५ ॥ सिद्धाः । नः अस्मभ्यम् । विवसुखं प्रयच्छन्तु ददतु । किंलक्षणाः सिद्धाः । सर्वत्र च्युतकर्मवन्धनतया सर्वत्र सर्दर्शनाः केवलदर्शनाः । पुनः किंलक्षणाः सिद्धाः । सर्वत्र अखिलवस्तुजातविषयन्यासक्तवोधित्यः सर्वपदार्थसमूह्गोचराः आसक्तेज्ञानदीप्तयः । पुनः किंलक्षणाः सिद्धाः । सर्वत्र रफुरदुक्तोव्रतेसत् – आनन्दात्मकाः । निथलाः । पुनः किंलक्षणाः सिद्धाः । निराकुलाः । एवंभूताः सिद्धाः सुखं ददतु ॥ २६ ॥ सिद्धः सदा मोदते । आत्मा । विभुः राजा । तत्र आत्मोत्तुङ्गगृहं समारस्य मोदते । किंलक्षणं गृहम् ।

लक्ष्यके विषयमें सम्बन्धको करता है वही बाण कहा जाता है ॥ विशेषार्थ- जो बाण अपने लक्ष्यका वेघन करता है वही वाण प्रशंसनीय माना जाता है, किन्तु जो वाण अपने लक्ष्यके वेघनेमें असमर्थ रहता है वह वास्तव बाण कहलानेके योग्य नहीं है। इसी प्रकार जो भव्य जीव प्रयोजनीमूत आत्मतत्त्वके विषयमें जानकारी रखते हैं वे ही वास्तवमें प्रशंसनीय हैं। इसके विपरीत जो न्याय, व्याकरण एवं ज्योतिष आदि अनेक विषयोंके प्रकाण्ड विद्वान् होकर भी यदि प्रयोजनीभूत आत्मतत्त्वके विषयमें अज्ञानी हैं तो वे निन्दाके पात्र हैं। कारण यह कि आत्मज्ञानके विना जीवका कभी कल्याण नहीं हो सकता। यही कारण है कि द्रव्यिलगी मुनि बारह अंगोंके पाठी होकर भी भव्यसेनके समान संसारमें परिश्रमण करते हैं तथा इसके विपरीत शिवभूति (भावप्राभृत ५२-५३) मुनि जैसे भव्य प्राणी केवल तुष-माषके समान आत्मपर-विवेकसे ही संसारसे मुक्त हो जाते हैं॥ २४॥ जिस विवेकी पुरुषने सम्यग्ज्ञानसे विभूषित केवल उत्कृष्ट सिद्ध आत्माका परिज्ञान प्राप्त कर लिया है वह बाह्य पदार्थोंका विवेचन करनेवाले बहुत शास्त्रोंसे क्या करता है ? अर्थात् उसे इनसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता । ठीक ही है-जिसके हाथमें किरणेंकि उदयसे संयुक्त उज्ज्वल शरीरवाला सूर्य स्थित होता है वह क्या अन्धकारको नष्ट करनेके लिये रत्नके दीपक आदिको खोजता है ? अर्थात् नहीं खोजता है ॥ २५ ॥ जो सिद्ध जीव समस्त आत्मप्रदेशोंमें कर्मबन्धनसे रहित हो जानेके कारण सब आत्मप्रदेशोंमें व्याप्त समीचीन दर्शनसे सहित हैं, जिनकी समस्त वस्तुसमूहको विषय करनेवाळी ज्ञानज्योतिका प्रसार सर्वत्र हो रहा है अर्थात् जो सर्वज्ञ हो चुके हैं, जो सर्वत्र प्रकाशमान शाश्वतिक अनन्त सुलस्वरूप हैं, तथा जो सर्वत्र ही निश्चल एवं निराकुल हैं; ऐसे वे सिद्ध हमें मोक्षसुस प्रदान करें ॥ २६ ॥ जो आत्मारूपी उन्नत भवन प्रसिद्ध बहिरात्मा आदि मेदोंरूप खण्डों (मंजिलों ) से सहित तथा बहुत-सी आत्माके परिणामोंरूप सुन्दर सीढ़ियोंकी शोभासे संयुक्त है उसमें आत्मारूप मित्रके हाथका

१ क श्रेष्ठं। २ क भानु भवेत्। ३ क समूहैः गोचर आसक्त, आ प्रती तु श्रुटितं−जातं पत्रमञ्र∙। ४ दा स्फुरतजन्नतोन्नत ।

- 513) सैवेका सुगतिस्तदेव च सुखं ते एव दग्बोधने सिद्धानामपरं यदस्ति सकलं तन्मे प्रियं नेतरत् । इत्यालोच्य दृढं त एव च मया चित्ते धृताः सर्वदा तद्रूपं परमं प्रयातुमनसा हित्वा भवं भीषणम् ॥ २८॥
- 514) ते सिद्धाः परमेष्ठिनो न विषया वाचामतस्तान् प्रति प्रायो विच्न यदेव तत्खलु नभस्यालेख्यमालिख्यते । तन्नामापि मुदे स्मृतं तत इतो भक्त्याथ वाचालित-स्तेषां स्तोत्रमिदं तथापि कृतवानम्भोजनन्दी मुनिः ॥ २९ ॥

प्रसिद्धविह्रात्मा-अन्तरात्मा-परमात्माप्रमेदलक्षणम् । पुनः किंलक्षणम् आत्मगृहम् । बहु-आत्म-अध्यवसानसंगतलसत्सोपानशोभा-निवतम् । किंलक्षणः आत्मा । विभुः । आत्मसुँहदः परमात्मना । हत्तावलम्बी । सिद्धः निष्पन्नः । आनम्दकलत्रसंगतभुवं परमा-नन्दम् । सदा मोदते ॥ २७ ॥ सा एका सुगतिः । च पुनः । तदेव सुखम् । ते हे एव दग्वोधने । सिद्धानां यत् अपरं गुणम् (१) अस्ति । मे मम । तत्सकलं प्रियम् इष्टम् । इत्रत् अन्यत् । इष्टं न । इति आलोच्य विचार्य । ते एव सिद्धाः । मया सर्वदा चित्ते भृताः । भीषणं भवं संसारं हित्वा परं तद्र्पं मनसा कृत्वा प्रयातु प्राप्नोतु ॥ २८ ॥ ते सिद्धाः वाचां विषया गोचराः न । किंलक्षणाः सिद्धाः । परमेष्ठिनः । अतः कारणात् । तान् सिद्धान् प्रति । प्रायः बाहुल्येन । यदेव विच्म तत्खलु । नभसि आकाशे । आलेख्यं चित्रम् । आलिख्यते । तथापि । अम्भोजनन्दी मुनिः पद्मनन्दी मुनिः । तेषां सिद्धानाम् । इदं स्तोत्रं कृतवान् । तन्नामापि तेषां सिद्धानां नामापि । मुदे हर्षाय । स्मृतं कथितम् । ततस्तस्माद्धेतोः । अथ भक्या कृत्वा । इतः वाचालित्वात् वाचालितः । पद्मनन्दी मुनिः इदं स्तोत्रं कृतवान् ॥ २९ ॥ इति सिद्धस्तुतिः ॥ ८ ॥

आश्रय लेनेवाला यह आत्मारूप राजा आनन्दरूप कीसे अधिष्ठित पृथिवीपर चढ़कर मुक्त होता हुआ सदी आनिदित रहता है।। विशेषार्थ— जिस प्रकार अनेक सीढ़ियोंसे सुशोभित पांच-सात खण्डोंवाले भवनमें मनुष्य किसी मित्रके हाथका सहारा लेकर उन सीढ़ियों (पायिरयों) के आश्रयसे अनायास ही ऊपर अभीष्ट खानमें पहुंचकर आनन्दको प्राप्त होता है उसी प्रकार यह जीव अधःप्रवृत्तकरणादि परिणामोंरूप सीढ़ियोंपरसे बिहाता, अन्तरात्मा और परमात्मारूप तीन खण्डोंवाले आत्मारूप भवनमें खित होता हुआ अपने आत्मारूप मित्रका हस्तावलम्बन लेकर (आत्मलीन होकर) शाधितिक सुखसे संयुक्त उस सिद्धक्षेत्रमें पहुंच जाता है जहां वह अनन्त काल तक अवाध सुखको भोगता है।। २७॥ सिद्धोंकी जो गति है वही एक उत्तम मुख है। उनके जो ज्ञान-दर्शन हैं वे ही यथार्थ ज्ञान-दर्शन हैं, तथा और भी जो कुछ सिद्धोंका हैं वह सब मुझको प्रिय है। इसको छोड़कर और दूसरा कुछ भी मुझे प्रिय नहीं है। इस प्रकार विचार करते हुए मैंने भयानक संसारको छोड़कर और उन सिद्धोंके उत्कृष्ट खरूपकी प्राप्तिमें मन लगाकर अपने चित्तमें निरन्तर उन सिद्धोंको ही दढ़ता पूर्वक घारण किया है। ॥ २८॥ वे सिद्ध परमेष्ठी चूंकि वचनोंके विषय नहीं हैं अत एव प्रायः उनको लक्ष्य करके जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वह आकाशमें चित्रलेखनके समान है। फिर भी चूंकि उनके नाम मात्रका सरण भी आनन्दको उत्पन्न करता है, अत एव मिक्तवश वाचालित (वक्वादी) होकर मैंने—पद्मनन्दी मुनिने—उनके इस स्रोत्रको किया है। २९॥ इस प्रकार सिद्धस्त्रित समाप्त हुई॥ ८॥

१ व सिद्धोः । २ कः विभुः राजा आत्म<sup>°</sup>। ३ अत कः निष्पन्नः सदा। ४ शा चित्रामं। ५ शा तथा ।

## [ ९. आलोचना ]

- 515) यद्यानन्द्निधि भवन्तममळं तत्त्वं मनो गाहते त्वन्नामस्मृतिलक्षणो यदि महामन्त्रो ऽस्त्यनन्तप्रभः। यानं च त्रितयात्मके यदि भवेन्मार्गे भवहर्शिते को लोके ऽत्र सतामभीष्टविषये विघ्नो जिनेश प्रभो॥१॥
- 516) निःसंगत्वमरागिताथ समता कर्मक्षयो बोधनं विश्वव्यापि समं दशा तद्तुलानन्देन वीर्येण च। ईदग्देव तवैव संस्तिपरित्यागाय जातः क्रमः शुद्धस्तेन सदा भवश्वरणयोः सेवा सतां संमता॥२॥
- 517) यद्येतस्य दृढा मम स्थितिरभूत्वत्सेवया निश्चितं त्रैलोक्येश वलीयसो ऽपि हि कुतः संसारशत्रोभ्यम्। प्राप्तस्यामृतवर्षहर्षजनकं सद्यन्त्रधारागृहं पुंसः किं कुरुते शुचौ खरतरो मध्याह्नकालातपः॥३॥

भो जिनेश । भो प्रभो । यदि चेत् । सतां साधूनाम् । मनः । भवन्तम् । अमलं निर्मलम् । तत्वम् आनन्दिनिधम् । गाहते विचारयित । यदि चेत् । त्वनामस्मृतिलक्षणः तव नामसरणलक्षणः । अनन्तप्रभः महामन्त्रः अस्ति । च पुनः । यदि चेत् । भवद्शिते । त्रितयात्मके मार्गे रत्नत्रयमार्गे । यानं गमनम् । अस्ति तदा । अत्र लोके । सतां साधूनाम् । अभीष्टिविषये कल्याणिवषये । कः विद्यः । अपि तु न कोऽपि विद्यः ॥ १ ॥ भो देव । संस्तिपरित्यागाय संसारनाशाय । ईदक् शुद्धः । क्रमः मार्गः तवैव । जातः उत्पन्नः । तदेव दर्शयित । निःसंगत्वं अपिरम्रहत्वम् । अथ अरागिता नि[नी]रागत्वम् । समता । कर्मेक्षयः । विश्वव्यापि बोधनं ज्ञानम् । च पुनः । तत् ज्ञानम् । अतुल-आनन्देन वीर्येण । दशा केवलदर्शनेन । समं सार्धम् । तेन कारणेन । सतां साधूनाम् । सदा काले । भवचरणयोः तव चरणयोः । सेवा संमता कियता ॥ २ ॥ भो त्रैलोक्येश । यदि चेत् । एतस्य प्रत्यक्षवर्तमानस्य मम त्वत्सेवया दढा स्थितिः अभृत् निश्चितम् । तदा संसारश्चोः । बलीयसः गरिष्ठस्य । अपि । हि यतः । भयं कुतः कसमाद्भवति । अमृतवर्षणेन हर्षजनकम् उत्पादकम् । सत्समीचीनम् । यन्त्रधाराग्रहं प्राप्तस्य पुंसः पुरुषस्य । श्चनौ ज्येष्ठाषाढे । सरतरः अतिशयेन तीक्षणः । मध्याहकालातपः किं कुरते । अपि तु किमपि न कुरते ॥ ३ ॥

हे जिनेन्द्र देव ! यदि साधु जनोंका मन आनन्दके स्थानभूत निर्मल आपके स्वरूपका अवगाहन करता है, यदि अनन्त दीप्तिसे सम्पन्न आपके नामका सरणरूप महामंत्र पासमें है, और यदि आपके द्वारा दिसलाये गये रलत्रयस्वरूप मोक्षमार्गमें गमन है; तो फिर यहां लोकमें उन साधु जनोंको अपने अभीष्ट विषयमें विष्न कौन-सा हो सकता है ? अर्थात् उनके लिये अभीष्ट विषयमें कोई भी बाधा उपस्थित नहीं होती॥ १॥ हे देव! परिम्रहत्याग, वीतरागता, समता, कर्मका क्षय, केवल्द्रश्रेनके साथ समस्त पदार्थोंको एक साथ विषय करनेवाला ज्ञान (केवल्ज्ञान), अनन्तसुख और अनन्तवीर्य; इस प्रकारकी यह विशुद्ध प्रवृत्ति संसारसे मुक्त होनेके लिये आपकी ही हुई है। इसीलिये साधु जनोंको सदा आपके चरणोंकी आराधना अभीष्ट है॥ २॥ हे त्रिलोकीनाथ! यदि आपकी आराधनासे निश्चयतः मेरी ऐसी दृद स्थिति हो गई है तो फिर मुझे अतिशय बल्वान् भी संसाररूप शत्रुसे भय क्यों होगा ? अर्थात् नहीं होगा। ठीक है—अमृतवर्णासे हर्पको उत्पन्न करनेवाले ऐसे उत्तम यन्नधारागृह (फुव्वारोंसे युक्त गृह) को प्राप्त हुए पुरुषको क्या प्रीप्म ऋतुमें मध्याह्रकालीन सूर्यका अत्यन्त तीक्ष्ण भी सन्ताप दुःखी कर सकता है ? अर्थात् नहीं नहीं

१ रा शमता। २ अ रा अनलं तत्त्वं। ३ रा त्रयात्मके रत्नत्रयमार्गे। ४ क 'निरागत्वं' नास्ति। ५ दा 'तव चरणयो;' नास्ति।

- 518) यः कश्चित्रिषुणो जगन्नयगतानर्थानरोषांश्चिरं सारासारविवेचनैकमनसा मीमांसते निस्तुषम्। तस्य त्वं परमेक एव भगवन् सारो हासारं परं सर्वं मे भवदाश्चितस्य महती तेनाभवन्निर्वृतिः॥॥॥॥
- 519) ज्ञानं दर्शनमप्यशेषविषयं सौष्यं तथात्यन्तिकं वीर्यं च प्रभुता च निर्मेळतरा रूपं स्वकीयं तव। सम्यग्योगदशा जिनेश्वर चिरात्तेनोपळब्धे त्विय ज्ञातं किं न विलोकितं न किमथ प्राप्तं न किं योगिभिः॥ ५॥
- 520) त्वामेकं त्रिजगत्पतिं परमहं मन्ये जिनं स्वामिनं त्वामेकं प्रणमामि चेतिस द्वे सेवे स्तुवे सर्वदा। त्वामेकं शरणं गतो ऽस्मि बहुना प्रोक्तेन किंचिद्भवे-दित्थं तद्भवतु प्रयोजनमतो नान्येन मे केनचित्॥ ६॥

यः किथत् । निपुणः चतुरः । जगञ्चयगतान् प्राप्तान् अशेषान् अर्थान् । सारासारिववेचनैकमनसा कृत्वा । चिरं बहुकालम् । निस्तुषं परिपूर्णम् । मीमासते विचारयति । तस्य विचारकपुरुषस्य । परमम् एकः र त्वमेव सारः प्रतिभासते [से] । भो भगवन् । हि यतः । परं सर्वम् असारं प्रतिभासते । तेन कारणेन भवदाश्रितस्य । मे मम । महती गरिष्ठा । निर्वृत्तिः सुखम् । अभवते ॥ ४ ॥ भो जिनेश्वर । तव अशेषविषयं समस्तगोचरम् । ज्ञानं दर्शनम् अपि वर्तते तथा आत्यन्तिकं सौख्यम् । च पुनः । वीर्यं वर्तते । भो जिनेश्वर । तव निर्मलतरा प्रभुता वर्तते । तव स्वकीयं रूपं वर्तते । भो जिनेश्वर । तेन सम्यग्योगदशा सम्यग्योगनेश्रेण । चिरात् बहुकालेन । त्विय उपलब्धे सित योगिमिः किं न ज्ञातम् । अथ किं न विलोकितम् । अथ योगिभिः किं न प्राप्तम् । अपि तु सर्वं ज्ञातं सर्वं विलोकितं सर्वं प्राप्तम् ॥ ५ ॥ अहं त्वाम् एकं त्रिजगत्पतिम् । परं श्रेष्ठम् । जिनं स्वामिनं मन्ये । त्वाम् एकम् । सदा प्रणमामि । त्वाम् एकं चेतसि दधे धारयामि । भो जिनेश । त्वाम् एकं सेवे । त्वामेकं सर्वदा स्तुवे । त्वाम् एकं शरणं गतोऽस्मि प्राप्तोऽस्म । बहुना प्रोक्तेन किम् । इत्थं किंचिद्ववेत् तद्भवतु । अतः कारणात् । मे मम । अन्येन

कर सकता ॥ ३ ॥ हे भगवन् ! जो कोई चतुर पुरुष सार व असार पदार्थोंका विवेचन करनेवाले असाधारण मनके द्वारा निर्दोष रीतिसे तीनों लोकोंके समस्त पदार्थोंका बहुत काल तक विचार करता है उसके लिये केवल एक आप ही सारभूत तथा अन्य सब असारभूत हैं। इसीलिये आपकी शरणमें प्राप्त हुए मुझको महान् आनन्द प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ हे जिनेश्वर ! आपका ज्ञान और दर्शन समस्त पदार्थोंको विषय करनेवाला है, मुख और वीर्य आपका अनन्त है, तथा आपका प्रभुत्व अतिशय निर्मल है; इस प्रकारका आपका निज स्वरूप है। इसिलिये जिन योगी जनोंने समीचीन ध्यानरूप नेत्रके द्वारा चिर कालमें आपको प्राप्त कर लिया है उन्होंने क्या नहीं जाना, क्या नहीं देखा, तथा क्या नहीं प्राप्त कर लिया ! अर्थात एक मात्र आपके जान लेनेसे उन्होंने सब कुछ जान लिया, देख लिया और प्राप्त कर लिया है ॥ ५ ॥ मैं एक तुमको ही तीनों लोकोंका स्वामी, उत्क्रष्ट, जिन और प्रभु मानता हूं। मैं एक तुमको ही सर्वदा नमस्कार करता हूं, तुमको ही चित्तमें धारण करता हूं, तुम्हारी ही सेवा करता हूं, तुम्हारी ही सत्ता करता हूं, तथा एक तुम्हारी ही शरणमें प्राप्त हुआ हूं। बहुत कहनेसे क्या लाभ है ! इस प्रकारसे जो कुछ प्रयोजन सिद्ध हो सकता है वह होवे। मुझे आपके सिवाय अन्य किसीसे भी प्रयोजन नहीं है ॥ ६ ॥

१ **भ रा** एक । २ रा निर्वृतिः अभवत्, क्ष-प्रतौ तु श्चटितं जातं पत्रमत्र । ३ क 'किम्' नास्ति ।

- 521) पापं कारितवान् यदत्र कृतवानन्यैः कृतं साध्विति भ्रान्त्याहं प्रतिपन्नवांश्च मनसा वाचा च कायेन च। काले संप्रति यच भाविनि नवस्थानोद्गतं यत्पुन-स्तिन्मथ्याखिलमस्तु मे जिनपते स्वं निन्दतस्ते पुरः॥७॥
- 522) लोकालोकमनन्तपर्यययुतं कालत्रयीगोचरं त्वं जानासि जिनेन्द्र पश्यसि तरां शश्वत्समं सर्वतः। स्वामिन् वेत्सि ममैकजन्मजनितं दोषं न किंचित्कुतो हेतोस्ते पुरतः स वाच्य इति मे शुद्धार्थमालोचितुम्॥८॥
- 523) आश्रित्य व्यवहारमार्गमथ वा मूलोत्तराख्यान् गुणान् साधोर्घारयतो मम स्मृतिपथप्रस्थायि यहूषणम् । शुद्धार्थं तद्दि प्रभो तव पुरः सद्धो ऽहमालोचितुं निःशल्यं हृद्यं विधेयमजडैर्भव्यैर्यतः सर्वथा॥९॥

केनित् प्रयोजनं कार्यं न ॥ ६ ॥ भो जिनपते । अहं सेवकः । अत्र लोके । यत्पापं कारितवान् । यत्पापम् अहं कृतवान् । अन्येः छतं पापं भ्रान्या साधु इति प्रतिपन्नवान् अन्नीकृतम् । च पुनः । मनसा मनोयोगेन । वो वाचा वचोयोगेन । कायेन काययोगेन । पापम् अन्नीकृतम् । यत्पापं संप्रति पद्यमकाले । नवस्थानात् उद्गतम् उत्पन्नम् । यत्पापं भाविनि । आगामिकाले भविष्यति । भो जिनपते तत् अखिलं समस्तम् । मे मम पापम् । मिथ्या अस्तु । किलक्षणस्य मम । ते तव । पुरः अप्रे । स्वम् आत्मानं निन्दतः ॥ ७ ॥ भो जिनेन्द्र । त्वं लोकम् अलोकम् । श्वत् अनवरतम् । समं युगपत् । सर्वतः । तत्पाम् अतिशयेन । जानासि पदयसि । किलक्षणं लोकालोकम् । अनन्तपर्यययुतम् । पुनः कालत्रयीगोचरम् । भो खामिन् । मम एकजन्मजनितम् उत्पनं दोषं किचित्रत्तो हेतोः । न वेतिस न जानासि । स दोषः ते तव सर्वज्ञस्य । पुरतः अप्रतः । वाच्यः कथनीयः । इति हेतोः । इतिवित् कम् । मे मम । शुद्धायम् आलोचितुम् ॥ ८ ॥ अथवा व्यवहारमार्गम् आश्रित्य । साधोः मुनीक्षरस्य । मूलगुण—उत्तरगुणान् धारयतो मम । यर्ते स्मृतिपर्यं प्रस्थायि सर्यमाणमपि । दूपणम् । धे प्रमो । अर्वं राद्यपं तदिप । तव पुरः अप्रतः । आलोचितुम् । सज्ञः सावधानो जातः । यतः । अज्ञैः चतुरैः भन्येः सर्वमा हृदयं राद्यपं तदिप । तव पुरः अप्रतः । आलोचितुम् । सज्ञः सावधानो जातः । यतः । अज्ञैः चतुरैः भन्येः सर्वमा हृदयं

दे जिनेन्द्र देव! मन, वचन और कायसे मैंने यहां जो कुछ भी अज्ञानतावश पाप किया है, अन्यके द्वारा कराया है, तथा दूसरोंके द्वारा किये जानेपर 'अच्छा किया' इस प्रकारसे स्वीकार किया है अर्थात् अनुमोदमा की है; इसके अतिरिक्त इन्हीं नो स्थानों (१ मनःकृत, २ मनःकारित, ३ मनोऽनुमोदित, ७ वचनकृत, ५ वचनकृति, ६ वचनानुमोदित, ७ कायकृत, ८ कायकारित और ९ कायानुमोदित ) के द्वारा और भी जो पाप वर्तमान कालमें किया जा रहा है तथा भविष्यमें किया जावेगा वह सब मेरा पाप वुम्हारे सामने आत्मिनन्दा करनेसे मिथ्या होवे ॥ ७ ॥ हे जिनेन्द्र ! तुम त्रिकालवर्ती अनन्त पर्यायोसि सिहत ओक एवं अलोकको सदा सब ओरसे युगपत् जानते और देखते हो । फिर हे स्वामिन् ! तुम मेरे एक अन्यों उसल दोपको किस कारणसे नहीं जानते हो ? अर्थात् अवस्य जानते हो । फिर भी में आलोकनामुकेक आज्ञशुद्धिके लिये उक्त दोपको आपके सामने प्रगट करता हूं ॥ ८ ॥ व्यवहार मार्थका आक्ष्य करेक अथवा मूल एवं उत्तर गुणोंको धारण करनेवाले सुन्न सायुको जो दूमण सारणमें का रहा है जि कि की की देश है प्रभो ! में आपके आगे आलोचना करनेके लिये उद्यत हुआ हूं । कार्य कि कि कि की की न्य लीकोंको सब प्रवास अपने हृदयको शस्यरित करना चाहिये ॥ ९ ॥

- 524) सर्वो ऽप्यत्र मुहुर्मुहुर्जिनपते लोकैरसंख्यैर्मित-व्यक्ताव्यक्तविकल्पजालकलितः प्राणी भवेत् संस्तौ। तत्तावद्भिरयं सदैव निचितो दोषैर्विकल्पानुगैः प्रायश्चित्तमियत् कुतः श्रुतगतं ग्रुद्धिर्भवत्संनिधेः॥ १०॥
- 525) भावान्तःकरणेन्द्रियाणि विधिवत्संहत्य बाह्याश्रया-देकीकृत्य पुनस्त्वया सह ग्रुचिशानैकसन्मूर्तिना। निःसंगः श्रुतसारसंगतमतिः शान्तो रहः प्राप्तवान् यस्त्वां देव समीक्षेते स लभते धन्यो भवत्संनिधिम॥११॥
- 526) त्वामासाद्य पुरा कृतेन महता पुण्येन पूज्यं प्रभुं ब्रह्माद्यैरिप यत्पदं न सुलभं तल्लभ्यते निश्चितम् । अर्हनाथ परं करोमि किमहं चेतो भवत्संनिधा-चद्यापि भ्रियमाणमप्यतितरामेतद्वहिर्धावति ॥ १२ ॥
- 527) संसारो बहुदुःखदः सुखपदं निर्वाणमेतत्कृते त्यक्तवार्थादि तपोवनं वयमितास्तत्रोज्झितः संशयः।

निःशल्यं विधेयं शल्यरहितं हृदयं करणीयम् ॥ ९ ॥ भो जिनपते । अत्र लोके संस्तौ । सर्वः अपि । प्राणी जीवः । मुहुमुईः वारंवारम् । असंख्यैलोंकैः संख्यारिहतैः लोकप्रमाणैः । मित-प्रमितव्यक्त-अव्यक्तविकल्पजालैः कलितः भवेत् । तत्तस्मात्कारणात् । अयं प्राणी । तावद्भिः प्रमाणैः । दोषैः । सदैव निचितः भृतः । विःलक्षणैः दोषैः । विकल्पानुगैः । इयरप्रायश्चित्तं कुतः श्रुतगतम् । अपि दुन। तेषां दोषाणां भवत्संनिधेः ग्रुद्धिः ॥ १० ॥ भो देव । यः त्वाम् । समीक्षते १ पर्यति । स धन्यः । भवत्संनिधि लभते । किलक्षणः स भव्यः । निःसंगः परिग्रहरहितः । पुनः श्रुतसारसंगतमितः । पुनः शान्तः । पुनः रहः एकान्ते । प्राप्तवान् । किं कृत्वा । बाह्याश्रयात् वाह्यपदार्थात् । भावान्तः करणेन्द्रियाणि विधिवत् संहृत्य इन्द्रियमनोव्यापाराणि [रान्] संकोच्य । पुनः त्वया सह एकीकृत्य । किंलक्षणेन त्वया । ग्रुचिज्ञानैकसन्मूर्तिना ॥ ११ ॥ भो अर्हन् । भो नाथ । पुराकृतेन महता पुण्येन । त्वाम् । आसाद्य प्राप्य । निश्चितं तत्परं पदं र लभ्यते प्राप्यते यत्पदं ब्रह्माद्यैरपि सुलभं न । किलक्षणं त्वाम् । पूज्यं प्रभुम् । अहं किं करोमि । एतम्बतः अद्यापि । भवत्संनिधौ तव समीपे । ध्रियमाणमपि । अतितराम् अतिशयेन । बहिः वाह्ये । धानति ॥ १२ ॥ संसारः बहुदुःखदः । सुखपदं निर्वाणम् । एतत्कृते निर्वाणकृते कारणाय । वयम् अर्थादि त्यक्त्वा है जिनेन्द्र देव ! यहां संसारमें सब ही प्राणी वार वार असंख्यात लोक प्रमाण स्पष्ट और अस्पष्ट विकल्पोंके समूहसे संयुक्त होते हैं । तथा उक्त विकल्पोंके अनुसार ये प्राणी निरन्तर उतने (असंख्यात लोक प्रमाण ) ही दोषोंसे व्याप्त होते हैं। इतना प्रायश्चित्त भला आगमानुसार कहांसे हो सकता है ? अर्थात् नहीं हो सकता । अत एव उन दोषोंकी शुद्धि आपके संनिधान अथवा आराधनसे होती है ॥ १०॥ हे देव ! जो मव्य जीव भाव मन और भावेन्द्रियोंको नियमानुसार वाह्य वस्तुओंकी ओरसे हटाकर तथा निर्मल एवं ज्ञानरूप अद्वितीय उत्तम मूर्तिके धारक आपके साथ एकमेक करके परिम्रहरहित, आगमके रहस्यका ज्ञाता, शान्त और एकान्त स्थानको प्राप्त होता हुआ आपको देखता है वह प्रशंसनीय है। वही आपकी समीपताको प्राप्त करता है ॥ ११ ॥ हे अरहंत देव ! पूर्वकृत महान् पुण्यके उदयसे पूजनेके योग्य आप जैसे स्वामीको पा करके जो पद ब्रह्मा आदिके लिये भी दुर्लभ है वह निश्चित ही प्राप्त किया जा सकता है। परन्तु है नाथ ! मैं क्या करूं ? आपके संनिधानमें वलपूर्वक लगानेपर भी यह चित्त आज भी बाह्य पदार्थीकी ओर दौड़ता है ॥ १२ ॥ संसार बहुत दुःखदायक है, परन्तु मोक्ष सुखका स्थान है । इस मोक्षको प्राप्त करनेके

१ क्ष क व श समीक्ष्यते । २ श दोधैः विकल्पानुगैः सदैव निचितः भृतः इयत्प्रायश्चित्तं । ३ क्ष क श सनीक्ष्यते । ४ श एकां । ५ श भावान्तः करणानि । ६ श निश्चितं परं पदं । पदानं ० २ १

पतसादिप दुष्करवतिधेर्नाद्यापि सिद्धिर्यतो वातालीतरलीकृतं दलमिव भ्राम्यखदो मानसम्॥ १३॥

- 528) झम्पाः कुर्वदितस्ततः परिलसद्वाद्यार्थलाभाइद-न्नित्यं व्याकुलतां परां गतवतः कार्यं विनाप्यात्मनः। श्रामं वासयदिन्द्रियं भवकृतो दूरं सुष्टत् कर्मणः क्षेमं तावदिहास्ति कुत्र यमिनो यावन्मनो जीवति॥ १४॥
- 529) नृनं मृत्युमुपैति यातममलं त्वां शुद्धवोधातमकं त्वत्तस्तेन बहिर्भ्रमत्यविरतं चेतो विकल्पाकुलम् । स्वामिन् किं क्रियते ऽत्र मोहवशतो मृत्योर्न भीः कस्य तत् सर्वानर्थपरंपराकृदहितो मोहः स मे वार्यताम् ॥ १५ ॥

तपोवनम् इताः प्राप्ताः। तत्र तपोवने। संशयः उज्झितः त्यक्तः। एतस्मादिप दुष्करव्यतिधेः सकाशात् सिद्धः अद्यापि न। यतः अदा मानसं भ्राम्यित । किमिव । दलिमव पत्रमिव । किलक्षणं दलम् । वातालीतरलीकृतं वातानाम् आली पङ्किः तया चबलीकृतम्॥१३॥ इह लोके । यिमनः मुनेः । यावन्मनः यावत्कालं मनः जीविति तावत्कालं क्षेमं कुत्र अस्ति । मनः किं कुर्वत् । इतस्ततः भ्रम्पाः कुर्वत् । पुनः किं कुर्वत् । वाह्य—अर्थलाभात् परिलसत् । पुनः किं कुर्वत् । नित्यं परां व्याकुलतां ददत् । आत्मनः कार्यं विनापि । किलक्षणस्य आत्मनः । गतवतः ज्ञानयुक्तस्य । पुनः इन्द्रियं प्रामं वासयद्भवकृतः कर्मणः। दूरम् अतिशयेन । सुहत् मित्रम् । एवंभूतस्य मुनेः मनः यावत्कालं जीवित तावत्क्षेमं कुत्र । अपि तु न ॥ १४ ॥ हे स्वामिन् । भो श्री—अर्हन् । चेतः मनः । अमलं निर्मलम् । शुद्धवोधात्मकं त्वाम् । यातं प्राप्तम् । नूनं निश्चिन्तम् । मृत्युम् उपैति गच्छित । किलक्षणं मनः । विकल्पेन आकुलम् । तेन कारणेन । अविरतं निरन्तरम् । त्वतः सर्वज्ञतः ।

लिये हम धन-सम्पत्ति आदिको छोड़कर तपोवनको प्राप्त हुए हैं और उसके विषयमें हमने सब प्रकारके सन्देहको भी छोड़ दिया है। किन्तु इस कठिन व्रतिवधानसे भी अभी तक सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। इसका कारण यह है कि वायुसमूहके द्वारा चंचल किये गये पत्तेके समान यह मन अमको प्राप्त हो रहा है ॥१३॥ जो मन इधर उधर सपाटा लगाता है, बाह्य पदार्थों के लाभसे हिषत होता है, विना किसी प्रयोजनके ही निरन्तर ज्ञानमय आत्माको अतिशय व्याकुल करता है, इन्द्रियसमूहको वासित करता है, तथा संसारके कारणीभूत कर्मका परम मित्र है; ऐसा वह मन जब तक जीवित है तब तक यहां संयमीका कल्याण कहांसे हो सकता है ? अर्थात् नहीं हो सकता ॥ विशेषार्थ-इसका अभिप्राय यह है कि जब तक मन शान्त नहीं होता तब तक संयमका परिपालन करनेपर भी कभी आत्मका कल्याण नहीं हो सकता है। कारण यह कि मनकी अस्थिरतासे बाह्य इष्टानिष्ट पदार्थोंमें राग-द्वेषकी प्रवृत्ति बनी रहती है, और जब तक राग-द्वेषका परिणमन है तब तक कर्मका बन्ध भी अनिवार्य है। तथा जब तक नवीन नवीन कर्मका बन्ध होता रहेगा तब तक दुःखमय इस जन्म-भरणरूप संसारकी परम्परा भी चाल ही रहेगी। इस अवस्थामें आत्माको कभी शान्तिका लाभ नहीं हो सकता है। अत एव आत्मकल्याणकी इच्छा करनेवाले भव्य जीवोंको सर्वप्रथम अपने चंचल मनको वशमें करना चाहिये। मनके वशीभूत हो जानेपर उसके इशारेपर प्रवृत्त होनेवाली इन्द्रियां स्वयमेव वशंगत हो जाती हैं। तब ऐसी अवस्थामें बन्धका अभाव हो जानेसे मोक्ष भी कुछ दूर नहीं रहता ॥ १४॥ हे स्वामिन् ! यह चित्त निर्मल एवं शुद्ध चैतन्यस्वरूप आपको प्राप्त होता हुआ निश्चयसे मृत्युको प्राप्त हो जाता है। इसीलिये वह विकल्पोंसे व्याकुल होता हुआ आपकी ओरसे हटकर निरन्तर बाह्य पदार्थोंमें

- 530) सर्वेषामिप कर्मणामिततरां मोहो बलीयानसौ धत्ते चश्चलतां बिभेति च मृतेस्तस्य प्रभावान्मनः। नो चेज्जीवित को म्रियेत क इह द्रव्यत्वतः सर्वेदा नानात्वं जगतो जिनेन्द्र भवता दृष्टं परं पर्ययैः॥ १६॥
- 531) वातव्याप्तसमुद्रवारिल्हरीसंघातवत्सर्वदा सर्वत्र क्षणभक्करं जगदिदं संचिन्त्य चेतो मम। संप्रत्येतदशेषजन्मजनकव्यापारपारस्थितं स्थातुं वाञ्छति निर्विकारपरमानन्दे त्विय ब्रह्मणि॥ १७॥
- 532) एतः स्यादशुभोपयोगत इतः प्राप्तोति दुःखं जनो धर्मः स्याच शुभोपयोगत इतः सौख्यं किमण्याश्रयेत्। द्वन्द्वं द्वन्द्वमिदं भवाश्रयतया शुद्धोपयोगात्पुन-नित्यानन्दपदं तदत्र च भवानहन्नहं तत्र च॥ १८॥

बहिः बाह्य भ्रमति । भो खामिन् । किं कियते । अत्र लोके । मोहवशतः । कस्य जीवस्य । मृत्योः मरणतः सकाशात् । भीः भयं न । अपि तु सर्वेषां भयम् अस्ति । तत् तस्मात्कारणात् । मम स मोहः । वार्यतां निवार्यताम् । किलक्षणः मोहः । सर्वानर्थ-परंपराष्ट्रत् । पुनः अहितः शत्रुः ॥ १५ ॥ भो जिनेन्द्र । सर्वेषाम् अपि कर्मणां मध्ये असौ मोहः । अतितराम् अतिशयेन । बलीयान् बिष्ठः । तस्य मोहस्य । प्रभावान्मनः चन्नलतां धत्ते । च पुनः । मृतेः मरणात् विभेति भयं करोति । नो चेत् । इह जगति । द्रव्यत्वतः कः जीवति । कः म्रियेत । जगतः पर्ययैः सर्वदा नानारूपम् अस्ति । परं किंतु । भो जिनेन्द्र । भवता । दृष्टम् अवलोकितं जगत् ॥ १६ ॥ तत् मम चेतः मनः । संप्रति इदानीम् । त्वयि ब्रह्मणि स्थातुं वाञ्छति । इदं जगत् सर्वदा क्षणमहुरं संचिन्स । किंवत् । वात-पवनैव्याप्तसमुद्रवारिलहरीसंघातवत् समूहवत् । किंलक्षणं मनः । अशेषजन्मजनक-जत्पादक-न्यापारपारे स्थितं विकल्परहितम् । किलक्षणे त्वयि । निर्विकारपरमानन्दे विकाररहिते ॥ १७ ॥ अशुभोपयोगतः एनः पापं स्वात् भवेत् । इतः पापात् । जनः दुःखं प्राप्नोति । च पुनः । शुभोपयोगतः धर्मः स्यात् । इतः धर्मात् । जनः किमपि परिश्रमण करता है। क्या किया जाय, मोहके वशसे यहां मृत्युका भय भला किसको नहीं होता है ? अर्थात् उसका भय प्रायः सभीको होता है। इसिलये हे प्रभो! समस्त अनर्थोंकी परम्पराके कारणीभूत मेरे इस मोहरूप राञ्चका निवारण कीजिये ॥ १५ ॥ सभी कर्मोंमें वह मोह अतिशय वलवान् है । उसीके प्रमावसे मन चपलताको धारण करता है और मृत्युसे डरता है। यदि ऐसा न होता तो फिर संसारमें द्रव्यकी अपेक्षा कौन जीता है और कौन मरता है है जिनेन्द्र ! आपने केवल पर्यायोंकी अपेक्षासे ही संसारकी निनिधताको देखा है ॥ विशेषार्थ- यदि निश्चय नयसे विचार किया जाय तो शुद्ध चैतन्यस्वरूप यह आत्मा अनादि-निघन है, उसका न कभी जन्म होता है और न कभी मरण भी । उसके जन्म-मरणकी कल्पना व्यवहारी जन पर्यायकी प्रधानतासे केवल मोहके निमित्तसे करते हैं। जिसका वह मोह नष्ट हो जाता है उसका मन चपळताको छोड़कर स्थिर हो जाता है। उसे फिर मृत्युका भय नहीं होता। इस प्रकारसे उसे यथार्थ आत्मस्वरूपकी प्रतीति होने लगती है और तव वह शीघ्र ही परमानन्दमय अविनश्वर

पदको प्राप्त कर लेता है ॥ १६ ॥ यह विश्व वायुसे ताड़ित हुए समुद्रके जलमें उठनेवाली लहरोंके सम्मूहके समान सदा और सर्वत्र क्षणनश्वर है, ऐसा विचार करके यह मेरा मन इस समय जन्म-मरणरूप संसारकी कारणीभूत इन समस्त प्रवृत्तियोंके पार पहुंचकर अर्थात् ऐसी कियाओंको छोड़कर निर्विकार व परमानन्दस्वरूप आप परमात्मामें स्थित होनेकी इच्छा करता है ॥ १७ ॥ अग्रुभ उपयोगसे पाप उत्पन्न होता

१क 'मो जिनेन्द्र' नास्ति । २ क 'पवन' नास्ति ।

- 533) यन्नान्तर्ने विहः स्थितं न च दिशि स्थूलं न सूक्ष्मं पुमान् नैव स्त्री न नपुंसकं न गुरुतां प्राप्तं न यल्लाघवम् । कर्मस्पर्शशरीरगन्धगणनाव्याहारेवणीविद्यतं स्त्रच्छिन्नान्दगोकमूर्ति तदहं ज्योतिः परं नापरम् ॥ १९ ॥
- 534) एतेनैव चिदुन्नतिक्षयकृता कार्यं विना वैरिणा राश्वत्कर्मखलेन तिष्ठति कृतं नाथावयोरन्तरम्। एषो ऽहं स च ते पुरः परिगतो दुष्टो ऽत्र निःसार्यतां सद्रक्षेतरनिग्रहो नयवतो धर्मः प्रभोरीहराः॥ २०॥

सीख्यम् आश्रयेत्। भवाश्रयतया इदं द्वन्द्वं द्वन्द्वम्। पुनः शुद्धोपयोगात् तत् निल्यानन्दपदं स्यात्। च पुनः। अत्र परमानन्दपदे। भवान् अहं जित्तः। च पुनः। तत्र त्वयि विषये अहं लीनः॥ १८॥ अहं तत्परं ज्योतिः अपरं न। यत् ज्योतिः अन्तः न। यज्ज्योतिः विषये अहं लीनः॥ १८॥ अहं तत्परं ज्योतिः अपरं न। यत् ज्योतिः अन्तः न। यज्ज्योतिः पुमान् न स्त्री न नपुंसकं न। यज्ज्योतिः पुमान् न स्त्री न नपुंसकं न। यज्ज्योतिः गुरुतां न प्राप्तं लाघवं न प्राप्तम्। पुनः किलक्षणं ज्योतिः। कर्मस्पर्शशरीरगन्धगणनाव्याहार्यवर्णोजिङ्गतम् इन्द्रियव्यापार-रिहितम्। पुनः स्वच्छ्शानदर्गर्कमृतिः॥ १९॥ हे नाथ । एतेन कर्मखल्नेन। आवयोः द्वयोः। अन्तरं कृतम्। तिष्ठति दश्यते। किलक्षणेन कर्मखल्नेन । चिदुन्नतिः स च कर्मर्श्वः। ते किलक्षणेन कर्मखल्नेन । चिदुन्नतिक्षयकृता । पुनः कार्यं विना वैरिणा । शक्षत् निरन्तरम्। अहमेषः स च कर्मर्श्वः। ते तव । पुरतः अग्रतः । परिगतः प्राप्तः । अत्र द्वयोः मध्ये । दुष्टः निःसार्यताम् । नयवतः प्रभो राज्ञः। ईद्दशः धर्मः

है और इससे प्राणी दु:ख़को प्राप्त करता है, तथा शुभ उपयोगसे धर्म होता है और इससे प्राणी किसी विशेष **सुलको प्राप्त करता है । सुल और दुः**खका यह कल्हकारी जोड़ा संसारके सहा**रे**से चलता है । परन्तु इसके विपरीत ग्रुद्ध उपयोगसे वह शाश्वतिक म्रुखका स्थान अर्थात् मोक्ष प्राप्त होता है। हे अरहंत जिन! इस पद (मोक्ष) में तो आप स्थित हैं और मैं उस पदमें, अर्थात् साता-असाता वेदनीयजनित क्षणिक सुख-दुःखके स्थानभूत संसारमें, स्थित हूं॥ १८॥ जो उत्कृष्ट ज्योति (चैतन्य ) न तो भीतर स्थित है और न बाहिर स्थित है, जो दिशाविशेषमें स्थित नहीं है, जो न स्थूल है और न सूक्ष्म है; जो न पुरुष है, न स्त्री है और न नपुंसक है; जो न गुरुताको प्राप्त है और न लघुताको प्राप्त है; जो कर्म, स्पर्श, शरीर, गन्ध, गणना, शब्द और वर्णसे रहित है; तथा जो निर्मल ज्ञान एवं दर्शनकी मूर्ति है; उसी उत्क्रष्ट ज्योतिस्वरूप में हूं- इससे भिन्न और दूसरा कोई भी खरूप मेरा नहीं है ॥ विरोषार्थ- अभिप्राय यह है कि मेदबुद्धिके रहनेपर शरीर एवं स्व और परकी कल्पना होती है। भीतर-बाहिर; स्थूल-सूक्ष्म एवं पुरुष-स्नी आदि उपर्युक्त सब विकल्प एक उस शरीरके आश्रयसे ही हुआ करते हैं। किन्तु जब वह भेदबुद्धि नष्ट हो जाती है और अमेदबुद्धि प्रगट हो जाती है तब वह समस्त मेदव्यवहार भी उसीके साथ नष्ट हो जाता है। उस समय अखण्ड चित्पिण्डस्वरूप एक मात्र आत्मज्योतिका ही प्रतिभास होता है। यहां तक कि इस निर्विकल्प अवस्थामें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र आदिका भी मेद नष्ट हो जाता है ॥ १९ ॥ हे स्वामिन् ! विना किसी प्रयोजनके ही वैरभावको प्राप्त होकर उन्नत चैतन्य स्वरूपका घात करनेवाले इसी कर्मरूप दुष्ट शत्रुके द्वारा हम दोनोंके बीचमें उत्पन्न किया गया मेद स्थित है। यह मैं और वह कर्म-शत्रु दोनों ही आपके सामने उपस्थित हैं। इनमेंसे आप दुष्टको निकाल कर बाहिर कर दें, क्योंकि, सज्जनकी

१ श व्यापार । २ क तत्र तत्त्वार्थविषये । ३ श 'यज्योतिः दिशि स्थितं न' इति नास्ति । ४ श दृगैक । ५ श दृश्येते तिष्ठति । ६ क एषः च स कर्मे ।

- 535) आधिव्याधिजरामृतिप्रभृतयः संबन्धिनो वर्ष्मण-स्तद्भिन्नस्य ममात्मनो भगवतः किं कर्तुमीशा जडाः। नानाकारविकारकारिण इमे साक्षान्नभोमण्डले तिष्ठन्तो ऽपि न कुर्वते जलमुचस्तत्र स्वरूपान्तरम्॥ २१॥
- 536) संसारातपदह्यमानवपुषा दुःखं मया स्थीयते नित्यं नाथ यथा स्थलस्थितिमता मत्स्येन ताम्यन्मनः। कारुण्यामृतसंगशीतलतरे त्वत्पादपङ्केरुहे यावहेव समर्पयामि हृदयं तावत्परं सौख्यवान्॥ २२॥
- 537) साक्षग्रामिदं मनो भवति यद्वाह्यार्थसंवन्धभाक् तत्कर्म प्रविजुम्भैते पृथगहं तसात्सदा सर्वथा । चैतन्यात्तव तत्त्रथेति यदि वा तत्रापि तत्कारणं द्युद्धात्मन्.मम निश्चयात्पुनरिह त्वच्येव देव स्थितिः॥ २३॥

सद्रक्षा इतरिनप्रहः दुष्टिनप्रहः ॥ २०॥ आधिर्मानसी व्यथा । व्याधिः शरीरोत्पन्नजरामृति-मरणप्रमृतयः । वर्ष्मणः शरीरस्य संविन्धनः सन्ति । इमे पूर्वोक्ता रोगाः जडाः मम आत्मनः किं कर्तुम् ईशाः समर्थाः । न किमि । किंलक्षणस्य मम । तिद्मन्नस्य तेभ्यः रोगादिभ्यः भिन्नस्य । पुनः किंलक्षणस्य । भगवतः परमेश्वरस्य । नानाकारिवकारकारिणैः । जलमुन्यः मेघाः नभोमण्डले साक्षात् तिष्ठन्तोऽपि । तत्र आकाशमण्डले । खल्पान्तरं कर्तुं न समर्थाः भवन्ति आकाशम् अन्यल्पं न कुर्वते ॥ २१ ॥ हे नाथ । मया । नित्यं सदैव । दुःखं स्थीयते । किंलक्षणेन मया । संसारातपद्यमानवपुषा शरीरेण । यथा स्थलस्थितिमता मत्स्येन ताम्यन्मनः यथाँ भवति तथा दुःखं स्थीयते । हे देव । यावरकालम् । त्वत्पादपङ्केष्ठहे तव चरणकमले । इदयं समर्पयामि । तावत्कालं परं सौख्यवान् । किंलक्षणे तव चरणकमले । कारण्यामृतसंगशीतलतरे ॥ २२ ॥ हे देव । भो शुद्धात्मन् । इदं मनः यद् वाह्यार्थसंवन्धमाक् भवति । किंलक्षणं मनः । साक्षप्रामम् इन्द्रियप्रामेण वर्तमानम् । तत्कमं प्रितिजृम्भते प्रसरति । अहं सदा सर्वदा । तस्मात्कर्मणः पृथक् यदि वा तथा चैतन्यात् तत्कमं पृथक्। तत्रापि मयि । तत्कमं ।

रक्षा करना और दुष्टको दण्ड देना, यह न्यायप्रिय राजाका कर्तव्य होता है ॥ २०॥ आघि (मानसिक कष्ट ), व्याघि (शारीरिक कष्ट ), जरा और मृत्यु आदि शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाले हैं । मैं भगवान् आत्मा उस शरीरसे भिन्न हूं, अत एव उस शरीर सम्बन्धी वे जड़ आधि-व्याघि आदि मेरा क्या कर सकते हैं ? अर्थात् ये आत्माका कुछ भी विगाड़ नहीं कर सकते । ठीक भी है—प्रत्यक्षमें अनेक आकारों और विकारोंको करनेवाले ये वादल आकाशमण्डलमें रहकर भी आकाशके स्वरूपमें कुछ भी अन्तर नहीं करते हैं ॥ २१ ॥ जिस प्रकार जलके सूख जानेपर स्थलमें स्थित हुआ मत्स्य मनमें अतिशय कष्ट पाता है उसी प्रकार संसार-रूप धामसे जलनेवाले शरीरको धारण करता हुआ यहां स्थित होकर मैं भी अतिशय कप्ट पा रहा हूं । हे देव ! जब तक मैं दयारूप अमृतके सम्बन्धसे अतिशय शीतल्याको प्राप्त हुए तुम्हारे चरण-कमलोंमें अपने हृदयको समर्पित करता हूं तव तक अतिशय सुखका अनुभव करता हूं ॥ २२ ॥ हे शुद्ध आत्मन् ! इन्द्रिय-समृहके साथ यह मन चूंकि वाह्य पदार्थोंसे सम्बन्ध रखता है, अत एव उससे कर्म बढ़ता है । मैं उस कर्मसे सदा और सब प्रकारसे भिन्न हूं अथवा तुम्हारे चैतन्यसे वह कर्म सर्वधा भिन्न है । यहां भी वही पूर्वोक्त (चेतनाचेतनत्व) कारण है । हे देव ! मेरी स्थिति निश्चयसे यहां तुम्हारे विषयमें ही है ॥ २३ ॥

१ श प्रतिजृत्मते । २ क तर्वेदा । ३ श नानाकारकारियः । ४ क 'वथा' नास्ति । ५ क वतः बाह्मार्थः ।

- 538) कि लोकेन किमाअयेण किमुत अञ्चेण कायेन कि कि वाग्मिः किमुतेन्द्रियेः किमसुनिः कि नैविक्चीर्राप। सर्वे पुरूलपर्यया बत परे त्यक्तः प्रमक्तो भव-धात्मदेभिरभिधयस्पति तरामालेन कि बन्धनम्॥ २४॥
- 539) धर्माधर्मनभांसि काल इति में नैवादितं कुवैते चत्वारोऽ पि सहायतामुगगतास्तिष्ठन्ति गत्यादितु । एकः पुद्रल एव संनिधिगतो नोकर्मकर्माकृति-वैरी वन्चकृतेष संप्रति मया मेदासिना गुण्डितः ॥ २५॥
- 540) रागद्वेपरुतेर्यथा परिणमेद्रपान्तरेः पुद्गलो नाकाशादिचतुष्टयं विरद्धितं मृत्यो तथा प्राणिनाम्। ताभ्यां कर्मघनं भवेदविरतं तसादियं संस्रति-स्तस्यां दुःसपरंपरेति विदुषा त्याज्यो प्रयक्षेन तो॥ २६॥
- 541) किं बाह्येषु परेषु वस्तुषु मनः कृत्वा विकल्पान् बहुन् रागद्वेषमयान् मुधेव कुविषे तुःखाय कर्माशुभम्। आनन्दामृतसागरे यदि वसस्यासाय शुद्धात्मनि स्फीतं तत्सुखमेकतामुपगतं त्वं यासि रे निश्चितम्॥ २०॥

कारणम् । मम निष्यात्पुनः इह त्विम एव स्थितिः ॥ २३ ॥ उत अहो । मो आलान् । लोकेन किम् । आश्रयेग किम् । द्रव्येण किम् । कारोन किम् । वाग्भिः वचनैः किम् । उत अहो । इन्द्रियैः किम् । असुभिः किं प्राणैः किम् । किं तैः विऋषैः अपि<sup>र</sup> । न किमपि । सर्वे पुद्रलपर्ययाः । बत इति खेदे । त्वताः परे भिजाः । प्रमत्तः भवन् । एभिः पूर्विकैः विकलैः । अतितराम् अतिशयेन । आलेन यूर्येव । बन्धनं किम् अभिश्रयित आश्रयित ॥ २४ ॥ धर्म-अधर्म-काल-आकाश इति चलारोऽपि । मे मम । अहितं कष्टम । नैव कुर्वते । गलाविषु सद्यायताम् उपगताः प्राप्ताः तिष्टन्ति । एकः पुत्रल एव वैरी मम संनिधिगतः नोकर्म-कर्माकृतिः बन्धकृत् । संप्रति इदानीम् । स शत्रुः मया । भेदासिना मेदशानखन्नेन । स्विष्टतः पीडितः ॥ २५ ॥ यया पुरलः रूपान्तरैः परिणमेत् । किलक्षणैः रूपान्तरैः । रागद्धेपकृतैः । तथा आकाशादि चतुष्टयं न परिणमेत् । किलक्षणमाकाशादि-चतुष्टयम् । मूर्ला विरहितम् । ताभ्यो रागद्वेषाभ्यां प्राणिनाम् अविरतं घनं कमं भवेत् । तस्मात् कर्मघनात् इयं संस्रतिः । तस्यां संस्तौ । दुःखपरंपरा । इति हेतोः । विदुपा पण्डितेन । तौ रागद्वेपौ प्रयत्नेन खाज्यौ ॥ २६ ॥ रे मनः । बाह्येषु परेषु वस्तुषु हे आत्मन् ! तुम्हें छोकसे, आश्रयसे, द्रव्यसे, शरीरसे, वचनोंसे, इन्द्रियोंसे, प्राणोंसे और उन विकल्पोंसे भी क्या प्रयोजन है ? अर्थात् इनसे तुम्हारा कुछ भी प्रयोजन नहीं है । कारण यह कि ये सब पुद्गलकी पर्यायें हैं जो तुमसे भिन्न हैं। खेद है कि तुम प्रमादी होकर इनके द्वारा व्यर्थमें ही क्यों वन्धनको प्राप्त होते हो । । २४ ॥ धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये चारों द्रव्य मेरा कुछ भी अहित नहीं करते हैं । वे चारों तो गति आदि ( स्थिति, अवकाश और वर्तना ) में सहायक होकर स्थित हैं। किन्तु कर्म एवं नोकर्मके स्वरूपसे परिणत हुआ यह एक पुद्गलरूप शत्रु ही मेरे सान्निष्यको प्राप्त होकर वन्धका कारण होता है। सो भैंने उसे इस समय मेद ( विवेक ) रूप तलवारसे खण्डित कर दिया है ॥ २५ ॥ जिस प्रकार राग और द्वेषके द्वारा किये गये परिणामान्तरोंसे पुद्गल द्रव्य परिणत होता है उस प्रकार वे अमूर्तिक आकाशादि चार द्रव्य उक्त परिणामान्तरोंसे परिणत नहीं होते हैं। उक्त राग और द्वेषसे निरन्तर प्राणियोंके सदा कठोर कर्मका बन्ध होता है, उससे ( कर्मवन्धसे ) यह संसार होता है, और उस संसारमें दु:खोंकी परम्परा प्राप्त होती है । इस कारण विद्वान् पुरुषको प्रयत्नपूर्वक उक्त राग और द्वेषका परित्याग करना चाहिये॥ २६॥ रे मन ! तू

- 542) इत्यास्थायं हृदि स्थिरं जिन भवत्पाद्वप्रसादात्सती-मध्यात्मैकतुलामयं जन इतः शुद्धार्थमारोहति । एनं कर्तुममी च दोषिणसितः कर्मारयो दुर्धरा-स्तिष्ठन्ति प्रसभं तदत्र भगवन् मध्यस्थसाक्षी भवान् ॥ २८ ॥
- 543) द्वैतं संस्तिरेव निश्चयवशादद्वैतमेवामृतं संक्षेपादुभयत्र जिल्पतिमदं पर्यन्तकाष्ठागतम् । निर्गत्यादिपदाच्छनैः शविष्ठतादन्यत्समालम्बते यः सो ऽसंज्ञ इति स्फुटं व्यवहृतेर्वह्यादिनामेति च ॥ २९ ॥
- 544) चारित्रं यदभाणि केवलहशा देव त्वया मुक्तये पुंसा तत्खलु माहशेन विषमे काले कलौ दुर्धरम्। भक्तिर्या समभूदिह त्विय हढा पुण्यैः पुरोपार्जितैः संसाराणवतारणे जिन ततः सैवास्तु पोतो मम॥ ३०॥

विकल्पान् कृत्वा दुःखाय अशुभं कर्म मुधैव किं कुरुषे। किंलक्षणान् विकल्पान्। वहून् रागद्वेषमयान्। यदि वा भेदज्ञानम्

आसाय प्राप्य । आनन्दामृतसागरे शुद्धात्मनि वससि तदा निश्चितं त्वम् एकताम् उपगतं सुखं रफीतं यासि ॥ २० ॥ भो जिन । हृदि इति आस्थाय आरोप्य । स्थिरम् अयं जनः लोकः । भवत्पादप्रसादात् गुद्धार्थम् । इतः एकस्मिन् पक्षे । अध्यात्मैकः तुलां सतीम् आरोहति चटति । इतः दितीयपक्षे । अमी कर्मशत्रवः । एनं जनं लोकम् । दोषिणं कर्तुम् तिष्ठन्ति । प्रसभं र वलात्कारेण । दुर्धराः । तत्तस्मात्कारणात् । अत्र न्याये । भो भगवन् । त्वम् । मध्यस्थसाक्षी ॥ २८॥ निश्वयवज्ञात् द्वैतं संस्रतिः एव । अद्वेतम् अमृतम् एव । संक्षेपात् उभयत्र संसारमोक्षयोः । इदं जल्पितम् । पर्यन्तकाष्ठागतम् । यः भन्यः । शनैः मन्दं मन्दम् । आदिपदात् द्वैतपदात् । निर्गेख शवितात् एकीभृतात् निर्गेख । अन्यत् निश्चयपदम् । समालम्बते । इति हेतोः । स निश्चयेन । असंज्ञः नामरहितः । स्फूटं व्यक्तम् । च पुनः । व्यवहृतेः व्यवहारात् । ब्रह्मादि नाम वर्तते ॥ २९ ॥ भो देव । त्वया मुक्तये यत् चरित्रम् अभाणि कथितम् । केर्नं । केत्रलदृशा केत्रलज्ञाननेत्रेणं । तत् चारित्रम् । खलु निश्चितम् । कलौ काले पघनकाले । माहरोन पुंसा धर्वै दुर्धरम् । । किल पचमकाले । त्विय विषये । । पुरा पूर्वम् । उपार्जितैः पुण्यैः फ़रवा । या भिक्तः समभूत् । दढा बहुला । हे जिन । ततः कारणात् । संसारसमुद्रतारणे । सा एव भक्तिः मम पोतः प्रोहणसमानम् । अस्तु ॥३०॥ वाह्य पर पदार्थीमें वहुत-से राग-द्वेषरूप विकल्पोंको करके व्यर्थ ही दुः लके कारणीभूत अशुभ कर्मको क्यों करता है ? यदि तू एकत्व (अद्वैतभाव) को प्राप्त होकर आनन्दरूप अमृतके समुद्रभूत शुद्ध आत्मामें निवास करे तो निश्चयसे ही महान् सुखको प्राप्त हो सकेगा ॥ २७ ॥ हे जिन ! हृदयमें इस प्रकारका स्थिर विचार करके यह जन शुद्धिके लिये आपके चरणोंके प्रसादसे निर्दोष अध्यात्मरूपी अद्वितीय तराजू (कांटा) पर एक ओर चढ़ता है। और दूसरी ओर उसे सदोष करनेके लिये ये दुर्जेय कर्मरूपी शत्रु वलात् स्थित होते हैं । इसिलये हे भगवन् ! इस विषयमें आप मध्यस्य (निप्पक्ष ) साक्षी हैं ॥ २८ ॥ निश्चयसे द्वैत ( आत्म-परका मेद ) ही संसार तथा अद्वैत ही मोक्ष है। यह इन दोनेंकि विपयमें संक्षेपसे कथन है जो चरम सीमाको प्राप्त है। जो भव्य जीव घीरे घीरे इस विचित्र प्रथम (द्वैत) पदसे निकल कर दूसरे ( अद्वैत ) पदका आश्रय करता है वह यद्यपि निश्चयतः वाच्य-वाचकभावका अभाव हो जानेके कारण संज्ञा (नाम ) से रहित हो जाता है; फिर भी व्यवहारसे वह ब्रह्मा आदि (परब्रह्म, परमात्मा ) नामको प्राप्त करता है ॥ २९ ॥ हे जिन देव ! केवलज्ञानी आपने जो मुक्तिके लिये चारित्र वतलाया है उसे निध्ययसे मुझ जैसा पुरुष इस विषम पंचम कालमें घारण नहीं कर सकता है। इसलिये पूर्वोपार्जित महान्

१ शा रलाध्याय । २ शा आरोहति इतः । ३ अ वर्तुं तिष्टति प्रसनं, क वर्तुं प्रसनं । ४ क भगवन् भगान् लम् । ५ शा ग्रनेः रानैः । ६ अ शा अभागि केन । ७ शा केनटनेकेन ।

- 545) इन्द्रत्वं च निगोदतां च बहुधा मध्ये तथा योनयः संसारे भ्रमता चिरं यदखिलाः प्राप्ता मयानन्तराः। तन्नापूर्वमिहास्ति किंचिदपि मे हित्वा विमुक्तिप्रदां सम्यग्दर्शनबोधवृत्तिपदवीं तां देव पूर्णां कुछ॥ ३१॥
- 546) श्रीवीरेण मम प्रसन्नमनसा तर्तिने दुन्नैः पद-प्राप्त्यर्थं परमोपदेशवचनं चित्ते समारोपितम् । येनास्तामिदमेकभूतलगतं राज्यं क्षणध्वंसि यत् त्रैलोक्यस्य च तन्न मे प्रियमिह श्रीमिज्जिनेश प्रभो ॥ ३२॥
- 547) स्रेः पङ्कजनिन्दनः कृतिमिमामालोचनामहेता-मग्ने यः पठति त्रिसंध्यममलश्रद्धानताङ्गो नरः। योगीन्द्रैश्चिरकालरूढतपसा यत्नेन यन्मृग्यते तत्त्राप्नोति परं पदं स मितमानानन्दसम् ध्रवम् ॥ ३३॥

ययसात्कारणात् । इन्द्रत्वं च निगोदतां च तथा मध्ये बहुधा अखिला योनयः मया संसारे चिरं भ्रमता अनन्तराः वारान् प्राप्ताः । तत्तस्मात् । मे मम सम्यग्दर्शनबोधवृत्तिपदवीं हित्वा । इह संसारे । किंचिदिप अपूर्वं न अस्ति । तां विमुक्तिप्रदां हगादित्रयीम् । भो देव । पूर्णं कुरु ॥ ३१ ॥ भो श्रीमजिनेश । हे प्रभो । श्रीवीरेण गुरुणा । उच्चेः पदप्राप्त्यर्थं मम चित्ते तिक्किचित्परमोपदेश-वचनं समारोपितम् । किंलक्षणेन वीरेण । प्रसन्नमनसा आनन्दयुक्तेन । येन धर्मोपदेशेन । इदम् एकभूतलगतं राज्यम् । आखां दूरे तिष्ठतु । किंलक्षणं राज्यम् । क्षणध्वंसि विनश्वरम् । इह लोके । तन्मे त्रैलोक्यस्य राज्यं प्रियं न ॥ ३२ ॥ यः भव्यः नरः । अर्हताम् अग्रे इमां आलोचनां त्रिसंध्यं पठिते । किंलक्षणः भव्यः । अमलश्रद्धानतङ्गः श्रद्धया नम्रशरीरः । किंलक्षणाम् इमाम् अलोचनाम् । सूरेः पङ्कजनन्दिनः कृतिम् । स मतिमान् तत्परं पदं प्राप्नोति यत्पदं योगीन्द्रैः चिरकालक्बतपसा यक्षेन । मृग्यते अवलोक्यते । किंलक्षणं पदम् । आनन्दसद्म । धुवं निश्चितम् ॥ ३३ ॥ इत्यालोचना समाप्ता ॥ ९ ॥

पुण्यसे यहां जो मेरी आपके विषयमें दृढ़ भक्ति हुई है वही मुझे इस संसाररूपी समुद्रसे पार होनेके लिये जहाज के समान होवे ॥ ३० ॥ हे देव ! मैंने चिर कालसे संसारमें परिश्रमण करते हुए बहुत वार इन्द्र पद, निगोद पर्याय तथा बीचमें और भी जो समस्त अनन्त भव प्राप्त किये हैं उनमें मुक्तिको प्रदान करनेवाली सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्ररूप परिणितको छोड़कर और कोई भी अपूर्व नहीं है । इसिलिये रत्तत्रयस्वरूप जिस पदनीको अभी तक मैंने कभी नहीं प्राप्त किया है उस अपूर्व पदनीको पूर्ण कीजिये ॥ ३१ ॥ हे जिनेन्द्र प्रमो ! श्री वीर भगवान् (अथवा श्री वीरनन्दी गुरु) ने प्रसन्नचित्त हो करके उच्च पद (मोक्ष) की प्राप्तिके लिये जो मेरे चित्तमें थोड़े-से उत्तम उपदेशरूप वचनका आरोपण किया है उसके प्रभावसे क्षणनश्वर जो एक पृथिवीतलका राज्य है वह तो दूर रहे, किन्तु मुझे वह तीनों लोकोंका भी राज्य यहां प्रिय नहीं है ॥ ३२ ॥ जो बुद्धिमान् मनुष्य निर्मल श्रद्धासे अपने शरीरको नश्रीमृत करके तीनों सन्ध्या कालोंमें अरहन्त भगवान्के आगे श्री पद्मनन्दी सूरिके द्वारा विरचित इस आलोचनारूप प्रकरणको पढ़ता है वह निश्चयसे आनन्दके स्थानभूत उस उत्कृष्ट पदको प्राप्त करता है जिसे योगिश्वर तपश्चरणके द्वारा प्रयत्नपूर्वक चिर कालसे सोजा करते हैं ॥ ३३ ॥ इस प्रकार आलोचना अधिकार समाप्त हुआ ॥ ९ ॥

## [ १०. सद्घोधचन्द्रोदयः ]

- 548) यज्ञानन्नपि बुद्धिमानपि गुरुः राको न वक्तं गिरा प्रोक्तं चेन्न तथापि चेतसि नृणां संमाति चाकारावत् । यत्र स्वानुभवस्थिते ऽपि विरला लक्ष्यं लभन्ते चिरा-चन्मोक्षेकनिवन्धनं विजयते चित्तत्त्वमत्यद्भतम् ॥ १॥
- 549) नित्यानित्यतया महत्तनुतयानेकैकरूपत्ववत् चित्तत्त्वं सदसत्त्तया च गहनं पूर्णं च शून्यं च यत्। तज्जीयादखिलश्रुताश्रयश्चचिशानप्रभाभासुरो यस्मिन् वस्तुविचारमार्गचतुरो यः सो ऽपि संमुद्यति॥२॥
- 550) सर्वसिन्नणिमादिपङ्कजवने रम्ये ऽपि हित्वा रित यो दृष्टिं शुचिमुक्तिहंसवितां प्रत्यादराह्त्तवान् । चेतोवृत्तिनिरोधलव्धपरमब्रह्मप्रमोदाम्बुश्वत्-सम्यक्साम्यसरोवरस्थितिजुषे हंसाय तसे नमः॥३॥

तिचत्त्वम् अल्यद्भुतं मोक्षेकिनयन्थनं विजयते । यत् चैतन्यतत्त्वम् । गिरा वाण्या । वक्तुं कियतुम् । गुरुः बृहस्पतिः । शक्तः समर्थः न । किलक्षणः गुरुः । जानन्नपि बुद्धिमानपि । च पुनः । चेत् यदि । चैतन्यतत्त्वं प्रोक्तं तथापि नृणां चेतिस न संमाति आकाशवत् । यत्र तत्त्वे खानुभवस्थितेऽपि विरला नराः । लक्ष्यं प्राह्मम् । लभन्ते । चिरात् रीर्घकालेन ॥ १ ॥ तिचतत्त्वं जीयात् । यत्तत्वं नित्य-अनित्यत्या । च पुनः । महत्तनुत्या प्रदेशापेक्षया रीर्घलघुत्या । अनेक-एकल्पत्वतः । सत्-असत्त्या गहनं पूर्णं शून्यं तत्त्वं वर्तते । यस्मिन् तत्त्वे । सोऽपि संमुद्यति । सः कः । यः भव्यः अखिलश्चत्र-आधार- शुचिज्ञानप्रभाभासुरः । पुनः वस्तुविचारमार्गचतुरः । सोऽपि संमुद्यति ॥ २ ॥ तस्मै हंसाय नमः । किलक्षणाय हंसाय । चेतोः-

जिस चेतन तत्त्वको जानता हुआ भी और बुद्धिमान् भी ग्रुरु वाणीके द्वारा कहनेके लिये समर्थ नहीं है, तथा यदि कहा भी जाय तो भी जो आकाशके समान मनुष्योंके हृदयमें समाता नहीं है, तथा जिसके खानुभवमें स्थित होनेपर भी विरले ही मनुष्य चिर कालमें लक्ष्य (मोक्ष) को प्राप्त कर पाते हैं; वह मोक्षका अद्वितीय कारणभूत आश्चर्यजनक चेतन तत्त्व जयवन्त होवे ॥ १ ॥ जो चेतन तत्त्व नित्य और अनित्य खरूपसे, स्थूल और कृश खरूपसे, अनेक और एक खरूपसे, सत् और असत् खरूपसे, तथा पूर्ण और शून्य खरूपसे गहन है; तथा जिसके विषयमें समस्त श्रुतको विषय करनेवाली ऐसी निर्मल ज्ञानरूप ज्योतिसे दैदीप्यमान एवं तत्त्वके विचारमें चतुर ऐसा मनुष्य भी मोहको प्राप्त होता है वह चेतन तत्त्व जीवित रहे ॥ विशेषार्थ—वह चिद्रपू तत्त्व वड़ा दुरूह है, कारण कि भिन्न भिन्न अपेक्षासे उसका खरूप अनेक प्रकारका है । यथा—उक्त चिद्रपू तत्त्व वढ़ा दुरूह है, कारण कि भिन्न भिन्न अपेक्षासे उसका खरूप अनेक प्रकारका है । यथा—उक्त चिद्रपू तत्त्व यदि द्व्यार्थिक नयकी अपेक्षा नित्य है तो पूर्तिसे रहित होनेके कारण सूक्ष्म भी है, यदि वह सामान्यखरूपसे एक है तो विशेषखरूपसे अनेक भी है, यदि वह खकीय द्व्यादिचतुष्टयकी अपेक्षा सत् है तो परकीय द्व्यादिचतुष्टयकी अपेक्षा अपेक्षा सत् है तो परकीय द्व्यादिचतुष्टयकी अपेक्षा अपेक्षा सत् मी है, तथा यदि वह अनन्तचतुष्टय आदि गुणोंसे परिपूर्ण है तो रूप-रसादिसे रहित होनेके कारण शून्य मी है, तथा यदि वह अनन्तचतुष्टय आदि गुणोंसे परिपूर्ण है तो रूप-रसादिसे रहित होनेके कारण शून्य मी है, तथा यदि वह अनन्तचतुष्टय आदि गुणोंसे परिपूर्ण है तो रूप-रसादिसे रहित होनेके कारण शून्य मी है । इस प्रकार उसका खरूप गम्भीर होनेसे कमी कभी समस्त श्रुतके पारगामी भी उसके विषयमें मोहको प्राप्त हो जाते हैं ॥ २ ॥ अणिमा-महिमा आदि आठ ऋदियोंरूप रमणीय समस्त कमल्यनके रहनेपर भी जो

१ क नुविमानिय चेत्। पद्मनं ० २२

- 551) सर्वभावविलये विभाति यत् सत्समाधिभरनिर्भरात्मनः। चित्स्वरूपमभितः प्रकाशकं शर्मधाम नमताद्भुतं महः॥४॥
- 552) विश्ववस्तुविधृतिक्षमं लसज्जालमन्तपरिवर्जितं गिराम्। अस्तमेत्यखिलमेकहेलया यत्र तज्जयति चिन्मयं महः॥५॥
- 553) नो विकल्परहितं चिदात्मकं वस्तु जातु मनसो ऽपि गोचरम्। कर्मजाश्रितविकल्परूपिणः का कथा तु वपुषो जडात्मनः ॥ ६॥
- 554) चेतसो न वचसो ऽपि गोचरस्ति नास्ति भविता खपुष्पवत्। शङ्कनीयमिदमत्र नो यतः स्वानुभूतिविषयस्ततो ऽस्ति तत्॥ ७॥

षृतिनिरोधेन मनोव्यापारैनिरोधेन लब्धं प्राप्तं यत् परमब्रह्मप्रमोदं तदेव अम्बु जलं तं विभित्तं इति भृत् । सम्यक् साम्यसमता-सरोवरं तस्य सरोवर्स्य स्थितिसेवकाय 'युषप्रीतिसेवनयो, । यः आत्महंस । ग्रुचिमुक्तिहंसवनितां प्रलादरात् दृष्टिं दत्तवान् । किं कृत्वा । सर्वेस्मिन् अणिमादिपञ्चजनने रम्येऽपि । रतिम् अनुरागं हित्वा त्यक्तवा ॥ ३ ॥ चित्त्वरूपं महः नमतं । यन्महः सत्समाधिभरेण निर्भरात्मनः सत्समाधिना पूण्योगिनंः मुनेः । सर्वभाविलये सित विभाति समस्तरागादिपरिणामिवनाशे सित शोभते । पुनः किंलक्षणं महः । अभितः सर्वतः । प्रकाशकम् । पुनः किंलक्षणं महः । अद्भुतम् । शर्मधाम सुलिन्धानम् ॥ ४ ॥ तत् चिन्मयं महः जयति । किंलक्षणं महः । विश्वतस्तुविधृतिक्षमं समस्तवस्तुप्रकाशकम् । पुनः लसत् उद्योतकम् । पुनः अन्तपरिवर्जितं विनाशरित्तम् । यत्र महित । अखिलं समस्तम् । गिरां वाणीनाम् । जालं समूहम् । एकहेलया अस्तम् एति अस्तं गच्छति ॥ ५ ॥ चिदात्मकं वस्तु जातु मनसः अपि गोचरं न । किंलक्षणं चिदात्मकम् । विकल्परिहतम् । कर्मजाश्रितविकल्परूपिणः वपुषः शरीरस्य का कथा । पुनः किंलक्षणस्य शरीरस्य । जडात्मनः ॥ ६ ॥ तत् उयोतिः । चेतसः गोचरं न । वचसोऽपि गोचरं न । तिर्हं भिवता न अस्ति । खपुष्पवत् आकाशपुष्पवत् । अत्र आत्मिन । इदं नो

आत्मारूप हंस उसके विषयमें अनुरक्त न होकर आदरसे मुक्तिरूप हंसीके ऊपर ही अपनी दृष्टि रखता है तथा जो चित्तवृत्तिके निरोधसे प्राप्त हुए परब्रह्मस्वरूप आनन्दरूपी जलसे परिपूर्ण ऐसे समीचीन समताभावरूप सरोवरमें निवास करता है उस आत्मारूप हंसके लिये नमस्कार हो ॥ ३ ॥ जो आश्चर्यजनक चित्त्वरूप तेज राग-द्वेषादिरूप विभाव परिणामोंके नष्ट हो जानेपर समीचीन समाधिके भारको धारण करनेवाले योगीके शोभायमान होता है, जो सब पदार्थोंका प्रकाशक है, तथा जो सुसका कारण है उस चित्त्वरूप तेजको नमस्कार करो ॥ ४ ॥ जो चिद्रप तेज समस्त वस्तुओंको प्रकाशित करनेमें समर्थ है, दैदीप्यमान है, अन्तसे रहित अर्थात् अविनश्चर है, तथा जिसके विषयमें समस्त वचनोंका समूह कीड़ा-मात्रसे ही नाशको प्राप्त होता है अर्थात् जो वचनका अविषय है; वह चिद्रप तेज जयवन्त होवे ॥ ५ ॥ वह चैतन्यरूप तत्त्व सब प्रकारके विकल्पोंसे रहित है और उधर वह मन कर्मजनित राग-द्वेषके आश्चयसे होनेवाले विकल्पस्त्रूप है । इसीलिये जब वह चैतन्य तत्त्व उस मनका भी विषय नहीं है तब फिर जड़-स्वरूप (अचेतन) शरीरकी तो बात ही क्या है— उसका तो विषय वह कभी हो ही नहीं सकता है ॥ ६ ॥ जब वह चैतन्य रूप तेज मनका और वचनका भी विषय वह कभी हो ही नहीं सकता है ॥ ६ ॥ जब वह चैतन्य रूप तेज मनका और वचनका भी विषय नहीं है तब तो वह आकाशकुसुमके समान असत् हो जावेगा, ऐसी भी यहां आशंका नहीं करनी चाहिये; क्योंकि, वह स्वानुभवका विषय है । इसीलिये

१ अ क चेतोवृत्तिव्यापार । २ क जलं विभिन्ति । ३ श समता सरोवरस्य । ४ क नमतातः । ५ क पूर्णयोगेन । ६ श 'समूहं' नास्ति । ७ श जात ।

- 555) नूनमत्र परमात्मनि स्थितं स्वान्तमन्तमुपयाति तद्वहिः। तं विश्वाय सततं भ्रमत्यदः को विमेति मरणान्न भूतले॥ ८॥
- 556) तत्त्वमात्मगतमेव निश्चितं यो ऽन्यदेशनिहितं समीक्षते। यस्तु मुएिविधृतं प्रयत्नतः फानने मृगयते स मृढधीः॥९॥
- 557) तत्परः परमयोगसंपदां पात्रमत्र न पुनर्वहिर्गतः। नापरेण चिल[ल]तो यथेप्सितः स्थानलाभविभवो विभाव्यते॥ १०॥
- 558) साधुलक्ष्यमनघाप्य चिन्मये यत्र सुप्रु गहने तपखिनः। अप्रतीतिभुवमाधिता जडा भान्ति नाट्यगतपात्रसंनिभाः॥११॥
- 559) भूरिधर्मयुतमप्ययुद्धिमानन्धहस्तिविधिनाववुध्य यत्। भ्राम्यति प्रजुरजनमसंकटे पातु वस्तव्तिशायि चिनमहः॥ १२॥

राष्ट्रनीयम् । यतः सकाशात् । स्वानुभृतिविषयः गोचरः । ततः कारणात् । खपुष्पवत् नास्ति इति न ॥ ७ ॥ नृनं निश्चितम् । खान्तं मनः । अत्र परमात्मनि । स्थितम् । अन्तं विनाशम् उपयाति । तत्तस्थात्कारणात् । तं परमात्मानम् । विद्याय सक्ता । अदः मनः । सततं निरन्तरम् । विद्या स्थानि । भूनति । भूनते भरणात् कः न विमेति ॥८॥ यः आत्मगतं तत्वम् अन्यदेशनिहितं निष्ठितं स्वनीक्षते । सः । मृद्रधीः मृद्धाः । मृद्रिविभृतं वस्तु । कानने वने । प्रयत्नतः । गृगयते अवलोकयति ॥९॥ अत्र परमात्मनि । तत्परः सावधानः भव्यः । परमयोगसंपदो पात्रं भवेत् । पुनः विद्यातः न भवेत् । आत्मरिहतः आत्मपात्रं न भवेत् । अपरेण यथा चित्र । ति विद्यातः स्थानलाभविभवः । न विभाव्यते न प्राप्यते ॥ १० ॥ यत्र चिन्मये । तपित्वनः सुनीक्षराः । साधु लक्ष्यं समीचीनस्वभावम् । अनवाप्य अप्राप्य । अप्रतीतिभुवम् आधिताः मुनीक्षराः । जडा मूर्खाः । भन्ति । के इव । नाव्यगतपात्रसंनिभाः सद्दशाः शोभन्ते ॥ ११ ॥ तत् चिन्महः । वः युष्मान् । पात् रक्षतु । किलक्षणं महः । अतिशायि अतिशययुक्तम् । यत् वैतन्यतत्वम् । भृरिधमयुतम् अपि । अयुद्धिमान् मूर्खः । अन्यहिष्विविधना । आत्मानम् । अतिशायि अतिशययुक्तम् । यत् वैतन्यतत्वम् । भृरिधमयुतम् अपि । अयुद्धिमान् मूर्खः । अन्यहिष्विविधना । आत्मानम् ।

वह सत् ही हैं, न िक असत् ॥ ७ ॥ यहां परमात्मामें स्थित हुआ मन निश्चयसे मरणको प्राप्त हो जाता है । इसील्पिये वह उसे (परमात्माको ) छोड़कर निरन्तर वाह्य पदार्थोमें विचरता है । ठीक है— इस पृथिवी-तल्पर मृत्युसे कौन नहीं उरता है ! अर्थात् उससे सव ही उरते हैं ॥ ८ ॥ चैतन्य तत्त्व निश्चयसे अपने आपमें ही स्थित है, उस चैतन्यरूप तत्त्वको जो अन्य स्थानमें स्थित समझता है वह मृत्वे मुद्दीमें रखी हुई वस्तुको मानों पयक्रपूर्विक वनमें खोजता है ॥ ९ ॥ जो मत्र्य जीव इस परमात्मतत्त्वमें तल्लीन होता है वह समाधिरूप सम्पत्तियोंका पात्र होता है, किन्तु जो वाह्य पदार्थोमें मुग्ध रहता है वह उनका पात्र नहीं होता है । ठीक है— जो दूसरे मार्गसे चल रहा है उसे इच्छानुसार स्थानकी प्राप्तिरूप सम्पत्ति नहीं प्राप्त हो सकती है ॥ १० ॥ जो तपस्वी अतिशय गहन उस चैतन्यखरूप तत्त्वके विषयमें लक्ष्य (वेध्य ) को न पाकर अतत्त्वश्रद्धान (मिथ्याल ) रूप भूमिकाका आश्रय लेते हैं वे मृद्धनुद्धि नाटकके पात्रोंके समान प्रतीत हैं ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार नाटकके पात्र राजा, रंक एवं साधु आदिके भेषको ग्रहण करके और तदनुसार ही उनके चित्रको दिखला करके दर्शक जनोंको यद्यपि मुग्ध कर लेते हैं, फिर भी वे यथार्थ राजा आदि नहीं होते । ठीक इसी प्रकारसे जो बाह्य तपश्चरणादि तो करते हैं, किन्तु सम्यग्दर्शनसे रहित होनेके कारण उस चैतन्य तत्त्वका अनुभव नहीं कर पाते हैं वे योगीका मेष ले करके भी वास्तविक योगी नहीं हो सकते ॥ ११ ॥ अज्ञानी प्राणी बहुत धर्मोवाले जिस चेतन तत्त्वको अन्ध-हस्ती न्यायसे जान करके अनेक जन्म-मरणोंसे भयानक इस संसारमें परिश्रमण करता है वह अनुपम चेतन तत्त्वरूप तेज आप सबकी रक्षा

- 560) कर्मचन्धकलितो ऽप्यचन्धनो रागद्वेपमलिनो ऽपि निर्मलः। देहवानपि च देहवर्जितश्चित्रमेतद्खिलं किलात्मनः॥ १३॥
- 561) निर्विनारामि नारामाश्रितं रान्यमप्यतिरायेन संभृतम्। एकमेच गतमप्यनेकतां तत्त्वमीदगिप नो विरुध्यते॥ १४॥
- 562) विस्मृतार्थपरिमार्गणं यथा यस्तथा सहजचेतनाश्रितः। स भ्रमेण परमेकतां गतः स्वस्वरूपपदमाश्रयेद्भवम्॥ १५॥
- 563) यद्यदेव मनसि स्थितं भवेत् तत्तदेव सहसा परित्यजेत्। इत्युपाधिपरिहारपूर्णता सा यदा भवति तत्पदं तदा॥ १६॥

अवबुध्य ज्ञात्वा। प्रचुरजन्मसंकटे भ्राम्यति ॥ १२ ॥ किल इति सत्ये। आत्मनः एतत् । चित्रम् अर्खिलम् आर्थ्यम् । तिकम् । कर्मवृन्धकलितः व्याप्तः अपि आत्मा । अवन्धनः वन्धरिहतः । रागद्वेषमिलनः आत्मा अपि निर्मलः । च पुनः । देहवानिप आत्मा देहवर्जितः । एतत्सर्वं चित्रम् ॥ १३ ॥ ईटक् अपि तत्त्वं नो विरुध्यते । महः निर्विनाशमि नाशम् आश्रितम् । स्त्यम् अपि अतिशयेन संमृतम् । एकमि आत्मतत्त्वम् अनेकतां गतम् । ईटग् अपि तत्त्वं नो विरुध्यते ॥ १४ ॥ सः भव्यः । क्रमेण खखरूपपदम् आश्रयेत् । किलक्षणः स भव्यः । धुवं परम् एकतां गतः यः भव्यः । तथा सहजचेतनाश्रितः यथा विस्मृतायं परिसार्गणं विस्मृत-अर्थ-अवलोकनं विचारणं वा ॥ १५ ॥ यत् यत् विकल्पं मनिस स्थितं भवेत् तत्त्वेव विकल्पं सहसा शिष्रण् परिस्थितेत् । इति उपाधिपरिहारपूर्णता संकल्पविकल्पपरिहारः त्यागः यदा भवित तदा तत्पदं मोक्षपदं भवित ॥ १६ ॥

करे ॥ विशेषार्थ- जिस प्रकार अन्धा मनुष्य हाथींके यथार्थ आकारको न जानकर उसके जिस अवयव (पांव या सूंड आदि ) का स्पर्श करता है उसको ही हाथी समझ बैठता है, उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव अनेक धर्म युक्त उस चेतन तत्त्वको यथार्थ स्वरूपसे न जानकर एकान्ततः किसी एक ही धर्मस्वरूप समझ बैठता है। इसी कारण वह जन्म-मरण स्वरूप इस संसारमें ही परिभ्रमण करके दुख सहता है ॥ १२ ॥ यह आत्मा कर्मबन्धसे सहित होकर भी बन्धनसे रहित है, राग-द्वेषसे मलिन होकर भी निर्मल है, तथा शरीरसे सम्बद्ध होकर भी उस शरीरसे रहित है। इस प्रकार यह सब आत्माका स्वरूप आश्चर्यजनक है ॥ विशेषार्थ-अभिप्राय यह है कि शुद्ध निश्चयनयसे इस आत्मांके न राग-द्वेष परिणाम हैं, न कर्मोंका बन्ध है, और न शरीर ही है। वह वास्तवमें वीतराग, स्वाधीन एवं अशरीर होकर सिद्धके समान हैं। परन्तु पर्यायस्वरूपसे वह कर्मबन्धसे सिहत होकर राग-द्वेषसे मिलन एवं शरीरसे सिहत माना जाता है ॥ १३ ॥ वह आत्मतत्त्व विनाशसे रहित होकर भी नाशको प्राप्त है, शून्य होकर भी अतिशयसे परिपूर्ण है, तथा एक होकर भी अनेकताको प्राप्त है। इस प्रकार नयविवक्षासे ऐसा माननेमें कुछ भी विरोध नहीं आता है ॥ १४ ॥ जिस प्रकार मुर्छित मनुष्य स्वाभाविक चेतनाको पाकर (होशमें आकर) अपनी भूली हुई वस्तुकी खोज करने लगता है उसी प्रकार जो भव्य प्राणी अपने स्वाभाविक चैतन्यका आश्रय लेता है वह क्रमसे एकत्वको प्राप्त होकर अपने स्वाभाविक उत्कृष्ट पद (मोक्ष) को निश्चित ही प्राप्त कर लेता है ॥ १५ ॥ जो जो विकल्प आकर मनमें स्थित होता है उस उसको शीघ्र ही छोड़ देना चाहिये । इस प्रकार जब वह विकल्पोंका त्याग परिपूर्ण हो जाता है तब वह मोक्षपद भी प्राप्त हो जाता है ॥ १६॥

१ क चित्रं आश्चर्ये अखिलं। २ क 'अपि' नास्ति । ३ का 'स' नास्ति । ४ का यथा ।

- 564) संहतेषु खमनो ऽनिलेषु यञ्जाति तत्त्वममलात्मनः परम्। तज्ञतं परमनिस्तरङ्गतामशिष्य इह जनम्कानने ॥ १७ ॥
- 565) मुक्त इत्यपि न कार्यमञ्जला कर्मजालकलितो ऽहमित्यपि। निर्विकलपदवीमुपाश्रयन् संयमी हि लभते परं पदम्॥ १८॥
- 566) कमें चाहमिति च द्रये सति द्वेतमेतदिह जन्मकारणम्। एक इत्यपि मतिः सती न यत्साप्युपाधिरचिता तदङ्गभृत् ॥ १९॥
- 567) संविशुद्धपरमात्मभावना संविशुद्धपदकारणं भवेत्। सेतरेतररुते सुवर्णतो लोहतश्च विरुतीस्तदाश्रिते<sup>।</sup>॥ २०॥
- 568) कर्म भिन्नमिनशं स्वतो ऽिखलं पश्यतो विश्वद्योधचक्षुपा। तत्कृते ऽपि परमार्थवेदिनो योगिनो न सुखदुःखक्षपना॥ २१॥
- 569) मानसस्य गतिरस्ति चेन्निरालम्य पव पथि भास्त्रतो यथा। योगिनो रगवरोधकारकः संनिधिर्न तमसां कदाचन॥ २२॥

र्बमनोऽनिद्येषु इन्द्रियमन-उच्युासनिःश्वासेर्षु । चंद्रतेषु संकोचितेषु । यत् । परम् उत्कृष्टम् । अमलात्मनः तत्त्वम् । भाति शोभते तत्परमनित्तरक्षतो गतं विकल्परिहतं तत्त्वं विदि । तत्तत्त्वम् इह जन्मकानने वने उम्रः अप्तिः॥ १७॥ अहं कर्मजालकलितः इलिपि शोकं योगी न करोति । अञ्चसा सामस्लेन । अहं कर्मजालरहितः मुक्तः इति हर्पं न कार्यं करणीयम् । संयमी निर्विकलप पदमीम् उपाश्रयन् । हि यर्तः । परं पदं लभते प्राप्नोति ॥ १८ ॥ कर्मं च पुनः अहम् एतिचन्तने हये सति । इह लोके । एतत द्वैतम्। अहमेव कमें इति युद्धिः चिन्तनं संसारकारणम्। कमें एव अहम् इति मतिः सती न। अन्नमृत् जीवः। तस्य जीवस्य इति मितः सापि उपाधिरिचता ॥ १९ ॥ संविशुद्धपरमात्मभावना संविशुद्धपदकारणं भवेत् । सा भावना इतरा अशुद्धा इतरकृते अशुद्धपदकारणाय भवेत् । लोहतः विकृतिः लोहमयी भवेत् । च पुनः । सुवर्णतः विकृतिः सुवर्णमयी भवेत् । लोहाश्रित लोहमयी । सुवर्णाश्रिता सुवर्णमयी ॥ २० ॥ विशद्योधचक्षुपा निर्मलज्ञाननेत्रेण । अखिलं समस्तम् । कर्म । अनिशम् । खत भात्मनः सकाशात् । भिन्नं पश्यतः योगिनः मुनेः । सुखदुःखकल्पना न भवेत् । क सित । तत्कृतेऽपि तैः रागादिभिः सुर्वे वा दुःखे वी कृतेऽपि । किंलक्षणस्य मुनेः । परमाधंवैदिनः ॥ २१ ॥ चेयदि । योगिनः मुनेः । मानसस्य गतिः निरालम्बं इन्द्रिय, मन एवं श्वासोच्छ्वासके नष्ट हो जानेपर जो निर्मल आत्माका उत्क्रष्ट स्वरूप प्रतिभासित होता है वह अतिशय स्थिरताको प्राप्त होकर यहां जन्म (संसार) रूप वनको जलानेके लिये तीक्ष्ण अग्निके समान होता है ॥ १७ ॥ वास्तवमें 'मैं मुक्त हूं' इस प्रकारका भी विकल्प नहीं करना चाहिये तथा 'में कर्मोंके समूहसे सम्बद्ध हूं' ऐसा भी विकल्प नहीं करना चाहिये। कारण यह है कि संयमी पुरु निर्विकल्प पदवीको प्राप्त होकर ही निश्चयसे उत्कृष्ट मोक्षपदको प्राप्त करता है ॥ १८॥ है प्राणी । 'कर और में इस प्रकार दो पदार्थोंकी कल्पनांके होनेपर जो यहां द्वैतबुद्धि होती है वह संसारका कारण है। तथ 'मैं एक हूं' इस प्रकारका भी विकल्प योग्य नहीं है, क्योंकि, वह भी उपाधिसे निर्मित होनेके कारण संसारक ही कारण होता है ॥ १९ ॥ अतिशय विशुद्ध परमात्मतत्त्वकी जो भावना है वह अतिशय निर्मल मोक्षपदर्क कारण होती है । तथा इससे विपरीत जो भावना है वह संसारका कारण होती है । ठीक है- सुवर्णसे जे पर्याय उत्पन्न होती है वह सुवर्णमय तथा लोहसे जो पर्याय उत्पन्न होती है वह लोहमय ही हुआ करत है॥ २०॥ समस्त कर्म मुझसे भिन्न हैं, इस प्रकार निरन्तर निर्मल ज्ञानरूप नेत्रसे देखनेवाले ए यथार्थ स्वरूपके वेत्रा योगीके कर्मकृत सुल-दुखके होनेपर भी उसके उक्त सुल-दुखकी कल्पना नहीं होती ॥ २१ ॥ यदि योगीके मनकी गति सूर्यके समान निराधार मार्गमें ही हो तो उसके देखनेमें बाध

१ क स्व। २ व तदङ्गमृतः। ३ क विकृतिस्तदाश्रिता। ४ श मनउस्वासेषु। ५ क यत्। ६ श इति। ७ श जीवः तर संबुद्धिः हे जीव इति। ८ श सा उपाधि। ९ क चक्षुषा ज्ञाननेत्रेण। १० श वा नास्ति।

- 570) रुजरादिविक्रतिर्न मे ऽञ्जसा सा तनोरहमितः सदा पृथक् । मीलिते ऽपि सति से विकारिता जायते न जलदैर्विकारिभिः॥ २३॥
- 571) व्याधिनाङ्गमभिभूयते परं तद्गतो ऽपि न पुनश्चिदात्मकः। उत्थितेनं गृहमेव दद्यते विद्वना न गगनं तदाश्चितम्॥ २४॥
- 572) वोधरूपमखिलैरुपाधिभिर्विर्जितं किमपि यत्तदेव नः। नान्यदृष्पमि तत्त्वमीदृशं मोक्षहेत्ररिति योगनिश्चयः॥ २५॥
- 573) योगतो हि लभते विवन्धनं योगतो ऽपि किल मुच्यते नरः। योगवर्त्म विषमं गुरोगिरा वोध्यमेतद्खिलं मुमुश्चणा॥ २६॥
- 574) शुद्धबोधमयमस्ति वस्तु यद् रामणीयकपदं तदेव नः। स प्रमाद इह मोहजः क्वित्कल्प्यते वद परो[रे]ऽपि रम्यता॥२७॥

हुंचानेवाळी अन्धकार (अज्ञान) की समीपता कभी भी नहीं हो सकती है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार तेराधार आकाशमार्गमें गमन करनेवाळे स्र्यंके रहनेपर अन्धकार किसी प्रकारसे बाधा नहीं पहुंचा सकता है । प्रकार समस्त मानसिक विकल्पोंसे रिहत आत्मतत्त्वमें संचार करनेवाळे योगीके तत्त्वदर्शनमें ।ज्ञान-अन्धकार भी बाधा नहीं पहुंचा सकता है ॥ २२ ॥ रोग एवं जरा आदि रूप विकार वास्तवमें ।रा नहीं है, वह तो शरीरका विकार है और मैं उस शरीरसे सम्बद्ध होकर भी वस्तुतः उससे सर्वदा भेन हूं । ठीक है—विकारको उत्पन्न करनेवाळे मेघोंके साथ आकाशका मिलाप होनेपर भी ।समें किसी प्रकारका विकारभाव नहीं उदित होता ॥ २३ ॥ रोग केवळ शरीरका अभिभव करता है, केन्तु वह उसमें स्थित होनेपर भी चेतन आत्माका अभिभव नहीं करता । ठीक है—उत्पन्न हुई गिम केवळ घरको ही जळाती है, किन्तु उसके आश्रयमूत आकाशको नहीं जळाती है ॥ २४ ॥ ।मस्त उपाधियोंसे रिहत जो कुछ भी ज्ञानरूप है वही हमारा स्वरूप है, उससे भिन्न थोड़ा-सा भी तत्त्व मारा नहीं है; इस प्रकारका योगका निश्चय मोक्षका कारण होता है ॥ २५ ॥ मनुष्य योगके निमित्तसे वेशेष बन्धनको प्राप्त करता है, तथा योगके निमित्तसे ही वह उससे मुक्त भी होता है । इस प्रकार तेगका मार्ग विषम है। मोक्षाभिळापी भव्य जीवको इस समस्त योगमार्गका ज्ञान गुरुके उपदेशसे प्राप्त करना ग्राहिये ॥ २६ ॥ जो ग्रुद्ध ज्ञानस्वरूप वस्तु है वही हमारा स्मणीय पद है । इसके विपरीत जो अन्य

१ **अः रा** उच्छितेन । २ रा विकारिभिर्मेषैः विकारकरणशीलैः जलदैः । संमीलिते । २ रा 'सित' नास्ति । ४ रा 'तदाश्रितं' नास्ति । विकारकरणशीलैः जलतः ।

- 575) आत्मयोधशुचितीर्थमद्भुतं स्नानमत्र कुरुतोत्तमं बुधाः। यत्र यात्यगरतीर्थकोटिभिः क्षालयत्यपि मलं तदान्तरम्'॥ २८॥
- 576) चित्समुद्रतद्ववासेवया जायते किमु न रत्तसंचयः। दुःखहेतुरमुतस्तु दुर्गतिः किं न विष्ठवमुपैति योगिनः॥ २९॥
- 577) निश्चयावगमनस्थितित्रयं रत्तसंचितिरियं परात्मिन । योगरुपिविषयीभवन्नसौ निश्चयेन पुनरेक एव हि ॥ ३०॥

स मोहनः मोह-उरपतः । प्रमादः । यत्र प्रमादे । क्रिनित् समये । अपरेऽपि वस्तुनि रम्यता कल्प्यते सा मोहशक्तिः ॥ २७ ॥ आत्मवोधः आत्मन्नानम् । श्रुचितीर्थम् अद्भुतम् उत्तमम् अस्ति । भो वुधाः पण्डिताः । अत्र आत्मतीर्थे । स्नानं क्रस्त । यन्मलम् अपरतीर्थन्नोटिभिः न याति । तन्मलं अन्तरह्मलम् । आत्मतीर्थन्नानेन कृत्वा याति ॥ २८ ॥ चित्समुद्रतटबद्धसेवया चैतन्यसमुद्रसेवया कृत्वा । योगिनः रक्षसंचयः किष्ठु न जायते । अपि तु दर्शनादिरस्रसंचर्यः जायते । तु पुनः । अमुतः दर्शनादिरस्रसंचर्यः वृगितिः । विष्ट्यं विनाशम् । कि न उपैति । अपि तु विनाशम् उपैति । किलक्षणा दुर्गतिः । दुःखहेतुः ॥ २९ ॥ परात्मनि विषये निधय-अवगमन-स्थितिदर्शनज्ञानचारित्रत्रयं रस्नसंचितिः इयं कथ्यते । पुनः । असौ रस्नसंचितिः ।

किसी वाह्य जड़ वस्तुमें भी रमणीयताकी कल्पना की जाती है वह केवल मोहजनित प्रमाद है ॥ २७ ॥ आत्मज्ञानरूप पवित्र तीर्थ आश्चर्यजनक है । हे विद्वानो ! आप इसमें उत्तम रीतिसे स्नान करें। जो अभ्यन्तर मल दूसरे करोड़ों तीथोंसे भी नहीं जाता है उसे भी यह तीर्थ घो डालता है ॥ २८ ॥ चैतन्य-रूप समुद्रके तटसे सम्बन्धित सेवाके द्वारा क्या रहोंका संचय नहीं होता है ! अवस्य होता है । तथा उससे दुखकी कारणीभूत योगीकी दुर्गति क्या नाशको नहीं प्राप्त होती है ! अर्थात् अवस्य ही वह नाशको प्राप्त होती है ॥ विशेषार्थ-जिस प्रकार समुद्रके तटपर रहनेवाले मनुष्यके पास कुछ बहुमूल्य रलोंका संचय हो जाता है तथा इससे उसकी दुर्गति (निर्धनता) नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार चैतन्य-रूप समुद्रके तटकी आराधना करनेवाले योगीके भी अमूल्य रहों (सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र आदि) का संचय हो जाता है और इससे उसकी दुर्गति (नारक पर्याय आदि) भी नष्ट हो जाती है । इस प्रकार उसे नारकादि पर्यायजनित दुखके नष्ट हो जानेसे अपूर्व शान्तिका लाभ होता है ॥२९॥ परमात्माके विषयमें जो निश्चय, ज्ञान और स्थिरता होती है; इन तीनोंका नाम ही रत्नसंचय है। वह परमात्मा योगरूप नेत्रका विषय है । निश्चिय नयकी अपेक्षा वह रत्नत्रयस्वरूप आत्मा एक ही है, उसमें सम्यग्दर्शनादिका भेद भी दृष्टिगोचर नहीं होता ॥ विशेषार्थ- सम्यग्दर्शनादिके स्वरूपका विचार निश्वय और व्यवहारकी अपेक्षा दो प्रकारसे किया जाता है। यथा- जीवादि सात तत्त्वोंका यथार्थ श्रद्धान करना, यह व्यवहार सम्यग्दर्शन है। उक्त जीवादि तत्त्वोंका जो यथार्थ ज्ञान होता है, इसे व्यवहार सम्यग्ज्ञान कहते हैं। पापरूप कियाओंके परित्यागको व्यवहार सम्यक्चारित्र कहा जाता है। यह व्यवहारकी अपेक्षा उनके खरूपका विचार हुआ। निश्चय नयकी अपेक्षा उनका स्वरूप इस प्रकार है—शुद्ध आत्माके विषयमें रुचि उत्पन्न होना निश्चय सम्य-ग्दरीन, उसी आत्माके खरूपका जानना निश्चय सम्यग्ज्ञान, और उक्त आत्मामें ही लीन होना यह निश्चय चारित्र कहा जाता है। इनमें व्यवहार जहां तक निश्चयका साधक है वहां तक ही वह उपादेय है, वस्तुतः वह असत्यार्थ होनेसे हेय ही है। उपादेय केवल निश्चय ही है, क्योंकि, वह यथार्थ है। यहां निश्चय रत्नत्रयके

१ क तदन्तरं। २ अप दा कल्पयेत्। ३ दा रत्नत्रयसंचयो। ४ दा रत्नत्रयसंचयात्।

- 578) प्रेरिताः श्रुतगुणेन शेमुपीकार्मुकेण शरवद् हगाद्यः। बाह्यवेध्यविषये रुतश्रमाश्चिद्रणे प्रहतकर्मशत्रवः॥ ३१॥
- 579) चित्तवाच्यकरणीयवर्जिता निश्चयेन मुनिवृत्तिरीहशी। अन्यथा भवति कर्मगौरवात् सा प्रमादपदवीमुपेयुपः॥ ३२॥
- 580) सत्समाधिशशालाञ्छनोदयादुल्लसत्यमलवोधवारिधिः। योगिनो ऽणुसदृशं विभाव्यते यत्र मग्नमखिलं चराचरम्॥ ३३॥
- 581) कर्मशुष्कतृणराशिष्मतो ऽप्युद्गते श्रुचिसमाधिमारुतात्। भेववोधदह्ने हृदि स्थिते योगिनो हृटिति भससाद्भवेत्॥ ३४॥
- 582) चित्तमत्तकरिणा न चेद्धतो दुष्टवोधवनविद्वनाथवा। योगकल्पतसरेष निश्चितं वाञ्छितं फलति मोक्षसत्फलम् ॥ ३५॥

योगदृष्टिविषयी भवन् निश्चयेन एकः आत्मा ॥ ३०॥ शेमुपीकार्मुकेण श्रेष्ठवृद्धिधनुपा । श्रुतगुणेन श्रुतपण्चेन (?) दर्शनज्ञानचारित्रशराः । प्रेरिताः । क । बाह्यवेध्यविषये परपदार्थे । चिद्रणे चैतन्यरणे । कृतश्रमाः प्रहृतकर्मशत्रवः जाताः कर्मशत्रवः हताः ॥ ३१ ॥ निश्चयेन मुनिवृत्तिरीदृशी । किलक्षणा । चित्तवाच्यकरणीयवर्जिता मनो-इन्द्रियरिहृताः । प्रमादपद्वीम् उपेयुषः प्राप्तवतः । मुनेः कर्मगौरवातः । सा वृत्तिः अन्यथा भवति सा मुनिवृत्तिः विपरीता भवेत् ॥ ३२ ॥ सत्समाधिश्वरालाञ्छनोदयात् उपशमचन्द्रोदयात् । योगिनः मुनेः । अमलवोधवारिधिः वोधसमुद्रः । उल्लसि । यत्र ज्ञानसमुद्रे । ममम् अखिलं चराचरम् अणुसदृशं विभाव्यते ॥ ३३ ॥ योगिनः कर्मशुष्कतृणराशिः । झटिति शिव्रण । भस्मसात् भसीभावम् । भवेत् । क सति । श्रुचिसमाधिमाकृतात् । उद्गतेऽपि भेदवोधदृहने हृदि स्थिते सति । किलक्षणा तृणराशिः । उत्रतः ॥ ३४ ॥ थोगकृत्वर्ता । व्याविस्ता । निश्चतं वाञ्छितं मोक्षफलं फलति । चेयदि । चित्तमत्तकरिणा मनोहित्तना । न हतः न पीछितः । अथ । चेयदि । दृष्ट्वोध-कुज्ञान-विह्वना-अगिना न भस्मीकृतः । तदा वाञ्छतं फलिते ॥ ३५ ॥

स्वरूपका ही दिग्दर्शन कराया गया है। वह निर्मल ध्यानकी अपेक्षा रखता है।। ३०॥ आगमरूप डोरीसे संयुक्त ऐसे बुद्धिरूप घनुषसे प्रेरित सम्यन्दर्शनादिरूप वाण चैतन्यरूप रणके भीतर वाद्य पदार्थरूप रूक्यके विषयमें परिश्रम करके कर्मरूप शत्रुओंको नष्ट कर देते हैं।। विशेषार्थ—अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार रणभूमिं डोरीसे सुसिज्जित धनुषके द्वारा छोड़े गये वाण रूक्ष्यभूत शत्रुओंको वेधकर उन्हें नष्ट कर देते हैं उसी प्रकार यहां चैतन्यरूपी रणभूमिं आगमाभ्यासरूपी डोरीसे बुद्धिरूपी धनुषको सुसिज्जित कर उसकी प्रेरणासे प्राप्त हुए सम्यग्दर्शनादिरूपी वाणोंके द्वारा कर्मरूपी शत्रु भी नष्ट कर दिये जाते हैं।। ३१।। निश्चयसे मुनिकी शृति मन, वचन एवं कायकी प्रशृतिसे रहित ऐसी होती है। ताल्पर्य यह कि वह मनोगुप्ति, वचनगुप्ति एवं कायगुप्तिसे सहित होती है। परन्तु प्रमाद अवस्थाको प्राप्त हुए मुनिके कर्मकी अधिकताके कारण वह (मुनिशृत्ति) इससे विपरीत अर्थात् उपर्युक्त तीन गुप्तियोंसे रहित होती है।। ३२।। समीचीन समाधिरूप चन्द्रमाके उदयसे हिंदत होकर योगीका निर्मल ज्ञानरूप समुद्र दृद्धिको प्राप्त होता है, जिसमें द्वा हुआ यह समस्त चराचर विश्व अणुके समान प्रतिभासित होता है।। ३३।। पवित्र समाधिरूप वायुके द्वारा योगीके हृदयमें स्थित भेदज्ञानरूपी अग्निके प्रज्वित होनेपर उसमें ऊंचा भी कर्मरूपी सूखे तृणोंका ढेर शीघ ही भस्स हो जाता है।। ३४।। यदि यह योगरूपी कल्पवृक्ष उन्मत्त हाथीके द्वारा

१ क वेच । २ क ब झगिति । ३ श दृष्टिः । ४ क विषये पदार्थे । ५ क झगिति । ६ क भस्मभावं । ७ क चेचिद् । चित्तमत्तकरिणा मनोहस्तिना । न हतः न पीडितः । अथवा । चेचिद् । दुष्टने ४ कुज्ञानविद्धना अक्षिना न भसीकृतः । तदा एषः योगकल्पतरुः कुरुः निश्चितं वांछितं मोक्षफलं फलति ॥ ३५॥

- 583) तावदेव मतिवाहिनी सदा धावति श्रुतगता पुरः पुरः। यावदत्र परमात्मसंविदा भिद्यते न हृदयं मनीपिणः॥ ३६॥
- 584) यः कपायपवनैरचुम्वितो वोधविह्नरमलोल्लसङ्ग्रीः। किं न मोहितिमिरं विखण्डयन् भासते जगति चित्पदीपकः॥ ३७॥
- 585) वाण्यशास्त्रगहने विद्यारिणी या मतिर्वहुविकल्पधारिणी। चित्स्वरूपकुलसमानिर्गता सा सती न सहशी कुयोपिता॥ ३८॥
- 586) यस्तु हेयमितरच भावयन्नाद्यतो हि परमान्नुमीहते। तस्य दुद्धिरुपदेशतो गुरोराश्रयेत्स्वपदमेव निश्चलम्॥ ३९॥
- 587) सुप्त एप वतुमोहेनिद्रया लितः स्वमवलादि पश्यति । जात्रतोश्यवचसा गुरोर्गतं संगतं सकलमेव दश्यते ॥ ४०॥

अत्र लोके । मनीपिणः मतिवाहिनी पण्डितस्य युद्धिनयी । तावदेव तावत्कालम् । श्रुतगता सिद्धान्ते प्राप्ता । पुरः पुरः अप्रे अप्रे । सदा धावति । यावत्कालम् । परमात्मसंविदा परमात्मशानेन । हृदयं न भियते ॥ ३६ ॥ चित्रवीपकः मोहतिमिरं विखण्डयन् जगति विषये किं न भासते । अपि तु भासते । यः चैतन्यदीपकः कषायपवनैः अचुम्चितः । किंलक्षणः चैतन्यदीपकः । वोधविद्धः । अमल-निमेल-उल्लसद्दशः अचलयोगविति । ३० ॥ या मितः वाखशाल्याहने वने । विहारिणी खेच्छाचरणशीला । किंलक्षणा मितः । बहुविकल्पधारिणी । पुनः चित्खक्षपकुलसद्भिनिता । सा मितः सती साध्वी न । कुयोपिता सहशी सा मितः ॥३८॥ यः भन्यः । हेयं लाज्यम् । तु पुनः । इतरत् अहेयम् उपादेयम् । द्धयम् । भावयन् विचारयन् । आग्रतः हेयात् । परम् उपादेयम् । आश्रुं प्रार्शुंम् । इहते वाञ्छति । तस्य बुद्धिः ग्रुरोः उपदेशतैः । निथलं खपदम् आश्रयेत् ॥ ३९॥ एष जीवः सुनः बहुमोहनिद्या लितः । अवलादि सं पर्यित कलत्रादि आत्मीयं पर्यति । ग्रुरोः उचववर्षा उच्चवचनेन । जाप्रता

अथवा मिय्याज्ञानरूपी अग्निके द्वारा नष्ट नहीं किया जाता है तो वह निश्चयसे अमीष्ट मोक्षरूपी उत्तम फलको उत्पन्न करता है।। ३५ ॥ यहां विद्वान् साधुकी बुद्धिरूपी नदी आगममें स्थित होकर निरन्तर तब तक ही आगे आगे दोड़ती है जब तक कि उसका हृदय उत्कृष्ट आत्मतत्त्वके ज्ञानसे भेदा नहीं जाता ॥ विशेषार्थ—इसका अभिप्राय यह है कि विद्वान् साधुके ियं जब उत्कृष्ट आत्माका स्वरूप समझमें आ जाता है तब उसे श्रुतके परिशीलनकी विशेष आवश्यकता नहीं रहती। कारण यह कि आत्मतत्त्वका परिज्ञान प्राप्त करना यही तो आगमके अभ्यासका फल है, सो वह उसे प्राप्त हो ही जुका है। अब उसके लिये मोक्षपद कुछ दूर नहीं है॥ ३६॥ जो चैतन्यरूपी दीपक कपायरूपी वायुसे नहीं छुआ गया है, ज्ञानरूपी अग्निसे सहित है, तथा प्रकाशमान निर्मल दशाओं (द्रव्यपर्यायों) रूप दशा (बची) से प्रशोमित है, वह क्या संसारमें मोहरूपी अन्धकारको नष्ट करता हुआ नहीं प्रतिभासित होता है। अर्थात् अवश्य ही प्रतिभासित होता है। ३७॥ जो बुद्धिरूपी स्त्री वाहा शास्त्ररूपी वनमें घूमनेवाली है, बहुतसे विकल्पोंको धारण करती है, तथा चैतन्यरूपी कुलीन घरसे निकल चुकी है; वह पतित्रताके समान समीचीन नहीं है, किन्तु दुराचारिणी स्त्रीके समान है।। ३८॥ जो मध्य जीव हेय और उपादेयका विचार करता हुआ पहले (हेय) की अपेक्षा दूसरे (उपादेय) को प्राप्त करनेका प्रयत्न करता है उसकी बुद्धि गुक्के उपदेशसे स्थिर आत्मपद (मोक्ष) को ही प्राप्त करती है।। ३९॥ मोहरूपी गाढ़ निद्वाके वशीभृत होकर सोया हुआ यह प्राणी स्त्री-पुत्रादि बाह्य वस्तुओंको अपनी समझता है। वह जब गुरुके ऊंचे वचन अर्थात् उपदेशसे जाग उठता है तब संयोगको प्राप्त हुए उन

१ भ क सहराः। २ भ विषंडयन्, क विडम्बयन् । ३ च सुप्त एतदिह मोह०। ४ क वर्तिनः । ५ क 'त्याज्यं' नास्ति । ६ क 'प्रासं' नास्ति । ७ क उपदेशात् । ८ श गुरोर्वचसा । पदानं ० २३

- 588) जिंदितेन वहुना किमाश्रयेद् बुद्धिमानमलयोगसिद्धये । साम्यमेव सक्लैक्पाधिभिः कर्मजालजनितैर्विवर्जितम् ॥ ४१ ॥
- 589) नाममात्रकथया परात्मनो भूरिजन्मकृतपापसंक्षयः। बोघवृत्तरुचयस्तु तद्गताः कुर्वते हि जगतां पतिं नरम्॥ ४२॥
- 590) चित्स्वरूपपद्छीनमानसो यः सदा स किल योगिनायकैः। जीवराशिरखिलश्चिदात्मको दर्शनीय इति चात्मसंनिभः॥ ४३॥
- 591) अन्तरङ्गवहिरङ्गयोगतः कार्यसिद्धिरिखलेति योगिना। आसितव्यमनिशं प्रयत्नतः स्वं परं सहशमेव पश्यता॥ ४४॥

पुरुषेण सकलं संगतं मिलितं वस्तु । गतं विनश्वरम् । दृश्यते ॥४०॥ वहुना जिल्पतेन किम् । बुद्धिमान् अमलयोगिसद्धिये साम्यमेव आश्रयेत् । किलक्षणं साम्यम् । सकलेः कर्मजालजितौः उपाधिभिः । विजितं रहितम् ॥ ४१ ॥ परमात्मनः नाममात्रकथया कृत्वा भूरिजनमकृतपापसंक्षयः विनाशः भवति । वोधवृत्तरुचयः द्शैनज्ञानचारित्राणि । तद्गताः तस्मिनात्मिने गताः । नरं जगतां पति कुर्वते ॥ ४२ ॥ यः मुनिः । सदा चित्खहपपदलीनमानसः । किल इति सत्ये । स योगिनायकैः भवेत् । च पुनः । अखिलः जीवराशिः चिदात्मकः आत्मसंनिभः । द्शैनीयः अवलोकनीयः ॥ ४३ ॥ अन्तरङ्गवहिरङ्गगयोगतः अखिला कार्यसिद्धिः अस्ति इति हेतोः । योगिना मुनिना । अनिशम् । प्रयत्नतः । आसितन्यं स्थातन्यम् । किलक्षणेन मुनिना । खं परम् । सद्शं

सब ही बाह्य पदार्थोंको नश्चर समझने लगता है ॥ ४० ॥ बहुत कहनेसे क्या ? बुद्धिमान् मनुष्यको निर्मल योगकी सिद्धिके लिये कर्मसमूहसे उत्पन्न हुई समस्त उपाधियोंसे रहित एक मात्र समताभावका ही आश्रय करना चाहिये ॥ ४१ ॥ परमात्माके नाम मात्रकी कथासे ही अनेक जन्मोंमें संचित किये हुए पापोंका नाश होता है तथा उक्त परमात्मामें स्थित ज्ञान, चारित्र और सम्यग्दर्शन मनुष्यको जगत्का अधिश्वर बना देता है ॥ ४२ ॥ जिस मुनिका मन चैतन्य स्वरूपमें लीन होता है वह योगियोंमें श्रेष्ठ हो जाता है । चूंकि समस्त जीवराशि चैतन्यस्वरूप है अतएव उसे अपने समान ही देखना चाहिये ॥ ४३ ॥ सब कार्योंकी सिद्धि अन्तरंग और बहिरंग योगसे होती है । इसलिये योगीको निरन्तर प्रयत्नपूर्वक स्व और परको समहिस देखते हुए रहना चाहिये ॥ विशेषार्थ—योग शब्दके दो अर्थ हैं—मन, वचन एवं कायकी प्रवृत्ति और समाधि । इनमें मन, वचन और कायकी प्रवृत्ति प जो योग है वह दो प्रकारका है—ग्रम और अग्रम । इनमें ग्रम योगसे पुण्य तथा अग्रम योगसे पापका आस्रव होता है और तदनुसार ही जीवको सांसारिक मुख व दुखकी प्राप्ति होती है । यह दोनों ही प्रकारका योग शरीरसे सम्बद्ध होनेके कारण बिहरंग कहा जाता है । अन्तरंग योग समाधि है । इससे जीवको अविनश्वर पदकी प्राप्ति होती है । यह दोनों की अविनश्वर पदकी प्राप्ति होती है । यह वोनों की अविनश्वर पदकी प्राप्ति होती है । यह वोनों की अविनश्वर पदकी प्राप्ति होती है । यह वोनों की अविनश्वर पदकी प्राप्ति होती है । यह

१ च-प्रतिपाठोऽयम् , अ क योगनायकः।

- 592) लोक एप यहुभावभावितः स्वार्जितेन विविधेन कर्मणा। पश्यतो ऽस्य विकृतीर्जडात्मनः क्षोभमेति हृद्यं न योगिनः॥ ४५॥
- 593) सुप्त एप वहुमोहनिद्रया दीर्घकालमविरामया जनः। शास्त्रमेतद्धिगम्य सांप्रतं सुप्रवोध इह जायतामिति॥ ४६॥
- 594) चित्स्वरूपंगगने जयत्यसा-वेकदेशविषयापि रम्यता। ईपदुद्गतवचःकरैः परैः । पद्मनन्दिवदनेन्द्रना कृता॥ ४७॥
- 595) त्यक्ताशेपपरिग्रहः शमधनो गुप्तित्रयालंकृतः शुद्धात्मानमुपाश्रितो भवति यो योगी निराशस्ततः । मोक्षो हस्तगतो ऽस्य निर्मलमतेरेतावतैव ध्रुवं प्रत्यृहं कुहते स्वभावविपमो मोहो न वैरी यदि ॥ ४८॥

समानम् । पर्यता ॥ ४४ ॥ एप लोकः खार्जितेन । विविधेन नानारूपेण । कर्मणा । बहुभावभावितः संकल्पविकल्पयुक्तः । अस्य जडात्मनः लोकस्य । विकृतीः विकारान् । पर्यतः । योगिनः मुनेः । हृदयं क्षोभं न एति व्याकुलं न गच्छति ॥ ४५ ॥ एप जनः दीर्घकालं बहुमोहिनिद्रया सुनः । किंलक्षणया निद्रया । अविरामया अन्तरिहृतया । इति हेतोः । इह जगिति विषये । सांप्रतम् एतत् शास्त्रम् । अधिगम्ये ज्ञात्वा । भो लोक । सुप्रवोधः जायतां जागरूकः जायताम् ॥ ४६ ॥ चित्रस्ररूपगमे चैतन्य-आकारो । असी रम्यता जयित । किंलक्षणा रम्यता । एकदेशविषया । पद्मनन्दिवदनेन्दुना वदनचन्द्रेण । इषत्— उद्गतवचः करैः परैः कृता ॥ ४७ ॥ यः योगी त्यक्ताशेषपिप्रहः भवति । पुनः किंलक्षणः योगी । श्रमधनः क्षमाधनः । ततः कारणात् । गुप्तित्रयालंकृतः । पुनः किंलक्षणः योगी । गुद्धात्मानम् उपाश्रितः । निराशः आशारिहतः । अस्य निर्मलमतेः योगिनः । एतावता हेतुना । धुवं निश्चितम् । मोक्षः हस्तगतः प्राप्तः भवेत् । यदि चेत् मोहः वैरी खभावविषमः । प्रत्यूहं विष्नम् ।

प्रन्थकर्ताने स्व और परमें समबुद्धि रखते हुए योगीको इस अन्तरंग योगमें स्थित रहनेकी और संकेत किया है ॥ ४४ ॥ यह जनसमुदाय अपने कमाये हुए अनेक प्रकारके कर्मके अनुसार बहुत अवस्थाओंको प्राप्त होता है । उस अज्ञानीके विकारोंको देखकर योगीका मन क्षोभको नहीं प्राप्त होता ॥ ४५ ॥ यह प्राणी निरन्तर रहनेवाली मोहरूप गाढ़ निद्रासे बहुत काल तक सोया है । अब उसे यहां इस शास्त्रका अभ्यास करके जागृत (सम्यम्ज्ञानी) हो जाना चाहिये ॥ ४६ ॥ पद्मनन्दी मुनिके मुखरूप चन्द्रमाके द्वारा किंचित् उदयको प्राप्त हुई उत्कृष्ट वचनरूप किरणोंसे की गई वह रमणीयता एक देशको विषय करती हुई भी चैतन्यरूप आकाशमें जयवन्त होवे ॥ ४० ॥ जिस योगीने समस्त परिग्रहका परित्याग कर दिया है, जो शान्तिरूप सम्पत्तिसे सहित है, तीन गुप्तियोंसे अलंकृत है, तथा शुद्ध आत्मस्वरूपको प्राप्त करके आशा (इच्छा या तृष्णा) से रहित हो चुका है उसके मार्गमें स्वभावसे दुष्ट वह मोहरूपी शञ्च यदि विघ नहीं करता है तो इतने मात्रसे ही मोक्ष इस निर्मलबुद्धि योगीके

- 596) त्रेलोक्ये किमिहास्ति को ऽपि स सुरः किं वा नरः किं फणी यसाद्गीर्मम यामि कातरतया यस्याश्रयं चापदि। उक्तं यत्परमेश्वरेण गुरुणा निःशेषवाञ्छाभयं श्रान्तिक्लेशहरं हदि स्फुरति चेत्तत्त्त्वंमत्यद्भुतम्॥ ४९॥
- 597) तत्त्वज्ञानसुधार्णवं लहरिभिर्दूरं समुल्लासयन् तृष्णापत्रविचित्रचित्तकमले संकोचमुद्रां दधत्। सद्विद्याश्रितभव्यकेरवकुले कुर्वन् विकासश्रियं योगीन्द्रोदयभूधरे विजयते सद्वोधचन्द्रोदयः॥ ५०॥

न कुरुते ॥ ४८ ॥ यत्तत्त्वम् । परमेश्वरेण गुरुणा उक्तम् । चेत् यदि । तत्त्वम् अल्यद्भुतं मे हृदि स्फुरित तदा इह त्रैलोक्ये स कोऽपि । सुरः देवः । किम् अस्ति । वा अथवा । स नरः किम् अस्ति । अथ सः फणी शेपनागः । किम् अस्ति । यसात् मम भीः भयं भवति । च पुनः । आपदि सत्यां कातरत्तया यस्य आश्रयं यामि । किंलक्षणं तत्त्वम् । निःशेषवाञ्छाभयश्चान्ति-क्षेशहरम् ॥ ४९ ॥ योगीन्द्रोदयभूधरे योगीन्द्र एव उदयभूधरः उदयाचलः तिस्मन् योगीन्द्रोदयभूधरे । सद्बोधचन्द्रोदयः विजयते । चन्द्रोदयः किं कुर्वन् । तत्त्वज्ञानसुधाणंवं तत्त्वज्ञानसुधासमुद्रम् । लहरिभिः । दूरम् अतिशयेन । समुहासयन् आनन्दयन् । पुनः तृष्णापत्रविचित्रचित्तकमले संकोचमुद्रां दधत् । सिद्धियाश्रितभव्यकैरवकुले विकाशिश्यं कुर्वन् विजयते ॥ ५०॥ इति सद्बोधचन्द्रोदयः ॥ १०॥

हाथमें ही स्थित समझना चाहिये॥ ४८॥ महान् परमेश्वरके द्वारा कहा हुआ जो चैतन्य तत्त्व समस्त इच्छा, भय, आन्ति और क्षेत्रको दूर करता है वह आश्चर्यजनक चैतन्य तत्त्व यदि हृदयमें प्रकाशमान है तो फिर तीनों लोकोंमें यहां क्या ऐसा कोई देव है, ऐसा कोई मनुष्य है, अथवा ऐसा कोई सर्प है; जिससे मुझे भय उत्पन्न हो अथवा आपित्तके आनेपर मैं कातर होकर जिसकी शरणमें जाऊं? अर्थात् उपर्युक्त चैतन्य स्वरूपके हृदयमें स्थित रहनेपर कभी किसीसे भय नहीं हो सकता है और इसीलिये किसीकी शरणमें मी जानेकी आवश्यकता नहीं होती है॥ ४९॥ जो सद्बोधचन्द्रोदय (सम्यग्ज्ञानरूपी चन्द्रका उदय) तत्त्वज्ञानरूपी अमृतके समुद्रको तत्त्वविचाररूप लहरोंके द्वारा दूरसे ही प्रगट करता है, तृष्णारूपी पत्तेंसे विचित्र ऐसे चित्ररूपी कमलको संकुचित करता है, तथा सम्यग्ज्ञानके आश्रित हुए भव्यजीवोंरूप कुमुदोंके समृहको विकसित करता है; वह सद्बोधचन्द्रोदय (यह प्रकरण) मुनीन्द्ररूपी उदयाचल पर्वतपर जयवन्त होता है॥ ५०॥ इस प्रकार सद्धोधचन्द्रोदय अधिकार समाप्त हुआ॥ १०॥

## [ ११. निश्चयपञ्चाशत् ]

- 598) दुर्लक्ष्यं जयति परं ज्योतिर्वाचां गणः कवीन्द्राणाम् । जलमिव वज्रे यस्मित्रलब्धमध्यो वहिर्लुठति ॥ १ ॥
- 599) मनसो ऽचिन्त्यं वाचामगोचरं यन्महस्तनोर्भिन्नम्। स्वानुभवमात्रगम्यं चिद्रूपममूर्तमन्यादः॥ २॥
- 600) वपुरादिपरित्यक्ते मज्जत्यानन्दसागरे मनसि । प्रतिभाति यत्तदेकं जयति परं चिन्मयं ज्योतिः ॥ ३॥
- 601) स जयति गुरुर्गरीयान् यस्यामलवचनरिशमभिर्झगिति'। नज्यति तन्मोहतमो यद्विपयो दिनकरादीनाम्॥ ४॥
- 602) आस्तां जरादिदुःखं सुखमिप विषयोद्भवं सतां दुःखम्। तैर्मन्यते सुखं यत्तनमुक्तो सा च दुःसाध्या ॥ ५॥
- 603) श्रुतपरिचितानुभूतं सर्वे सर्वस्य जन्मने सुचिरम् । न तु मुक्तये ऽत्र सुलभा शुद्धात्मज्योतिरूपलिधः ॥ ६॥

तैत् परं दुर्लक्ष्यं ज्योतिर्जयति । यस्मिन् ज्योतिषि । कवीन्द्राणां वाचां गणः समूहः । वहिः वाह्ये छठति । किंलक्षणः वाचां गणः । अलब्धमध्यः । कस्मिन् कमिव । वज्जे जलिव । वहिर्छठति ॥ १ ॥ चिद्रूपं महः । वः युष्मान् । अन्यात् रक्षतु । यन्महः । मनसः अचिन्त्यम् अगम्यम् । यन्महः वाचाम् अगोचरं तनोभिन्नम् । यन्महः खानुभवमात्रगम्यम् । यन्महः अमूर्तम् । त्रज्योतिः रक्षतु ॥ २ ॥ तदेकं चिन्मयं परं ज्योतिः जयिति । यत् ज्योतिः प्रतिभाति आनन्दसागरे मनिष मज्जति । किंलक्षणे आनन्दसागरे । वपुरादिपरित्यक्ते शरीरादिरिहते ॥ ३ ॥ सः गरीयान् गरिष्ठः ग्रुकः जयित यस्य ग्रुरोः अमलवचन-रिमिभः तन्मोहतमः झिगित नश्यति यन्मोहतमः दिनकरादीनां अविषयः अगोचरः ॥ ४ ॥ जरादिदुःखम् आस्तां दूरे तिष्ठतु । विषयोद्भवम् अपि युखम् । सतां साधूनाम् । दुःखम् । तैः साधुभिः यत्युखम् । अभिल्ब्यते तत्युखम् । मुक्तौ मोक्षे । मन्यते । च पुनः । सा मुक्तिः । दुःसाध्या ॥ ५ ॥ अत्र संसारे । सवस्य जीवस्य । सर्वे वस्तु सर्वे विषयादिवस्तु । युचिरं चिरकालम् ।

जिस प्रकार जल वज्जके मध्यमें प्रवेश न पाकर बाहिर ही छड़क जाता है उसी प्रकार जिस उत्कृष्ट ज्योतिके मध्यमें महाकवियोंके वचनोंका समूह भी प्रवेश न पाकर बाहिर ही रह जाता है, अर्थात् जिसका वर्णन महाकि भी अपनी वाणीके द्वारा नहीं कर सकते हैं, तथा जो बहुत कठिनतासे देखी जा सकती है वह उत्कृष्ट ज्योति जयवन्त होवे ॥ १ ॥ जिस चैतन्यरूप तेजके विषयमें मनसे कुछ विचार नहीं किया जा सकता है, वचनसे कुछ कहा नहीं जा सकता है, तथा जो शरीरसे भिन्न, अनुभव मात्रसे गम्य एवं अमूर्त है; वह चैतन्यरूप तेज आप लोगोंकी रक्षा करे ॥ २ ॥ मनके बाह्य शरीरादिकी ओरसे हटकर आनन्दरूप समुद्रमें डूब जानेपर जो ज्योति प्रतिभासित होती है वह उत्कृष्ट चैतन्यरू रूप ज्योति जयवन्त होवे ॥ ३ ॥ जो अज्ञानरूप अन्धकार सूर्यादिकोंके द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है वह जिस गुरुकी निर्मल वचनरूप किरणोंके द्वारा शीघ्र ही नष्ट हो जाता है वह श्रेष्ठ गुरु जयवन्त होवे ॥ ३ ॥ वृद्धत्व आदिके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाला दुख तो दूर ही रहे, किन्तु विषयभोगोंसे उत्पन्न हुआ सुख भी साधु जनोंको दुखरूप ही प्रतिभासित होता है । वे जिसको वास्तविक सुख मानते हैं वह सुख मुक्तमें है और वह बहुत कठिनतासे सिद्ध की जा सकती है ॥ ५ ॥ लोकमें सब ही प्राणियोंने चिर कालसे

१ श झटिति । २ श प्रतौ एवंविधा टीका वर्तते – तत्परं ज्योतिः जयति । यत्परं ज्योतिः कवीन्द्राणां वाचां दुर्रुक्षं यत्परं ज्योतिः वाचां गणः यस्मिन् मध्यः रूक्धः वहिर्कुठति कमिव वज्रे जरुमिव ॥ १ ॥ २ श अमूर्ति । ४ श ज्योतिः परं जयति ।

- 604) बोघो ऽपि यत्र विरलो वृत्तिर्वाचौमगोचरे याढम्। अनुभूतिस्तत्र पुनर्वुर्लक्ष्यात्मनि परं गहनम्॥ ७॥
- 605) व्यवहतिरवोधजनवोधनाय कर्मक्षयाय शुद्धनयः। स्त्रार्थे मुमुक्षरहमिति वक्ष्ये तदाश्रितं किंचित्॥८॥
- 606) व्यवहारो ऽभूतार्थो भूतार्थो देशितस्तु शुद्धनयः। शुद्धनयमाश्रिता ये प्राप्तवन्ति यतयः पदं परमम् ॥९॥
- 607) तत्त्वं वागतिवर्ति व्यवहृतिमासाद्य जायते वाच्यम् । गुणपर्ययादिविवृतेः प्रसरति तशापि शतशाखम् ॥ १०॥
- 608) मुख्योपचारविवृति व्यवहारोपायतो यतः सन्तः। श्रात्वा श्रयन्ति शुद्धं तत्त्वमिति व्यवहृतिः पूज्या ॥ ११ ॥
- 609) आत्मिन निश्चयबोधस्थितयो रत्नत्रयं भवक्षतये । भूतार्थपथपस्थितवुद्धेरात्मैव तत्त्रितयम् ॥ १२॥

श्रुतं परिचितम् अनुभूतम् अस्ति । कसौ हेतवे । जन्मने संसाराय । तु पुनः । मुक्तये मोक्षाय । या शुद्धात्मज्योतिहपलिधः सा उपलब्धिः सुलभा न ॥ ६ ॥ तत् ज्योतिः परं गहनम् । यत्र आत्मिन । बोघोऽपि विरलः अप्राप्यः । अत्र आत्मिन वृत्तिः विवरणम् । बाढम् अतिरायेन । वाचां वाणीनाम् । अगोचरः । तत्र आतमिन । अनुभूतिः दुर्लक्ष्या ॥ ७ ॥ व्यवहृतिः व्यवहारः । अबोधजनबोधनाय मूर्खजनप्रतिबोधनाय भवति । शुद्धनयः कर्मक्षयाय भवति । अहं सुसुक्षः । इति हेतोः । किंचित् तदाश्रितं शुद्धनयाश्रितम् । खार्यम् अत्मार्थम् । किंचित् वक्ष्ये कथयिष्यामि ॥ ८ ॥ व्यवहारः भूतार्थः भूतानां प्राणिनाम् अर्थः भूतार्थः (१) स्यवहारः देशितः कथितः । गुद्धनयः भूतार्थः सत्यार्थः देशितः कथितः । ये यतयः मुनयः गुद्धनयम् आश्रिताः ते मुनयः । परमं पदं प्राप्तवन्ति ॥ ९ ॥ तत्त्वं वाक्-अतिवर्ति वचनरहितम् । तत्त्वम् । व्यवहृति व्यवहारम् । भासाय प्राप्य । वाच्यं वचनगोचरम् । जायते । च पुनः । तत्तत्त्वम् । गुणपर्ययादिविवृतेः व्यवहारात् शतशाखं प्रसरित ॥ १० ॥ यतः यस्माद्धेतोः । सन्तः साधवः । व्यवहार-उपायतः, मुख्य-उपचारिवदृतिं शुद्धनिश्वयव्यवहरणं ज्ञात्वा । शुद्धं तत्त्वम् आश्रयन्ति । इति हेतोः । ब्यवद्वतिः पूज्या व्यवद्वारनयः पूज्यः ॥ १९ ॥ आत्मनि विषये । निश्चयबोधस्थितयः दर्शनज्ञानचारित्राणि रत्नत्रयम् । भवक्षतये जन्म-मरणरूप संसारकी कारणीभूत वस्तुओंके विषयमें सुना है, परिचय प्राप्त किया है, तथा अनुभव भी किया है । किन्तु जो गुद्ध आत्माकी ज्योति मुक्तिकी कारणभूत है उसकी उपलब्धि उन्हें सुलभ नहीं हुई ॥ ६ ॥ जो आत्मा वचनोंके अगोचर है-विकल्पातीत है-उस आत्मतत्त्वके विषयमें प्रायः ज्ञान ही तहीं होता है, उसके विषयमें स्थिति और भी कठिन है, तथा उसका अनुभव तो दुर्रुभ ही है। वह आत्मतत्त्व अत्यन्त दुर्गम है ॥ ७ ॥ व्यवहारनय अज्ञानी जनको प्रतिबोधित करनेके लिये है, किन्तु शुद्ध निश्चयनय कर्मोंके नाराका कारण है। इसीलिये मोक्षकी अभिलाषा रखनेवाला में (पद्मनन्दी) खके निमित्त शुद्ध निश्चयनयके आश्रयसे प्रयोजनीभूत आत्मस्वरूपका वर्णन करता हूं ॥ ८॥ व्यवहारनय असत्य पदार्थको विषय करनेवाला तथा निश्चयनय यथार्थ वस्तुको विषय करनेवाला कहा गया है। जो मुनि शुद्ध निश्चयनयका आश्रय लेते हैं वे उत्क्रप्ट पद (मोक्ष ) को प्राप्त करते हैं ॥ ९ ॥ वस्तुका यथार्थ खरूप वचनके अगोचर है अर्थात् वह वचनके द्वारा कहा नहीं जा सकता है। वह व्यवहारका आश्रय ले करके ही वचनके द्वारा कहनेके योग्य होता है । वह मी गुणों और पर्यायों आदिके विवरणसे सैकड़ों शाखाओंमें विस्तारको प्राप्त होता है ॥ १०॥ वृंकि सज्जन मनुष्य व्यवहारनयके आश्रयसे ही मुख्य और उपचारभूत कथनको जानकर शुद्ध स्वरूपका प्राश्रय लेते हैं, अतएव वह व्यवहार पूज्य ( ग्राह्य ) है ॥ ११ ॥ आत्माके विषयमें ददता ( सम्यादर्शन ),

१ श विवृतिर्वाचा । २ क भगोचरो । ३ क परमं पदम् । ४ श विवृतिर्विवरणं । ५ आ जे । ६ श देशितः ये मुनयः परमं ं प्राप्तुवन्ति ।

- 610) सम्यक्सुखवोधहशां त्रितयमखण्डं परात्मनो रूपम्। तत्तत्र तत्परो यः स एव तल्लव्धिकृतकृत्यः॥ १३॥
- 611) अग्नाविवोष्णभावः सम्यग्वोधो ऽस्ति दर्शनं शुद्धम्। श्रातं प्रतीतैमाभ्यां सत्स्वास्थ्यं भवति चारित्रम्॥ १४॥
- 612) विहिताभ्यासा वहिरर्थवेध्यसंविन्धनो हगादिशराः। सफलाः शुद्धात्मरणे छिन्दितकर्मारिसंघाताः॥ १५॥
- 613) हिंसोज्झित एकाकी सर्वोपद्रवसहो वनस्थो ऽपि। तरुरिव नरो न सिध्यति सम्यग्वोधादते जातु॥ १६॥

संसारनाशाय भवति । भूतार्थपथप्रस्थितबुद्धः निथयमार्गचितवुद्धः मुनेः । आत्मैव तित्रतयम् ॥ १२ ॥ सम्यक्षुखबोधदशौ दर्शनज्ञानचारित्राणाम् । त्रितयं परात्मनः रूपम् । अखण्डं परिपूर्णम् । तत्तस्मात्कारणात् । यः भव्यः । तत्र आत्मिन विषये तत्परः स एव भव्यः तत्विव्यकृतकृत्यः तस्य आत्मनः लिव्यना कृतकृत्यः ॥ १३ ॥ शुद्धं दर्शनं ज्ञातं प्रतीतम् अस्ति । अमौ विषये यथा उष्णभावः तथा सम्यग्भाववोधोऽस्ति । आभ्यां द्वाभ्याम् । स्वास्थ्यं सत् चारित्रं भवति ॥ १४ ॥ द्यादिशराः दर्शनादिवाणाः । शुद्धात्मरणे संप्रामे सफला भवन्ति । किलक्षणाः शराः । छिन्दितकर्भ-अरिसंघाताः छिन्दितकर्भशतु- समूद्धैः । पुनः किलक्षणा बाणाः । बिहरथवेष्यसंबन्धिनः विद्दित-अभ्यासाः ॥ १५ ॥ नरः सम्यग्वोधात् ऋते रिहतः । जातु कदाचित् । न सिध्यति । स नरः तरुः इव । किलक्षणः नरः । हिंसोज्ञ्चितः हिंसारिहतः । पुनः एकाकी । पुनः किलक्षणः

ज्ञान और स्थिति ( चारित्र ) रूप रत्नत्रय संसारके नाशका कारण है । किन्तु जिसकी बुद्धि शुद्ध निश्चय-नयके मार्गमें प्रवृत्त हो चुकी है उसके लिये वे तीनों (सम्यग्दर्शनादि) एक आत्मस्यरूप ही हैं - उससे भिन्न नहीं हैं ॥ १२ ॥ समीचीन सुख (चारित्र), ज्ञान और दर्शन इन तीनोंकी एकता परमात्माका अखण्ड स्वरूप है। इसीलिये जो जीव उपर्यक्त परमात्मस्वरूपमें लीन होता है वही उनकी प्राप्तिसे कृतकृत्य होता है ॥ १३ ॥ जिस प्रकार अमेदस्वरूपसे अग्निमें उष्णता रहती है उसी प्रकारसे आत्मामें ज्ञान है, इस प्रकारकी प्रतीतिका नाम शुद्ध सम्यग्दर्शन और उसी प्रकारसे जाननेका नाम सम्यग्ज्ञान है। इन दोनोंके साथ उक्त आत्माके खरूपमें स्थित होनेका नाम सम्यक्चारित्र है ॥ १४ ॥ जो सम्याद्र्शन आदिरूप बाण बाह्य वस्तुरूप वेध्य ( लक्ष्य ) से सम्बन्ध रखते हैं तथा जिन्होंने इस कार्यका अभ्यास भी किया है वे सम्यग्दर्शनादिरूप वाण शुद्ध आत्मारूप रणमें कर्मरूप शत्रुओंके समूहको नष्ट करके सफल होते हैं ॥ १५ ॥ जो मनुष्य वृक्षके समान हिंसाकर्मसे रहित है, अकेला है अर्थात् किसी सहायककी अपेक्षा नहीं करता है, समस्त उपद्रवोंको सहन करनेवाला है, तथा वनमें स्थित भी है, फिर भी वह सम्यग्ज्ञानके विना कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता है।। विशेषार्थ-वनमें अकेला स्थित जो वृक्ष शैत्य एवं गर्मी आदिके उप-द्रवोंको सहता है तथा स्थावर होनेके कारण हिंसाकर्मसे भी रहित है, फिर भी सम्यन्ज्ञानसे रहित होनेके कारण जिस प्रकार वह कभी मुक्ति नहीं पा सकता है उसी प्रकार जो मनुष्य साधु हो करके सब प्रकारके उपद्रवों एवं परीषहोंको सहन करता है, घरको छोड़कर वनमें एकाकी रह रहा है, तथा प्राणि-घातसे विरत है; फिर भी यदि उसने सम्यग्ज्ञानको नहीं प्राप्त किया है तो वह भी कभी मुक्त नहीं हो

- 614) अस्पृष्टमवर्द्धमनन्यमयुतमविशेषमभ्रमोपेतः। यः पश्यत्यातमानं स पुमान् खलु शुद्धनयनिष्ठः॥ १७॥
- 615) शुद्धाच्छुद्धमशुद्धं ध्यायनामोत्यशुद्धमेव स्वम् । जनयति हेम्रो हेमं लोहालो[ली]हं नरः कटकम् ॥ १८॥
- 616) सानुष्ठानविशुद्धे हम्बोधे जुम्भिते कुतो जन्म। उदिते गभित्तमालिनि किं न विनश्यति तमो नेशम्॥ १९॥
- 617) आत्मभुवि कर्मबीजाचित्ततरुर्यत्फलं फलति जन्म। मुत्तयर्थिना स दाह्यो भेदशानोग्रदावेन॥ २०॥
- 618) अमलात्मजलं समलं करोति मम कर्मकर्दमस्तद्यि। का भीतिः सति निश्चितभेदकरशानकतकफले॥ २१॥

नरः । सर्व-उपद्रवसहः सहनशीलः । पुनः वनस्थः वने तिष्ठति इति वनस्थः ॥ १६ ॥ खल इति निश्चितम् । स पुमान् शुद्धः नयनिष्ठः । यः भव्यः । अत्मानम् अस्पृष्टं पश्यति । किवत् । कमलिनीदलवत् । कस्मात् । नीरात् कमलिनीदलं भिन्नम् । किलक्षणम् आत्मानम् । अवद्धं वन्धनरिहतम् । पुनः किलक्षणम् आत्मानम् । अनन्यम् अदितीयम् । पुनः किलक्षणम् आत्मानम् । अविशेषं पूर्णम् । किलक्षणः भव्यः । अत्रमोपेतः श्रमरिहतः ॥ १० ॥ शुद्धात् शुक्कादिध्यानात् । खम् आत्मानम् । ध्यायन् । शुद्धं तत्त्वम् आप्नोति । अशुद्धं ध्यायन् अशुद्धं तत्त्वम् आप्नोति । नरः हिन्नः सुवर्णात् । हैमं सुवर्णमयम् । कटकं जनयति उत्पादयति । लोहात् लोहमयं कटकम् उत्पादयति ॥ १८ ॥ हग्वोधे । कृत्भिते सति प्रसरिते सति । कृतो जन्म संसारः कृतः । किलक्षणे हग्वोधे । सानुष्ठानेन चारित्रेण विशुद्धे पवित्रे । तत्र हष्टान्तम् आह् । गभित्तमालिनि स्यें उदिते सति । नैशं तमः रात्रसंवन्धितमः । किं न विनश्यति । अपि तु नश्यति ॥ १९ ॥ आत्मभुवि आत्मभूमौ । कर्मबीजात् चित्ततरः वृक्षः । जन्मसंसारफलं फलिति । सुक्यिंना स चित्ततरुः । मेद्शानोमदावेन । सानुः सल्दिति । तदिप निश्चितमेदकरज्ञानकतकफले

सकता है॥ १६ ॥जो भव्य जीव अमसे रहित होकर अपनेको कमसे अस्पृष्ट, बन्धसे रहित, एक, परके संयोगसे रहित तथा पर्यायके सम्बन्धसे रहित शुद्ध द्रव्यस्क्ष्प देखता है उसे निश्चयसे शुद्ध नयपर निष्ठा खनेवाला समझना चाहिये॥१०॥ जीव शुद्ध निश्चयनयसे शुद्ध आत्माका ध्यान करता हुआ शुद्ध ही आत्मस्करूपको प्राप्त करता है तथा व्यवहारनयका अवलम्बन लेकर अशुद्ध आत्माका विचार करता हुआ अशुद्ध ही आत्मस्करूपको प्राप्त करता है । ठीक है—मनुष्य सुवर्णसे सुवर्णमय कड़ेको तथा लोहसे लोहमय ही कडेको उत्पन्न करता है ॥१८॥ चारित्रसहित विशुद्ध सम्यवदर्शन और सम्यग्ज्ञानके वृद्धिगत होनेपर मला जन्म-मरणरूप संसार कहांसे रह सकता है १ अर्थात नहीं रह सकता । ठीक है—सूर्यके उदित होनेपर क्या रात्रिका अन्धकार नष्ट नहीं होता है १ अवश्य ही वह नष्ट हो जाता है ॥ १९ ॥ आत्मारूप पृथिवीके ऊपर कर्मरूप बीजसे आविर्भत हुआ यह चित्ररूप वृक्ष जिस संसाररूप फलको उत्पन्न करता है उसे मोक्षामिलाषी जीवको भेदज्ञानरूप तिक्ष्ण तीत्र अभिके द्वारा जला देना चाहिये ॥ २० ॥ यद्यपि कर्मरूपी कीचड मेरे निर्मल आत्मारूप जलको मलिन करता है तो भी निश्चित भेदको प्रगट करनेवाले ज्ञान (भेदज्ञान) रूप निर्मली फल्के होनेपर सुझे उससे क्या भय है १ अर्थात् कुछ भी भय नहीं है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार कीचडसे मलिन किया गया पानी निर्मली फलके डाल देनेपर स्वच्छ हो जाता है उसी प्रकार कर्मके उद्यसे उत्पन्न दुष्ठ कोचादि विकारोके द्वारा मलिनताको प्राप्त हुई आत्मा स्व-परभेदज्ञानके द्वारा निश्चयसे निर्मल हो जाती

। इसीलिये विवेकी (भेदज्ञानी) जीवको कर्मकृत उस मलिनताका कुछ भी भय नहीं रहता है॥ २१॥

- 619) अन्यो ऽहमन्यमेतच्छरीरमपि किं पुनर्न वहिरथीः। व्यभिचारी यत्र सुतस्तत्र किमरयः स्वकीयाः स्युः॥ २२॥
- 620) व्याधिस्तुदति शरीरं न माममूर्तं विशुद्धवोधमयम्। अग्निर्दहति कुटीरं न कुटीरासक्तमाकाशम्॥ २३॥
- 621) वपुराश्रितमिदमिखलं 'क्षुधादिभिर्भवति किमिप यदसातम्। नो निश्चयेन तन्मे यदहं वाधाविनिर्मुक्तः॥ २४॥
- 622) नैवात्मनो विकारः क्रोधादिः किंतु कर्मस्वन्धात्। स्फटिकमणेरिव रक्तत्वमाश्चितात्पुष्पतो रक्तात्॥ २५॥
- 623) कुर्यात्कर्म विकल्पं किं मम तेनातिशुद्धरूपस्य। मुखसंयोगजविकृतेन विकारी दर्पणो भवति॥ २६॥
- 624) आस्तां बहिरुपधिचयस्तनुवचनविकल्पजालमध्यपरम् । कर्मकृतत्वान्मत्तः कुतो विशुद्धस्य मम किंचित्॥ २७॥

सित । मम का मीतिः भयं किम् । किमिप भयं न ॥ २१ ॥ अहम् अन्यः । एतत् शरीरम् अपि अन्यत् । पुनः बहिरशीः वाह्यपदार्थाः । अन्यानि [न्ये ] किं न सन्ति । अपि तु अन्यानि [न्ये ] सन्ति । यत्र मिय । सुतः पुत्रः । व्यभिचारी भवति । तत्र सकीयाः आत्मीयाः । अरयः शत्रवः । किं स्युः भवेयुः । अपि तु आत्मीयाः न भवेयुः ॥ २२ ॥ व्याधिः शरीरं तुद्दि व्यथयिति पीडयित । माम् अमूर्ते विशुद्धवोधमयं न पीडयित । यथा अप्रिः कुटीरं दहित । कुटीरासक्तम् आकाशं न दहित ॥ २३ ॥ यत्किमिप । असातं दुःखम् । क्षुदादिभिभवति । इदम् अखिलम् । वपुः आश्रितं शरीराश्रितम् । तद्वपुः । निश्चयेन । मे ममें । नो । यत् अहं वाधाविनिर्मुक्तः ॥ २४ ॥ कोधादिः आत्मनो विकारः नैव । किंतु कर्मसंवन्धात् कर्मगः संवन्धात् कोधादिविकारः भवेत् । रक्तात् पुष्पतः आश्रितात् यथा स्फिटकपणेः रक्तत्वं तथा कोधादिः ॥ २५ ॥ कर्म विकल्पं कुर्यात् । अतिशुद्धकपस्य मम । तेन कर्मणा किं प्रयोजनम् । न किमिप । यथा पुष्कसंयोगजिवकृतेः मुखसंयोगजात् विकारात् । दर्पणः आदर्शः । विकारी न भवति ॥ २६ ॥ वहिरुपधिचयः । आस्तां दूरे तिष्ठत् । तनुवचनविकल्पजालम् । अपि मक्तः अपरं भिन्नम् । कस्मात् ।

जब मैं अन्य हूं और यह शरीर भी अन्य है तब क्या प्रत्यक्षमें भिन्न दिखनेवाले बाह्य पदार्थ (क्षी-पुत्र आदि) मुझसे भिन्न नहीं हैं ! अर्थात् वे तो अवस्य ही भिन्न हैं । ठीक है—जहां अपना पुत्र ही व्यभिचारी हो अर्थात् अपने अनुकूल हो सकते हैं ! अर्थात् नहीं हो सकते ॥ २२ ॥ रोग शरीरको पीड़ित करता है, वह अमूर्त एवं निर्मल ज्ञानखरूप मुझको (आत्माको) पीड़ित नहीं करता है । ठीक है—आग झोंपड़ीको ही जलाती है, न कि झोंपड़ीसे संयुक्त आकाशको भी ॥ २३ ॥ मूख-प्यास आदिके द्वारा जो कुछ भी दुख होता है वह सब शरीरके आश्रित है । निश्चयसे वह (दुख) मेरे लिये नहीं होता है, क्योंकि, मैं स्वभावतः बाधासे रहित हूं, ॥ २४ ॥ क्रोध आदि विकार आत्माके नहीं हैं, किन्तु वे कर्मसे सम्बद्ध होनेके कारण उससे भिन्न हैं । जैसे—लाल पुष्पके आश्रयसे स्पटिक मणिके प्राप्त हुई लालिमा वास्तवमें उसकी नहीं होती है ॥ २५ ॥ कर्म विकल्पको करता रहे, अतिशय शुद्ध स्वरूपसे संयुक्त मेरी उसके द्वारा क्या हानि हो सकती है ! कुछ भी नहीं । ठीक है—मुखके संयोगसे उत्पन्न विकारके कारण कुछ दर्पण विकारयुक्त नहीं हो जाता है ॥ २६ ॥ बाहिरी उपाधियोंका समूह (स्त्री-पुत्र-धनादि) तो दूर ही रहे, किन्तु शरीर एवं वचन सम्बन्धी विकल्पोंका समूह भी कर्मकृत होनेके कारण मुझसे भिन्न है । मैं स्वभावसे शुद्ध हूं, अत एव कुछ भी विकार मेरा कहांसे हो सकता है !

१ च भन्यदेखरीर [भन्यदेतच्छरीर]। २ क धुरादिभिः। ३ क विथा नास्ति। ४ श तिद्दं। ५ श मिम नास्ति। ६ श निस्ति। ६ श रक्तत्विमिन तथा। ८ क विथा नास्ति। पदानं ० २४

- 625) फर्म परं तत्कार्यं सुखमसुखं वा तदेव परमेव। तिसन् स्पेविपादी मोही विद्याति खलु नान्यः॥ २८॥
- 626) कर्म न यथा स्वरूपं न तथा तत्कार्यकल्पनाजालम् । तत्रात्ममतिविद्यीनो मुमुश्चरात्मा सुखी भवति ॥ २९ ॥
- 627) कर्मरुतकार्यजाते कर्मेच विधी तथा निपेधे च। नाहमतिशुद्धवोधो विधूतविश्वोपधिर्नित्यम्॥ ३०॥
- 628) वाद्यायामपि विकृतो मोद्दी जागर्ति सर्वदातमेति। किं नोपभुक्तहेमो 'हेम यावाणमपि मन्तते॥ ३१॥
- 629) सित द्वितीये चिन्ता कर्म ततस्तेन वर्तते जन्म। एको ऽस्मि सकलचिन्तारिहतो ऽस्मि मुमुश्चरिति नियतम्॥ ३२॥

कर्मकृतत्वात् । मम विशुद्धस्य किंचित् अपि कृतः ॥ २७ ॥ कर्म परं भिन्नम् । तत्कार्यं तस्य कर्मणः कार्यं परं भिन्नम् । स्वम् । वा अथवा । असुखं दुःखम् । तदेव परं भिन्नम् । तस्मिन् सुखदुःखे । मोही जीवः ह्पंविधादौ विद्धाति करोति । खु निश्चितम् । अन्यः न भव्यः ह्षंविधादौ न करोति ॥ २८ ॥ यथा कर्मखरूपं ममेदं न तथा तत्कार्यकल्पनाजालं तस्य कर्मणः कार्यः कल्पनाजालम् । ममेदं न । रागद्वेवादिविकल्पं मम न । तत्र कर्मकार्ये आत्ममितिविहीनः ममत्वरिहतः । मुमुद्धः आत्मा सुखी मवित ॥ २९ ॥ कर्मकृतकार्यः रागद्वेपादिः तयोः रागद्वेपयोः जाते उत्पन्ने कार्णविधौ कर्मेव । तथा कर्म कार्यनिषेधविधौ कर्मेव । कर्मणः वन्धमोक्षयोः कारणं निश्चयेन अहम् न । किलक्षणोऽहम् । अतिशुद्धबोधः। निर्धं सदैव। विद्यूतविश्व—उपिधः स्फेटिर्वेउपिधः ॥ ३० ॥ मोही जीवः सर्वदा वाह्यायामिष विकृतौ आत्मा इति विचार्य जागिति । तत्र दृष्टान्तमाह । उपभुक्तहेमः धत्त्रभक्षकः हम्फलभक्षकः नरः । प्रावाणं पाषाणम् । अपि । हेम सुवर्णम् । किं न मनुते । अपि तु मनुते ॥ ३९ ॥ द्वितीये वस्तुनि सिति चिन्ता भवेत् । ततः चिन्तायाः सकाशात् कर्म । तेन कर्मणा कृत्वा जन्म संसारः वर्तते । इति हेतोः । नियतं निश्चितम् ।

नहीं हो सकता है ॥ २० ॥ कर्म भिन्न है तथा उसके कार्यभूत जो सुल और दुल हैं वे भी भिन्न हैं। कर्मके कार्यभूत उन सुल और दुलमें निश्चयसे अज्ञानी जीव ही हर्ष और विषाद करता है, न कि ज्ञानी जीव ॥ २८ ॥ जिस प्रकार कर्म आत्माका खरूप नहीं है उसी प्रकार उसके कार्यभूत विकल्पोंका समूह भी आत्माका खरूप नहीं है। इसीलिये उनमें आत्माति अर्थात् ममत्वबुद्धिसे रहित हुआ मोक्षाभिलाषी जीव सुली होता है ॥ २९ ॥ कर्मकृत कार्यसमूह (राग-द्वेषादि) व उसकी विधि और निषेधमें कर्म ही कारण है, में (आत्मा) नहीं हूं। में तो सदा अतिशय निर्मल ज्ञानखरूप होकर समस्त उपाधिसे रहित हूं ॥ ३० ॥ अज्ञानी जीव कर्मकृत बाह्म भी विकारमें निरन्तर 'आत्मा' ऐसा मानता है । ठीक है — जिसने धतूरेके फलको लाग्म है वह क्या पत्थरको भी सुवर्ण नहीं मानता है ? मानता ही है । विशेषार्थ — जिस प्रकार धतूरेके फलको लाकर मनुष्य उसके उन्मादसे पत्थरको भी सुवर्ण मानता है उसी प्रकार मिथ्याज्ञानी जीव मिथ्यात्वके प्रभावसे जो बाह्म विकार (राग-द्रेष, स्त्री, पुत्र एवं धन आदि) कर्मजनित होकर आत्मारे भिन्न हैं उन्हें वह अपने मानता है ॥ ३१ ॥ आत्मासे भिन्न किसी दूसरे पदार्थके होनेपर उसके लिये जिनता उत्पन्न होती है, उससे कर्मका बन्ध होता है, तथा उस कर्मबन्धसे फिर जन्मपरम्परा चलती है। परन्तु मैं निश्चयसे एक हूं और इसीलिये समस्त जिन्ताओंसे रहित होता हुआ मोक्षका अभिलाषी हूं॥ ३२ ॥

- 630) याद्दरयपि ताद्दरयपि परतिश्चन्ता करोति खलु बन्धम्। किं मम तया मुमक्षोः परेण किं सर्वेदैकर्स्यं॥ ३३॥
- 631) मिथ चेतः परजातं तच्च परं कर्म विकृतिहेतुरतः। किं तेन निर्विकारः केवलमहममलबोधात्मा॥ ३४॥
- 632) त्याज्या सर्वा चिन्तेति बुद्धिराविष्करोति तत्तत्त्वम् । चन्द्रोदयायते यचैतन्यमहोदधौ झगिति'॥३५॥
- 633) चैतन्यमसंपृक्तं कर्मविकारेण यत्तदेवाहम् । तस्य च संस्तृतिजनमञ्जूति न किंचित्कृतश्चिन्ता ॥ ३६॥
- 634) चित्तेन कर्मणा त्वं यद्धो यदि बध्यते त्वया तदतः। प्रतिवन्दीकृतमात्मन् मोचयति त्वां न संदेहः॥ ३७॥
- 635) नृत्वतरोर्विषयसुखच्छायालाभेन किं मनःपान्थ। भवदःखक्षुत्पीडित तुष्टो ऽसि गृहाण फलममृतम्॥ ३८॥

अहम् । एकोऽस्मि सकलचिन्तारहितोऽस्मि । अहं मुमुक्षः मुक्तिवाञ्छकः ॥ ३२ ॥ यादशी अपि तादशी अपि । परतः परसात् । चिन्ता । खुल इति निश्चितम् । बन्धं करोति । मम तया चिन्तया किं प्रयोजनम् । किमपि कार्थं न । एकस्य मम मुमुक्षोः परेण वस्तुना कि प्रयोजनम् । किमपि प्रयोजनं ने ॥ ३३ ॥ मिय विषये चेतः परजातं परोत्पन्नम् । च पुनः । तचित्तं परम् । तत् कर्म परम् । अतः कारणात् । तिचतं कर्म च । विकृतिहेतुः विकारमयम् । तेन चित्तेन तेन कर्मणा किं प्रयोजनम् । किमपि प्रयोजनं न । अहं केवलं निर्विकारः अमलवोधात्मा ॥ ३४ ॥ सर्वा चिन्ता लाज्या । इति हेतोः । बुद्धिः तत्तत्त्वम् । आवि-<sup>६</sup>करोति प्रकटी करोति । यत्तर्त्वं चैतन्यमहोद्घौ चैतन्यसमुद्रे । झगिति शीघ्रेण । चन्द्रोदयायते चन्द्रोदय इवाचरति ॥ ३५ ॥ यत् चैतन्यं कर्मविकारेण । असं काम् अमिलितम् । तदेव अहम् । च पुनः । तस्य मम चैतन्यस्य । संस्रतिजन्मप्रभृति किंचित म । मम कुतिश्चिन्ता ॥ ३६ ॥ भो आत्मन् । चित्तेन कर्मणा त्वं वदः । अतः कारणान् यदि चेत् । तत् मनः त्वया बध्यते तदा भी आत्मन् । प्रतिबन्दीकृतं त्वां मो वयति न संदेहः ॥ ३७ ॥ भी मनःपान्य भो भगदुः खश्चन्पीडित । नृत्वतरोः मनुष्यपद-अन्य पदार्थके निमित्तसे जिस किसी भी प्रकारकी चिन्ता होती है वह निश्चयसे कर्मबन्धको करती है। मोक्षके इच्छुक मुझको उस चिन्तासे तथा पर वस्तुओंसे भी क्या प्रयोजन है ! अर्थात् इनसे मुझे कुछ भी प्रयोजन नहीं है। कारण यह कि मैं इनसे भिन्न होकर सर्वदा एक खरूप हूं।। ३३।। मुझमें जो चित्त है वह परसे उत्पन्न हुआ है और वह पर (जिससे चित्त उत्पन्न हुआ है) कर्म है जो कि विकारका कारण है । इसलिये मुझे उससे क्या प्रयोजन है १ कुछ भी नहीं । कारण कि मैं विकारसे रहित, एक और निर्मल ज्ञान स्वरूप हूं ॥ ३४ ॥ सब चिन्ता त्यागनेके योग्य है, इस प्रकारकी बुद्धि उस तत्त्वको प्रगट करती है जो कि चैतन्यरूप महासमुद्रकी दृद्धिमें शीघ ही चन्द्रमाका काम करता है ॥ विशेषार्थ-अभि-प्राय यह है कि जिस प्रकार चन्द्रमाका उदय होनेपर समुद्र वृद्धिको प्राप्त होता है उसी प्रकार 'सव प्रकारकी चिन्ता हेय है ' इस भावनासे चैतन्य स्वरूप भी वृद्धिको प्राप्त होता है ॥ ३५॥ जो चेतन तत्त्व कर्मकृत विकारके संसर्गसे रहित है वही मैं हूं । उसके ( चैतन्यस्वरूप आत्माके ) संसार एवं जन्म-मरणादि कुछ भी नहीं है । फिर भठा मुझे (आत्माके) चिन्ता कहां से हो सकती है ? अर्थात् नहीं हो सकती है ॥ ३६ ॥ हे आत्मन् । तुम मनके द्वारा कर्मसे बांधे गये हो । यदि तुम उस मनको बांध देते हो अर्थात् उसे वशमें कर लेते हो तो इससे वह प्रतिबन्दीखरूप होकर तुमको छुड़ा देगा, इसमें सन्देह नहीं है ॥ ३७ ॥ है सांसारिक दुखरूप श्चिमासे पीड़ित मनरूप पथिक ! तू मनुष्य पर्यायरूप दूधकी विषयसुखरूप छायाकी प्राप्तिसे ही क्यों सन्तुष्ट होता है ? उससे तू अमृतरूप फलको महण कर ॥ विशेषार्थ—

१ क परेण किं प्रयोजनं न । २ श झटिति । ३ श 'मुमुधुः' नास्ति । ४ श वस्तुना किं प्रयोजनं न ।

- 636) स्वान्तं ध्वान्तमशेषं दोषोज्झितमकैविम्बमिव मार्गे। विनिहन्ति निरालम्बे संचरदनिशं यतीशानाम्॥ ३९॥
- 637) संविच्छिखिना गलिते तनुमूषाकर्ममदनमयवपुषि। स्वमिव स्वं चिद्रूपं पश्यन् योगी भवति सिद्धः॥ ४०॥
- 638) अहमेव चित्स्वरूपश्चिद्रूपस्याश्रयो मम स एव। नान्यत् किमपि जडत्वात्प्रीतिः सहशेषु कल्याणी ॥ ४१॥
- 639) खपरविभागावगमे जाते सम्यक् परे परित्यके। सहजैकबोधरूपे तिष्ठत्यात्मा स्वयं सिद्धः॥ ४२॥

वृक्षस्य । विषयसुखच्छायालाभेन किं तुष्टोऽसि । अमृतफलं गृहाण मोक्षफलं गृहाण ॥ ३८ ॥ यतीशानां स्वान्तं मनः । निरालम्बे मार्गे अनिशं संचरत्। अशेषं समस्तम्। ध्वान्तम् अन्धकारम्। विनिहन्ति स्फेटयति । किलक्षणं मनः। दोषोज्झितम् । अर्कविम्बिमव सूर्यविम्बिमव ॥ ३९ ॥ योगी स्वं चिद्गूपं परयन् सिद्धः भवति । क सित । ततु-शरीर-मूषा-मूसि (१)। कर्ममदनमयवपुषि कर्ममयणमयैशरीरे। संविच्छिखिना ज्ञानाग्निना। गलिते सति योगी सिद्धः भवति ॥ ४०॥ अहं चिद्रपः एव चित्खरूपः । मम चिद्रप्रयः । स एव चित्खरूपः आश्रयः । किमपि अन्यत् न । कस्मात् । जडत्वात् । प्रीतिः सहरोषु कल्याणी ॥ ४१ ॥ स्वपरविभाग-अवगमे मेदज्ञाने जाते सति उत्पन्ने सति । परवस्तुनि परिखक्ते सति । जिस प्रकार सूर्यके तापसे सन्तप्त कोई पिथक मार्गमें छायायुक्त वृक्षको पाकर उसकी केवल छायासे ही सन्तुष्ट हो जाता है, यदि वह उसमें लगे हुए फलोंको ग्रहण करनेका प्रयत्न करता तो उसे इससे भी कहीं अधिक सुख प्राप्त हो सकता था। ठीक इसी प्रकारसे यह जीव मनुष्य पर्यायको पाकर उससे प्राप्त होने-वाले विषयसुखका अनुभव करता हुआ इतने मात्रसे ही सन्तुष्ट हो जाता है। परन्तु वह अज्ञानतावश यह नहीं सोचता कि इस मनुष्य पर्यायसे तो वह अजर-अमर पद (मोक्ष) प्राप्त किया जा सकता है जो कि अन्य देवादि पर्यायसे दुर्लभ है । इसीलिये यहां मनको सम्बोधित करके यह उपदेश दिया गया है कि तू इस दुर्लभ मनुष्य पर्यायको पाकर उस अस्थिर विषयसुखमें ही सन्तुष्ट न हो, किन्तु स्थिर मोक्षसुख-को प्राप्त करनेका उद्यम कर ॥ ३८ ॥ मुनियोंका मन सूर्यविम्बके समान आलम्बन रहित मार्गमें निरन्तर संचार करता हुआ दोषोंसे रहित होकर समस्त अज्ञानरूप अन्धकारको नष्ट करता है ॥ विशेषार्थ-जिस प्रकार सूर्यका विम्व निराधार आकाशमार्गमें गमन करता हुआ दोषा (रात्रि) के सम्बन्धसे रहित होकर समस्त अन्ध्रकारको नष्ट कर देता है उसी प्रकार मुनियोंका मन अनेक प्रकारके सकल्प-विकल्पोंरूप आश्रयसे रहित मोक्षमार्गमें प्रवृत्त होकर दोषोंके संसर्गसे रहित होता हुआ समस्त अज्ञानको नष्ट कर देता है॥ ३९॥ सम्यन्ज्ञानरूप अग्निके निमित्तसे शरीररूप सांचेमेंसे कर्मरूप मैनमय शरीरके गल जानेपर आकाशके समान अपने चैतन्य स्वरूपको देखनेवाला योगी सिद्ध हो जाता है ॥ विशेषार्थ-जिस प्रकार अभिके सम्बन्धसे सांचेके भीतर स्थित मैनेके गल जानेपर वहां शुद्ध आकाश ही शेष रह जाता है उसी प्रकार सम्यन्ज्ञानके द्वारा शरीरमेंसे कार्मण पिण्डके निर्जीर्ण हो जानेपर अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप प्रगट हो जाता है । उसका अवलोकन करता हुआ योगी सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हो जाता है ॥ ४० ॥ मैं ही चित्खरूप हूं, और चित्खरूप जो मैं हूं सो मेरा आश्रय भी वही चित्त्वरूप है। उसको छोड़कर जड़ होनेसे और कोई दूसरा मेरा आश्रय नहीं हो सकता है। यह ठीक भी है, क्योंकि, समान व्यक्तियोंमें जो प्रेम होता है वही कल्याणकारक होता है ॥ ४१ ॥ स्व और परके विभाग (मेद) का ज्ञान हो जानेपर यह आतमा भली भांति परको छोड़कर स्वयं सिद्ध

<sup>।</sup> स्टोटवर्ति । २ दा क्सैनय, अ-प्रतिपाठोऽयम् ।

- 640) हेयोपादेयविभागभावनाकथ्यमानमपि तत्त्वम् । हेयोपादेयविभागभावनावर्जितं विद्धि ॥ ४३ ॥
- 641) प्रतिपद्यमानमपि च श्रुताद्विशुद्धं परात्मनस्तत्त्वम् । उररीकरोतु चेतस्तदपि न तचेतसो गम्यम् ॥ ४४ ॥
- 642) अहमेकाक्यद्वैतं द्वैतमहं कर्मकलित इति बुद्धेः। आद्यमनपायि मुक्तेरितरविकल्पं भवस्य परम्॥ ४५॥
- 643) बद्धो मुक्तो ऽहमथ द्वैते सति जायते ननु द्वैतम्। मोक्षायेत्युभयमनोविकल्परहितो भवति मुक्तः॥ ४६॥
- 644) गतभाविभवद्भावाभावप्रतिभावभावितं चित्तम् । अभ्यासाचिद्रुपं परमानन्दान्वितं कुरुते ॥ ४७ ॥

खयं सिद्धः आत्मा सहजैकवोधरूपे तिष्ठति ॥ ४२ ॥ हेयं त्याज्यम् उपादेयं प्रहणीयं तयोः द्वयोः हेयोपादेययोः द्वयोः विभागभावनया भेदभावनया कृत्वा कथ्यमानम् अपि । तत्त्वं हेयोपादेयभेदभावनया वर्जितम् । तत्त्वं विद्धि ॥ ४३ ॥ य पुनः । परात्मनः विद्युद्धं तत्त्वम् । श्रुतात् शास्त्रात् । प्रतिपयमानमि कथ्यमानमि । चेतः उरिकरोतु अङ्गीकरोतुं । तदिप तत्त्वम् । चेतसः गम्यं गोचरं न ॥ ४४ ॥ अहम् एकाकी इति बुद्धेः सकाशात् अद्धैतम् । अहं कर्मकिलतः इति बुद्धेद्वेतम् । आयं मुत्तैः अनपायि विम्नरिहतम् । इतरत् द्वैतं परं भवस्य संसारस्य कारणं विकल्पम् ॥ ४५ ॥ अहं बद्धः अथ अहं मुक्तः द्वैते सित ननु द्वैतं जायते । इति हेतोः । मोक्षाय उभयमनोविकल्परिहतः मुक्तः भवति ॥ ४६ ॥ गतभाविभवद्मावाः तेषाम् अभावः अतीतभविष्यद्वर्तमानाः भावाः तेषाम् अभावः संभावनं तेन भावितं चित्तं मेद-

होता हुआ एक अपने स्वाभाविक ज्ञानस्वरूपेंग िश्यत हो जाता है ॥ ४२ ॥ हेय और उपादेयके विभागकी भावनासे कहा जानेवाला भी तत्त्व उस हेय-उपादेयविभागकी भावनासे रहित है, ऐसा जानना चाहिये॥ विशेषार्थ-पर पदार्थ हेय हैं और चैतन्यमय आत्माका स्वरूप उपादेय है, इस प्रकार व्यवहारनयकी अपेक्षा हेय-उपादेयविभागकी भावनासे ही यद्यपि आत्मतत्त्वका वर्णन किया जाता है; फिर भी निश्चयनयकी अपेक्षा वह समदा विकल्पोंसे रहित होनेके कारण उक्त हेय-उपादेयविभागकी भावनासे भी रहित है ॥ ४३ ॥ यद्यपि मन आगमकी सहायतासे विशुद्ध परमात्माके स्वरूपको जानकर ही उसे स्वीकार करता है, फिर भी वह आत्मतत्त्व वास्तवमें उस मनका विषय नहीं है।। विशेषार्थ — अभिप्राय यह है कि आत्मतत्त्वका परिज्ञान आगमके द्वारा होता है और उस आगमके विचारमें मन कारण है, क्योंकि, मनके विना किसी प्रकारका भी विचार सम्भव नहीं है। इस प्रकार उस आत्मतत्त्वके स्वीकार करनेमें यद्यपि मन कारण होता है, फिर भी निश्चयनयकी अपेक्षा वह आत्मतत्त्व केवल खानुभवके द्वारा ही गम्य है, न कि अन्य मन आदिके द्वारा ॥ ४४ ॥ 'मैं अकेला हूं ' इस प्रकारकी बुद्धिसे अद्वैत तथा 'मैं कर्मसे संयुक्त हूं ' इस प्रकारकी बुद्धिसे द्वैत होता है। इन दोनोंमेंसे प्रथम विकल्प (अद्वैत) अविनश्वर मुक्तिका कारण और द्वितीय (देत) विकल्प केवल संसारका कारण है ॥ ४५ ॥ मैं वद्ध हूं अथवा मुक्त हूं, इस प्रकार द्वित्वचुद्धिके होनेपर निश्चयसे द्वेत होता है। इसलिये जो योगी मोक्षके निमित्त इन दोनों विकल्पोंसे रहित हो गया है वह मुक्त हो जाता है ॥ ४६ ॥ भूत, भविष्यत् एवं वर्तमान पदार्थोंके अगावकी भावनासे परिपूर्ण चित्त अभ्यासके बलसे चैतन्य स्वरूपको उत्कृष्ट आनन्दसे युक्त कर देता है ॥ विशेषार्थ – निश्चयसे में शुद्ध

१ क मुक्तेतरविकल्पं, अ दा मुक्तेत्रहिकल्पं। २ द्वा 'अङ्गीकरोतु' नास्ति। २ अ दा मुक्तः। ४ दा कारणविकल्पं। दा 'अथ' इति नास्ति।

- 645) बर्द पश्यन् बद्धो मुक्तं मुक्तो भवेत्सदातमानम्। याति यदीयेन पथा तदेव पुरमञ्जुते पान्थः॥ ४८॥
- 646) मा गा वहिरन्तर्वा साम्यसुधापानवर्धितानन्द । आस्स्व यथेव तथेव च विकारपरिवर्जितः सततम् ॥ ४९ ॥
- 647) तज्जयित यत्र लच्चे श्रुतभुवि मत्यापगातिधावन्ती । विनिवृत्ता दूरादिष अगिति' सस्थानमाश्रयित ॥ ५०॥
- 648) तन्नमतं गृहीताखिलकालत्रयगतजगत्रयज्याति । यत्रास्तमेति सहसा सकलो ऽपि हि वाक्परिस्पन्दः॥ ५१॥
- 649) तन्नमत विनष्टाखिलविकल्पजालद्भुमाणि परिकलिते । यत्र वहन्ति विदग्धा दग्धवनानीव हृदयानि ॥ ५२॥

ज्ञान - अभ्यासात् चिद्रूपं परमानन्दान्वितं कुरुते ॥ ४७ ॥ सदा सर्वदा आत्मानं वदं परयन् वदः भवेत् । मुक्तं परयन् मुक्तः भवेत् । पान्यः पियकः । यदीयेन पथा मागण याति तदेव पुरं नगरम् । अश्नुते प्राप्नोति ॥ ४८ ॥ विहः वाह्यम् । अन्तः अभ्यन्तरम् । मा गाः मा गच्छ । भो साम्यप्रधापानविधितानन्द । तथा आस्त्व तित्र । तथा कथम् । यथा विकारपिविजितः सततं भविष ॥ ४९ ॥ तत्तत्वं जयित । यत्र तत्त्वे लच्धे सित । मत्यापगा मितन्दी । श्रुतभुवि आगमभूमौ । अतिधावन्ती, दूरादि विनिश्ता व्याष्टिता । अगिति वेगेन । खस्थानम् आश्रयित ॥ ५० ॥ तत् आत्मज्योतिः भो लोकाः यूयं नमत । यत्र आत्मज्योतिषि । सक्लोऽपि वाक्परिस्पन्दः वचनसमूहः । सहसा अस्तम् एति अस्तं गच्छति । किलक्षणं ज्योतिः । गृहीत-अखिलकालत्रयगतजगत्रयस्य व्याप्तिः यस्मिन् तत् व्याप्ति ॥ ५० ॥ भो भव्याः । तत्तत्त्वम् । यूयं नमत । यत्र आत्मिनि तत्त्वे परिकिलिते सित ज्ञाते सित । विद्यधाः पण्डिताः । द्यधवनानि इव हृदयानि वहन्ति धारयन्ति । क्यंभूतानि हृदयवनानि ।

चेतन्यस्वरूप हूं, उसके सिवाय दूसरा कोई भी पदार्थ मेरा न तो भूत कालमें था, न वर्तमानमें है, और न भविष्यमें होगा; इस प्रकार जब यह मन अद्वेतकी भावनासे दृढताको प्राप्त हो जाता है तब जीवको परमानन्दस्वरूप पद प्राप्त होता है ॥ ४७ ॥ जो जीव आत्माको निरन्तर कर्मसे बद्ध देखता है वह कर्मबद्ध ही रहता है, किन्तु जो उसे मुक्त देखता है वह मुक्त हो जाता है। ठीक है-पथिक जिस नगरके मार्गसे जाता है उसी नगरको वह प्राप्त होता है।। ४८।। हे समतारूप अमृतके पानसे वृद्धिगत आनन्दको शाप्त आत्मन् ! तू बाह्य तत्त्व अथवा अन्तस्तत्त्वमें मत जा । तू जिस प्रकारसे भी निरन्तर विकारोंसे रहित होता है उसी प्रकारसे स्थित हो जा ॥ ४९ ॥ जिस चैतन्यस्वरूपके प्राप्त होनेपर आगमरूप पृथिवींके जपर वेगसे दौड़नेवाली बुद्धिरूपी नदी दूरसे छोटकर शीघ्र ही अपने स्थानका आश्रय लेती है वह चैतन्य स्वस्प जयवन्त रहे ॥ विरोषार्थ- अभिप्राय यह है कि जब तक चैतन्य स्वरूपकी उपलब्धि नहीं होती है तमी तक बुद्धि आगमके अभ्यासमें प्रवृत्त होती है। किन्तु जैसे हीं उक्त चैतन्य स्वरूपका अनुभव प्राप्त होता है वैसे ही वह बुद्धि आगमकी ओरसे विमुख होकर उस चैतन्य खरूपमें ही रम जाती है। इसीसे जीवको शाश्वतिक सुखकी प्राप्ति होती है।। ५०।। जिस आत्मज्योतिमें तीनों काल और तीनों लोकोंके सब ही पदार्थ प्रतिभासित होते हैं तथा जिसके प्रगट होनेपर समस्त ही वचनप्रवृत्ति सहसा नष्ट हो जाती है उस आत्मज्योतिको नमस्कार करो।। ५१।। जिस आत्मतेजके जान लेनेपर चतुर जन जले हुए वर्नोंके समान विनाशको प्राप्त हुए समस्त विकल्पसमूहरूप वृक्षोंसे युक्त हृदयोंको धारण करते हैं उस आत्मतेजके लिये नमस्कार करो ॥ विशेषार्थ-जिस प्रकार वनमें अग्निके लग जानेपर सब वृक्ष जलकर नष्ट

१ शा मुक्तो । २ शा झटिति । ३ शा भेदज्ञान' इति नास्ति । ४ शा भिति' नास्ति । ५ शा अस्तं' नास्ति । ६ का शा अर्थ-

- 650) बद्धो वा मुक्तो वा चिद्रूपो नयविचारविधिरेषः । सर्वनयपक्षरिहतो भवति हि साक्षात्समयसारः ॥ ५३ ॥
- 651) नयनिक्षेपप्रमितिप्रभृतिविकल्पोज्झितं परं शान्तम्। शुद्धानुभूतिगोचरमहमेकं धाम चिद्रूपम्॥ ५४॥
- 652) ज्ञाते ज्ञातमशेषं दृष्टे दृष्टं च शुद्धचिद्रूपे। निःशेषचौध्यविषयौ दुग्बोधौ यन्न तद्भिन्नौ ॥ ५५॥
- 653) भावे मनोहरे ऽपि च काचिन्नियता च जायते प्रीतिः। अपि सर्वाः परमात्मिन दृष्टे तु स्वयं समाप्यन्ते॥ ५६॥
- 654) सन्नप्यसन्निव विदां जनसामान्यो ऽपि कर्मणो योगः। तरणपद्भनामृद्धः पथिकानामिव सरित्पूरः॥ ५७॥
- 655) मृगयमाणेन सुचिरं रोहणभुवि रत्नमीप्सितं प्राप्य। हेयाहेयश्वतिरपि विलोक्यते लब्धतस्वेन ॥ ५८॥

विनष्टाखिलविकल्पजालहुमाणि ॥ ५२ ॥ चिद्रूपः चद्धः वा मुक्तः वी एषः नयविचारविधिः । हि यतः । साक्षात्समयसारः सर्वेनयपक्षरहितः भवति ॥ ५३ ॥ अहम् एकं विद्रूपम् । धाम गृहम् । किंलक्षणं विद्रूपम् । नयनिश्चेपप्रमिति-प्रमाणप्रभृति-आदिविकल्पोज्जितं रहितम् । पुनः किंलक्षणं चिद्रूपम् । शान्तम् । परं श्रेष्ठम् । पुनः शुद्धानुभूतिगोचरम् ॥ ५४ ॥ शुद्धचिद्रूपे त्राते सति अशेषं ज्ञातम् । च पुनः । शुद्धचिद्रूपे दृष्टे सति अशेषं दृष्टम् । ययसारकारणात् । दग्बोधौ । तद्भिन्नौ न तस्मात् चिद्रपात् भिन्नौ न । किलक्षणौ हाबोधौ । निःशेषबोध्यविषयौ निःशेषज्ञेयगोचरौ ॥ ५५ ॥ च पुनः । मनोहरेऽपि भावेर सित । काचित् नियंता निश्चिता । प्रीतिः । जायते उत्पद्यते । अपि । स्वयम् आत्मना परमात्मनि दृष्टे सति सर्वाः प्रीतयः समाप्यन्ते । यस्मिन् परमात्मिनि दृष्टे सित सर्वेपदार्थाः दृदयन्ते । सर्वो मोहो विनाशं गच्छिति ॥ ५६ ॥ विदां पण्डितानाम् । कर्मणो योगः सन् अपि असन् इव । तरणपट्टनां पथिकानां सरित्पूरः इव । किलक्षगः सरित्पूरः । जनसामान्योऽपि जनतुल्यः अपि । समृद्धः ॥ ५७ ॥ लब्धतत्त्वेन मुनिना । हेय-अहेयश्रुतिः अपि विलोक्यते । रोहणभुवि रोहणाचले । सुचिरं चिरकालम् । मृगयमाणेन हो जाते हैं उसी प्रकार विवेकी जनके हृदयमें आत्मतेजके प्रगट हो जानेपर समस्त विकल्पसमूह नष्ट हो जाते हैं। ऐसे आत्मतेजको नमस्कार करना चाहिये ॥ ५२ ॥ चैतन्यस्वरूप बद्ध है अथवा मुक्त है, यह तो नयोंके आश्रित विचारका विधान है । वास्तवमें समयसार (आत्मस्वरूप) साक्षात् इन सब नयपक्षोंसे रहित है ॥ ५३ ॥ जो चैतन्यरूप तेज नय, निक्षेप और प्रमाण आदि विकल्पोंसे रहित: उत्कृष्ट, शान्त, एक एवं शुद्ध अनुभवका विषय है वही मैं हूं ॥ ५४ ॥ शुद्ध चैतन्यस्वरूपके ज्ञात हो जानेपर सब कुछ ज्ञात हो जाता है तथा उसके देख छेनेपर सब कुछ देखनेमें आ जाता है। कारण यह कि समस्त ज्ञेय पदार्थोंको विषय करनेवाले दर्शन और ज्ञान उक्त चैतन्य खरूपसे भिन्न नहीं हैं ॥ ५५॥ मनोहर भी पदार्थके विषयमें कुछ नियमित ही प्रीति उत्पन्न होती है। परन्तु परमात्माका दर्शन होनेपर सब ही प्रकारकी पीति स्वयमेव नष्ट हो जाती है।। ५६॥ जिस प्रकार तैरनेमें निपुण पथिकोंके लिये वृद्धिंगत नदीका प्रवाह हो करके भी नहींके समान होता है-उसे वे कुछ भी बाधक नहीं मानते हैं-उसी प्रकार विद्वज्जनोंके लिये जनसाधारणमें रहनेवाला कर्मका सम्बन्ध विद्यमान होकर भी अविद्यमानके समान प्रतीत होता है।। ५७।। जिस प्रकार चिर कालसे रोहण पर्वतकी भूमिमें इच्छित रत्नको खोजनेवाला मुनुष्य उसे प्राप्त करके हेय और उपादेयकी श्रुतिका भी अवलोकन करता है—यह प्रहण करनेके योग्य है या त्यागनेके योग्य, इस प्रकारका विचार करता है— उसी प्रकार तत्त्वज्ञ पुरुष आत्मारूप रोहणभूमिमें चिर काल्से इच्छित आत्मतत्त्वरूप रत्नको खोजता हुआ उसे प्राप्त करके हैय-उपादेय श्रुतिका भी

१ क 'वा' नास्ति । २ शा एकं अहम् । ३ का मनोहरे भावे । ४ क सर्व मोहं।

- 656) कर्मकलितो ऽपि मुक्तः सश्रीको दुर्गतो ऽप्यहमतीव। तपसा दुःख्यपि च सुखी श्रीगुरुपादप्रसादेन॥ ५९॥
- 657) बोधादस्ति न किंचित्कार्यं यहुदयते मलात्तन्मे । आकृष्टयन्त्रसूत्रादाहनरः स्फुरति नटकानाम् ॥ ६०॥
- 658) निश्चयपञ्चारात् पद्मनिन्दिनं सूरिमाश्चिभिः कैश्चित्। राब्दैः स्वैराक्तिस्चितवस्तुगुणैर्विरचितेयमिति॥६१॥
- 659) तृणं नृपश्रीः किमु विच्या तस्यां न कार्यमाखण्डलसंपदो ऽपि। अशेषवाञ्छाविलयेकरूपं तत्त्वं परं चेतसि चेन्ममास्ते॥ ६२॥

अवलोक्यमानेन । ईिम्तितं रह्नं प्राप्य विलोक्यते ॥ ५८ ॥ श्रीगुरुपादप्रसादेन अहं कर्मकिलितोऽपि मुक्तः । श्रीगुरुपादप्रसादेन अहं दुर्गतोऽपि दिरद्रोऽपि अतीव सश्रीकः श्रीमान् । च पुनः । तपसा दुःखी अपि श्रीगुरुपादप्रसादेन अहं मुखी ॥ ५९ ॥ मे मम बोधात् ज्ञानात् । किंन्वित् अपरम् । कार्यं न अस्ति । यत् दृश्यते तत् । मलात् कर्ममलात् दृश्यते । नटकानाम् । दारु नरः काष्टपुक्तिलेका । आकृष्ट्रयन्त्रस्त्रात् आकर्षितस्त्रात् । नटति नृत्यति ॥ ६० ॥ इति अमुना प्रकारेण । इयं निश्चयपञ्चात्रत् केश्चित् शब्देः । विरन्तिता कृता । किंलक्षणेः शब्देः । पद्मनन्दिनम् । स्तिम् आचार्यम् । आश्रिभिः आश्रितेः । पुनः किंलक्षणेः शब्देः । वश्चितित्तस्तुगुणेः ॥ ६९ ॥ चेयदि । मम चेतिस । परम् अत्मतत्त्वम् । आस्ते तिष्ठति । किंलक्षणं परं तत्त्वम् । अशेषवाष्ट्यविलयेकर्षणं सर्ववाष्ट्यारितम् । नृपश्रीः तृणम् । तस्यां राजलक्ष्म्याम् । किमु विन्त किं कथयामि । मम आखण्डलसंपदोऽपि न कार्यम् ॥ ६२ ॥ इति निश्चयपञ्चात्रत् समाप्ता ॥ १९ ॥

अवलोकन करता है ॥ ५८ ॥ मैं कर्मसे संयुक्त हो करके भी श्रीगुरुदेवके चरणोंके प्रसादसे मुक्त जैसा ही हूं, अत्यन्त दरिद्र होकर भी छक्ष्मीयान् हूं, तथा तपसे दुःखी होकर भी सुखी हूं॥ विशेषार्थ-तत्त्वज्ञ जीव विचार करता है कि यद्यपि मैं पर्यायकी अपेक्षा कर्मसे सम्बद्ध हूं, दरिद्री हूं, और तपसे दुःखी भी हूं तथापि गुरुने जो मुझे शुद्ध आत्मस्वरूपका बोध कराया है उससे मैं यह जान चुकाहूं कि वास्तवमें न मैं कर्मसे सम्बद्ध हूं, न दरिद्री हूं, और न तपसे दुःखी ही हूं। कारण यह कि निश्चयसे मैं कर्मबन्धसे रहित, अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मीसे सहित, एवं परमानन्दसे परिपूर्ण हूं । ये पर पदार्थ शुद्ध आत्मस्रह्मपुर कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकते हैं ॥ ५९ ॥ मुझे ज्ञानके सिवाय अन्य कुछ भी कार्य नहीं है। अन्य जो कुछ भी दिखता है वह कर्ममलसे दिखता है। जैसे-नटोंका काष्ठमय पुरुष ( कठपुतली ) यंत्रकी डोरीके खींचनेसे नाचता है ॥ विशेषार्थ-जिस प्रकार नटके द्वारा कठपुतलीके यंत्रकी डोरीके खींचे जानेपर वह कठपुतली नाचा करती है उसी प्रकार प्राणी कर्मरूप डोरीसे प्रेरित होकर चतुर्गतिस्वरूप संसारमें परिश्रमण किया करता है, निश्चयसे देखा जाय तो जीव कर्मबन्धसे रहित शुद्ध ज्ञाता द्रष्टा है, उसका किसी भी वाह्य पर पदार्थसे प्रयोजन नहीं है ॥ ६०॥ पद्मनन्दी सूरिका आश्रय लेकर अपनी शक्ति (वाचक शक्ति) से वस्तुके गुणोंको सूचित करनेवाले कुछ शब्दोंके द्वारा यह 'निश्चयपंचाशत्' प्रकरण रचा गया है ॥ ६१ ॥ यदि मेरे मनमें समस्त इच्छाओंके अभावरूप अनुपम स्वरूपवाला उत्कृष्ट आत्मतत्त्व स्थित है तो फिर राजलक्ष्मी तृणके समान तुच्छ है। उसके विषयमें तो क्या कहूं, किन्तु मुझे तो तब इन्द्रकी सम्पत्तिसे भी कुछ प्रयोजन नहीं है ॥ ६२ ॥ इस प्रकार निश्चयपंचाशत् अधिकार समाप्त हुआ ॥ ११ ॥

२ क भाकृष्टित्या. ब भाकुश्रद्य । २ दा स्वमक्ति । ३ दा चेन्ममास्ति । ४ क आकृष्टि । ५ दा चेतिस मम अन्तःकरणे पर । ६ दा अस्ति ।

## [ १२. ब्रह्मचर्यरक्षावर्तिः ]

- 660) भ्रूक्षेपेण जयन्ति ये रिपुकुलं लोकाधिपाः केचन द्राक् तेषामपि येन वक्षसि दृढं रोपः समारोपितः । सो ऽपि प्रोद्गतविकमः सरभटः शान्तात्मभिर्लीलया यैः शस्त्रग्रहवर्जितैरपि जितस्तेभ्यो यतिभ्यो नमः ॥ १ ॥
- 661) आत्मा ब्रह्म विविक्तबोधनिलयो यत्तत्र चर्यं परं स्वाङ्गासंगविवर्जितैकमनसस्तद्रह्मचर्यं मुनेः। एवं सत्यवल्लाः स्वमात्मिगिनीपुत्रीसमाः प्रेक्षते वृद्धाद्या विजितेन्द्रियो यदि तदा स ब्रह्मचारी भवेत्॥२॥
- 662) स्वप्ने स्यादितचारिता यदि तदा तत्रापि शास्त्रोदितं प्रायश्चित्तविधि करोति रजनीभागानुगत्या मुनिः।

नेभ्यः यतिभ्यः । नमः नमस्कारोऽस्तु । यैः यतिभिः । सोऽपि । प्रोद्गतविकमः उत्पन्नविकमः । स्मर्भटः लीलया जितः । किं लक्षणैयतिभः । शान्तात्मभिः क्षमायुक्तः । पुनः किंलक्षणैः । सम्रारोपितः स्थापितः । तेषां केषाम् । ये केचन राजानः । भ्रूसेपेण रिपुकुलं जयन्ति । किंलक्षणाः राजानः लोकािषपाः ॥ १ ॥ आत्मा ब्रह्म विविक्तबोधनिलयः । तत्र आत्मि । यन्मुनेः । चर्य प्रवर्तनम् । तत्परं ब्रह्मचर्यम् । किंलक्षणस्य मुनेः । ख-अङ्गस्य शरीरस्य । आसंगात् निकटात् । विवर्जितैक-मनसः । एवं सित अवलाः बृद्धायाः यदि खमानुभिगनीपुत्रीसमाः प्रेक्षते तदा स मुनिः ब्रह्मचारी भवेत् । किंलक्षणः मुनिः विजितेन्द्रियः ॥ २ ॥ तत्र ब्रह्मचर्ये । यदि खप्नेऽपि अतिचारिता । स्याद्भवेत् । तदा मुनिः । रजनीभागानुगत्या रात्रिप्रहर्-अनुसारेण शास्त्रोदितं प्रायिक्षत्तिविधिं करोति । पुनः । यदि चेत् । जाप्रतोऽपि हि रागोदेकतया दुराशयतया

जो कितने ही राजा धृकुटिकी कुटिलतासे ही शत्रुसमृहको जीत लेते हैं उनके भी वक्षःखलमें जिसने दृढ़तासे बाणका आघात किया है ऐसे उस पराकमी कामदेवरूप सुभरको जिन शान्त सुनियोंने विना शस्त्रके ही अनायास जीत लिया है उन मुनियोंके लिये नमस्कार हो ॥ १ ॥ ब्रह्म शब्दका अर्थ निर्मल ज्ञानस्वरूप आत्मा है, उस आत्मामें लीन होनेका नाम ब्रह्मचर्य है । जिस मुनिका मन अपने शरीरके भी सम्बन्धमें निर्मलत हो जुका है उसीके वह ब्रह्मचर्य होता है । ऐसा होनेपर यदि इन्द्रियविजयी होकर बृद्धा आदि (युवती, बाला) स्त्रियोंको क्रमसे अपनी माता, बहिन और पुत्रीके समान समझता है तो वह ब्रह्मचरी होता है ॥ विशेषार्थ—व्यवहार और निश्चयकी अपेक्षा ब्रह्मचर्यके दो मेद किये जा सकते हैं । इनमें मैथुन क्रियाके त्यागको व्यवहार ब्रह्मचर्य कहा जाता है । वह भी अणुव्रत और महाव्रतके मेदसे दो प्रकारका है । अपनी पत्नीको छोड़ शेष सब स्त्रियोंको यथायोग्य माता, बहिन और पुत्रीके समान मानकर उनमें रागपूर्ण व्यवहार न करना; इसे ब्रह्मचर्याणुव्रत अथवा स्वदारसन्तोष भी कहा जाता है । तथा शेष स्त्रियोंके समान अपनी पत्नीके विषयमें भी अनुरागचुद्धि न रखना, यह ब्रह्मचर्यमहाव्रत कहलाता है जो मुनिके होता है । अपने विशुद्ध आत्मस्वरूपमें ही रमण करनेका नाम निश्चय ब्रह्मचर्य है । यह उन महामुनियोंके होता है जो अन्य बाह्म पदार्थोंके विषयमें तो क्या, किन्तु अपने शरीरके भी विषयमें निःस्पृह हो जुके हैं । इस प्रकारके ब्रह्मचर्यका ही स्वरूप प्रस्तुत स्लोकमें निर्दिष्ट किया गया है ॥ र ॥ यदि स्वप्नमें भी कदाचित् ब्रह्मचर्यके विषयमें अतिचार (दोष) उत्यव्न होता है तो मुनि उसके

१ श शखग्रहणवर्षितैः। २ श 'तेषां केषाम्' नास्ति। पद्मनं ० २५

रागोद्रेकतया दुराशयतया सा गौरवात् कर्मणः तस्य स्याद्यदि जात्रतो ऽपि हि पुनस्तस्यां महच्छोधनम् ॥ ३॥

- 663) नित्यं खादित हिस्तिस्करपलं सिहो बली तद्रति-वैपेंणैकदिने शिलाकणचरे पारावते सा सदा। न त्रहावतमेति नाशमथवा स्यान्नैव भुक्तेर्गुणा-तद्रश्लां दृढ एक एव कुहते साथोर्मनःसंयमः॥४॥
- 661) चेतःसंयमनं यथावद्यनं मूळव्रतानां मतं दोपाणां च यथावळं प्रभवतां वाह्यं मुनेर्ज्ञानिनः। तद्धन्यं पुनरान्तरं समरसीभावेन चिश्चतसो नित्यानन्दविधायि कार्यजनकं सर्वव हेतुर्द्वयम्॥५॥
- 665) चेतोभ्रान्तिकरी नरस्य मदिरापीतिर्यथा स्त्री तथा तत्संगेन कुतो मुनेर्वतिविधिः स्तोको ऽपि संभाव्यते।

ता हमेगा गीरतात । भौ अतिचारिता । तस्य मुनेः । सान् भतेत् । तरा । तस्याम् अतिचारितायाम् । महत् शोषनम् ॥ ३ ॥ मिहो विशे विशे विशे हिंत विशे हिंतमुहरपर्यं माने सारति । तहित तस्य सिहस्य रितः कामः । विणि एकदिने भनात । मा रितः । पारति केपोत्युण्ये महा । हिंत्अणे पारावते । विलाहणविरे पाषाणयण्डनरे । ततः भुकः आदारस्य मृतः इत्यानं न एति न मन्धते । अपा अनुकर्षणता अभोजनात अग्रवते । नति । मापिः मुनेः । एक एव मनःमहानः मनीतिरोगः । तह्या तम्य हामस्य रक्षा हरति ॥ ४ ॥ शातिनः मुनेः मृत्यतानाम् । त पुनः । शेषाणाम् पतर्यगृत्यताम् । पत्याह स्योक्तम् अवने रव्याम् । वार्षे पे अभेगमने मन्धि । किल्द्राणानाम् । तम्यावाम् । पायार्वं पत्याताः । विशेश-प्रत्यानाम् । तम्यावाम् । पायार्वं पत्याताः । विशेश-प्रत्यामान्ताः । पुनः । विशेष प्रत्यापानाम् । प्राप्तं पत्याताः । विशेश-प्रत्यामान्ताः । विशेषात्र प्रत्यापानामा । प्राप्तं तस्यात् प्रत्यापानामा । विशेषात्र प्रत्यापानामा । विशेषात्र प्रत्यापानामा । विशेषात्र प्रत्यापानामान्ताः । विशेषात्र प्रत्यापानामान्ताः । विशेषात्र प्रत्याच । विशेषात्र विशेषात्र विशेषात्र । विशेषात्र विशेषात्र । विशेषात्र विशेषात्र । विशेषात्र विशेषात्र । विशेषात्र विशेषात्र विशेषात्र । विशेषात्र विशेषात्र विशेषात्र । विशेषात्र विशेषात्र विशेषात्र । विशेषात्र विशेषात्र । विशेषात्र विशेषात्र विशेषात्र । विशेषात्र विशेषात्र विशेषात्र । विशेषात्र विशेषात्र विशेषात्र । विशेषात्र विशेषात्र विशेषात्र विशेषात्र । विशेषात्र विशेषात्र विशेषात्र । विशेषात्र विशेषात्र विशेषात्र । विशेषात्र विशेषात्र विशेषात्र विशेषात्र । विशेषात्र विशेषात्र विशेषात्र विशेषात्र विशेषात्र । विशेषात्र विशेषात्र विशेषात्र विशेषात्र विशेषात्र विशेषात्र । विशेषात्र विशेषात्र विशेषात्र विशेषात्र विशेषात्र विशेषात्र । विशेषात्र विशेषात्र विशेषात्र विशेषात्र । विशेषात्र विश

तसात्संसृतिपातभीतमतिभिः प्राप्तैस्तपोभूमिकां कर्तव्यो व्रतिभिः समस्तयुवतित्यागे प्रयक्षो महान् ॥ ६ ॥

- 666) मुक्तेव्रीर दृढागेला भवतरोः सेके ऽङ्गना सारिणी मोहव्याधिविनिर्मिता नरमृगस्यावन्धने वागुरा। यत्संगेन सतामि प्रसरित प्राणातिपातादि तत् तद्वार्तापि यसेर्यतित्वहतये कुर्याञ्च किं सा पुनः ॥ ७॥
- 667) तावत्पूज्यपदस्थितिः परिलसत्तावद्यशो ज्रुम्भते तावच्छुश्रतरा गुणाः शुचिमनस्तावत्तपो निर्मलम् । तावद्यमेकथापि राजति यतेस्तावत्स दृश्यो भवेद् यावन्न सारकारि हारि युवते रागान्मुखं वीक्षते ॥ ८॥
- 668) तेजोहानिमपूततां वतहतिं पापं प्रपातं पथो मुक्ते रागितयाङ्गनास्मृतिरिप क्लेशं करोति ध्रुवम् ।

युवितियागे महान् प्रयत्नः कर्तव्यः । किंलक्षणैः व्रतिभिः । संस्रितिपातेन भीतमितिभिः । पुनः किंलक्षणैः व्रतिभिः । तपोभूमिकां प्राप्तेः ॥ ६ ॥ अङ्गना स्त्री । मुक्तेर्द्वारि दढार्गला । अङ्गना भवतरोः संसारवृक्षस्य । सेके सिचने । सारिणी जलघोरिणी । अङ्गना । नरमगस्य आवन्धने । मोहन्याधेन भिहन विनिर्मिता वागुरौ । यतसंगेन यस्याः स्त्रियाः संगेन । सतामि । तत् प्राणातिपातािद प्रसरित प्राणनाशोद्भवं पापं प्रमरित । तद्वार्तािष । यतेः मुनेः । यतित्वहतये भवेत् । पुनः सा स्त्री प्रत्यक्षं यतित्वपदनाशं किं न क्योत् । अपि तु कुर्यात् ॥ ७ ॥ यावत् कालम् । रागात् युवतेः मुखं न वीक्षते । किंलक्षणं मुखम् । स्मरकािर कामोत्पादकम् । पुनः हािर मनोहरम् । तावत्कालम् । पूज्यपदस्थितिः । परिलसत् दीित्रयुक्तं यशः तावत् जृम्भते । ग्रुप्रतराः गुणाः तावत् सन्ति । तावत् मनः ग्रुचिः । तावत् तपो निर्मलम् । तावत्कालं यतेः धर्मकथाि । राजते शोभते । स यतिः । तावत्कालम् । दश्यः द्रष्टुं योग्यः भवेत् । यावत्कालं युवतेः मुखम् । न वीक्षते न अवलोकयित ॥ ८ ॥ रागितया अङ्गनास्मृतिः स्त्रीस्मरणम् । अपि ध्रुवं निश्चितम् । तेजोहानि करोति अपवित्रतां करोति । वत्नहांतं करोति वतिवनाशं करोति । पापं करोति । स्त्रीस्मरणं मुक्तः प्यः

प्राप्त हुई है तथा जो तपका अनुष्ठान करनेवाले हैं उन संयमी जनोंको समस्त स्त्रीजनके त्यागमें महान् प्रयत्न करना चाहिये ॥ ६ ॥ जो श्ली मोक्षरूप महलके द्वारकी दृढ़ अर्गला (दोनों कपाटोंको रोकनेवाला काष्ठविशेष—वेंडा ) के समान है, जो संसाररूप वृक्षके सींचनेके लिये सारिणी (छोटी नदी या सिंचनपात्र ) के सद्दश है, जो पुरुषरूप हिरणके बांधनेके लिये वागुरा (जाल ) के समान है, तथा जिसकी संगतिसे सज्जनोंके भी प्राणधातादि (हिंसादि ) दोष विस्तारको प्राप्त होते हैं; उस स्त्रीका नाम लेना भी जब मुनित्रतके नाशका कारण होता है तब भला वह स्वयं क्या नहीं कर सकती है ? अर्थात् वह सभी वत-नियमादिको नष्ट करनेवाली है ॥ ७ ॥ जब तक कामको उदीपित करनेवाला युवती श्लीका मनोहर मुख अनुरागपूर्ण दृष्टिसे नहीं देखता है तब तक ही मुनिकी पूज्य पदमें स्थिति रह सकती है, तब तक ही उसकी मनोहर कीर्तिका विस्तार होता है, तब तक ही उसके निर्मल गुण विद्यमान रहते हैं, तब तक ही उसका मन पवित्र रहता है, तब तक ही जसके निर्मल गुण विद्यमान रहते हैं, तब तक ही उसका मन पवित्र रहता है, तब तक ही निर्मल तप रहता है, तब तक ही धर्मकी कथा सुशोमित होती है, और तब तक ही वह दर्शनके योग्य होता है ॥ ८ ॥ रागबुद्धिसे किया गया स्त्रीका सरण भी जब निश्चयसे मुनिके तेजकी हानि, अपवित्रता, व्रतका विनाश, पाप, मोक्षमार्गसे पतन तथा क्लेशको करता है तब भला उसकी समीपता, दर्शन, वार्तालाप और स्पर्श आदि क्या अन्थोंकी परम्पराको नहीं करते हैं ? अर्थात्

१ रा कुर्यान्न सा किं पुनः। २ रा वागुरा विनिर्मिता।

तत्सांनिध्यविलोकनप्रतिवचःस्पर्शादयः कुर्वते किं नानर्थपरंपरामिति यतेस्त्याज्याबला दूरतः॥९॥

- 669) वेश्या स्याद्धनतस्तद्गितः न यतेश्चेद्गितः सा स्यात् कृतो नात्मीया युवतिर्यतित्वमभवत्तस्यागतो यत्पुरा। पुंसो ऽन्यस्य च योषितो यदि रतिश्चिन्नो नृपात्तत्पतेः स्यादापज्जननद्वयक्षयकरी त्याज्यैव योषा यतेः॥ १०॥
- 670) दारा एव गृहं न चेष्टकचितं तत्तैर्गृहस्थो भवेत् तत्त्यागे यतिरादधाति नियतं स ब्रह्मचर्यं परम्। वैकल्यं किल तत्र चेत्तदपरं सर्वं विनष्टं व्रतं पुंसस्तेन विना तदा तदुभयभ्रष्टत्वमापद्यते॥ ११॥
- 671) संपद्येत दिनद्वयं यदि सुखं नो भोजनादेस्तदा स्त्रीणामप्यतिरूपगर्वितिधयामङ्गं शवाङ्गायते।

मार्गात् प्रपातं करोति । क्वेशं करोति । तत्सांनिध्यविलोकनप्रतिवचःस्पर्शादयः तस्याः युवत्याः निकटविलोकनप्रतिवचनस्पर्शादयः। अनर्थपरंपरां पापपरंपराम् । किं न कुर्वते । अपि तु कुर्वते । इति हेतोः । भो यते । अवला दूरतः त्याज्या त्यजनीया ॥ ९ ॥ वेश्या धनतः स्यात् भवेत् । तद्धनं यतेः नास्ति । चेत् यदि । किलप्रभावात् यतिभिः धनं गृहीतं तद्धनं यतेः अस्ति तदा सा वेश्या कुतः कस्मात् प्राप्यते । तस्य यतेः आत्मीया अपि युवितः न । सैव त्यक्ता । यत् यस्मात् । पुरा पूर्वम् । तत्त्यागतः श्लीत्यागतः । यतित्वम् अभवत् । च पुनः । अन्यस्य पुंसः पुरुषस्य । योषितः सकाशात् । यदि । रतिः कीडा । स्यात् भवेत् । तदा तत्पतेः तस्याः श्लियाः पतेः [पत्युः ] वह्रभात् । अथघा नृपात् । छिनः हस्तपादइन्द्रियादिछेदितः । आपत् स्यात् भवेत् । ततः कारणात् । योषा जननद्वयक्षयकरी इहलोकपरलोकद्वयक्षयकरी । यतेः त्याज्या ॥ १० ॥ दाराः स्त्री एव गृहम् । च पुनः । इष्टकचितं व्यातं गृहं गृहं न । लोके ईटः । तत्तस्मात्कारणात् । तैः कलत्रैः कृत्वा । गृहस्थः भवेत् । तत्त्यागे स्त्रीत्यां निश्चतं निश्चतम् । परं ब्रह्मचर्यम् आदधाति आचरति । चेत् यदि । तत्र ब्रह्मचर्ये वैकल्यम् । किल इति सत्य । अपरं सर्वं सकलं व्रतम् । विनष्टम् । तेन ब्रह्मचर्यंण विना तदा पुंसः पुरुषस्य । तदुभयभ्रष्टत्वम् आपयते प्राप्यते इहलोके परलोके भ्रष्टं भवेत् ॥ ११ ॥ यदि स्त्रीणाम् । भोजनादेः सकाशात् । दिनद्वयं सुखं नो संपर्यत सुखं न उत्पर्यते । तदा स्त्रीणाम्

अवस्य करते हैं। इसिलिये साधुको ऐसी स्त्रीका दूरसे ही त्याग करना चाहिये। १९। वेदया धनसे प्राप्त होती है, सो वह धन मुनिके पास है नहीं। यदि कदाचित वह धन भी उसके पास हो तो भी वह प्राप्त कहांसे होगी! अर्थात् उसकी प्राप्ति दुर्लभ है। इसके अतिरिक्त यदि अपनी ही स्त्री मुनिके पास हो, सो यह भी सम्भव नहीं है; क्योंकि, पूर्वमें उसका त्याग करके ही तो मुनिधर्म स्वीकार किया है। यदि किसी दूसरे पुरुषकी क्षीसे अनुराग किया जाय तो राजाके द्वारा तथा उस स्त्रीके पतिके द्वारा भी इन्द्रियछेदन आदिके कष्टको प्राप्त होता है। इसिलिये साधुके लिये दोनों लोकोंको नष्ट करनेवाली उस स्त्रीकर गृहके सम्बन्धसे ही श्रावक गृहस्य होता है। और उसका त्याग करके साधु नियमित उत्कृष्ट ब्रह्मचर्यको धारण करता है। यदि उस ब्रह्मचर्यके विषयमें विकलता (दोष) हो तो फिर अन्य सब बत नष्ट हो जाता है। इस प्रकार उस ब्रह्मचर्यके विवा पुरुष दोनों ही लोकोंसे अष्ट होता है, अर्थात् उसके यह लोक और परलोक दोनों ही विगइते हैं।। ११।। यदि दो दिन ही भोजन आदिका सुख न प्राप्त हो तो अपने सौन्दर्यपर अस्थन्त अभिमान करनेवाली उन ब्रियोंका शरीर मृत द्यारिके समान हो जाता है। स्रीके शरीरमें सम्बद्ध लावण्य

<sup>े</sup> **रा**ंभपि तुल्कीं करिल। २ **दा**ंमी यते' कास्ति। ३ **दा** 'भवेत' कास्ति। ४ **दा ३ष्टः। ५ क** 'स' नास्ति। ६ **दा** 'सकलें'

लावण्याद्यपि तत्र चञ्चलमिति रिष्ठष्टं च तत्तर्दतीं दृष्ट्रा कुङ्कमकज्जलादिरचनां मा गच्छ मोहं मुने ॥ १२॥

- 672) रम्भास्तम्भमृणालहेमशशभृत्तीलोत्पलाधैः पुरा यस्य स्त्रीवपुषः पुरः परिगतैः प्राप्ता प्रतिष्ठा न हि। तत्पर्यन्तदशां गतं विधिवशात्क्षिप्तं क्षतं पक्षिभि-भीतैश्लादितनासिकः पितृवने दृष्टं लघु त्यज्यते॥ १३॥
- 673) अङ्गं यद्यपि योषितां प्रविलसत्तारूण्यलावण्यवद् भूषावृत्तद्पि प्रमोद्जनकं मूढातम् नो सताम् । उच्छूनर्बहुभिः शवैरतितरां कीर्णं श्मशानस्थलं लब्ध्वा तुष्यति कृष्णकाकनिकरो नो राजहंसवजः ॥ १४ ॥
- 674) यूकाधाम कचाः कपालमजिनाच्छन्नं मुखं योषितां तिच्छद्रे नयने कुचौ पलभरौ बाहू तते कीकसे।

अर्ज्ञ शरीरम् । शवाङ्गायते शवमृतक-अङ्गम् इव आचरित । किंलक्षणानां श्लीणाम् । अतिरूपगर्वितिधियाम् । च पुनः । तत्र वियाः अङ्गे । लावण्यादि अपि चक्षलम् । क्षिष्ठं वद्धम् । तत्तसात्कारणात् । भो मुने कुङ्कुमकज्जलादिरचनाम् । तद्गतां त्या वियां गतां प्राप्ताम् । द्वद्धा मोहं मा गच्छ ॥ १२ ॥ यस्याः[स्य] श्लीवपुषः । पुरः अप्रे । रम्भास्तम्भमृणालहेमशशमृत्रीलोत्पलायैः पुरं परिगतैः प्राप्तेः । प्रतिर्धा न हि प्राप्ताँ । तच्छरीरम् । विधिवशात् कर्मवशात् । पर्यन्तदशां गतं मरणं प्राप्तम् । पितृवने क्षिप्तम् । प्रविल्तम् । दृष्टम् । जनैः लघु स्वज्यते । किंलक्षणैः जनैः । भीतैः छादितनासिकैः ॥ १३ ॥ योषितां श्लीणाम् अङ्गे यद्यपि प्रविलसत्तारुण्यलावण्यवद्भवावत् आभरणयुक्तशरीरं मृद्धातमां प्रमोदजनकं भवति । सतां साधृनां प्रमोदजनकं नो । यथा इमशानस्थलं लब्ध्वा कृष्णकाकनिकरः तुष्यति । राजहंसव्रजः नो तुष्यति । किंलक्षणं इमशानम् । उच्छूनैः बहुभिः शवैः मृतकैः । अतितराम् । कीर्णं व्याप्तम् ॥ १४ ॥ योषितां श्लीणाम् । कचाः केशाः । युकाधाम गृहम् । श्लीणां मुखं कपालम् अजिनेन आच्छलम् आच्छादितम् । नयने द्वे तिच्छद्रे तस्य मुखस्य छिद्रे । श्लीणां कुचौ पलभरौ मांसपिण्डौ । बाह्न तते भुजौ दीर्घं कीकसे अस्थिखरूपे । श्लीणां तुन्दम् उदरम् । मृत्रमलादिसद्य विष्ठागृहम् । जघनं प्रसन्द क्षरणस्वमावं

आदि भी विनश्वर हैं। इसिलये हे मुने! उसके शरीरमें संलग्न कुंकुम और काजल आदिकी रचनाको देखकर तू मोहको प्राप्त मत हो।। १२।। पूर्व समयमें जिस बीशरीरके आगे कदलीस्तम्भ, कमलनाल, सुवर्ण, चन्द्रमा और नील कमल आदि प्रतिष्ठाको नहीं प्राप्त हो सके हैं वह शरीर जब दैववश मरण अवस्थाको प्राप्त होनेपर स्मशानमें फेंक दिया जाता है और पक्षी उसे इघर उघर नोंचकर क्षत-विक्षत कर डालते हैं तब ऐसी अवस्थामें उसे देखकर भयको प्राप्त हुए लोग नाकको बंद करके शीघ्र ही छोड़ देते हैं—तब उससे अनुराग करना तो दूर रहा किन्तु उस अवस्थामें वे उसे देख भी नहीं सकते हैं।। १३।। यद्यपि शोभायमान यौवन एवं सौन्दर्यसे परिपूर्ण क्षियोंका शरीर आभूषणोंसे विभूषित है तो भी वह मूर्खजनोंके लिये ही आनन्दको उत्पन्न करता है, न कि सज्जन मनुष्योंके लिये। ठीक है—बहुत-से सड़े-गले मृत शरीरोंसे अतिशय व्याप्त स्मशानभूमिको पाकर काले कौवोंका समुदाय ही सन्तुष्ट होता है, न कि राजहंसोंका समुदाय।। १४।। क्षियोंके वाल जुंओंके घर हैं, मस्तक एवं मुख चमड़ेसे आच्छादित है, दोनों नेत्र उस मुखके छिद्र हें, दोनों स्तन मांससे परिपूर्ण हैं, दोनों मुजार्ये लंबी हिद्वयां हैं, उदर मल-मूत्रादिका स्थान है। जघन

१ क तद्दतान्, च ब तद्गतम्। २ क का यस्याः। १ का वा प्राप्ताः प्रतिष्ठां, क प्राप्ताः प्रतिष्ठाः। ४ क तद्दतां। ५ क वा (पुरः' नास्ति। ६ का वा प्रतिष्ठां। ७ का प्राप्ताः। ८ का व्यथां नास्ति। ९ वा दीर्घनीकसे।

तुन्दं मूत्रमलादिसम् जघनं प्रस्यन्विचर्चोगृहं पादस्थूणमिदं किमत्र महतां रागाय संभाव्यते ॥ १५॥

- 675) कार्याकार्यविचारशून्यमनसो लोकस्य किं ब्र्महे यो रागान्धतयादरेण वनितावक्त्रस्य लालां पिवेत्। श्लाच्यास्ते कवयः शशाङ्कवदिति प्रव्यक्तवाग्डम्बरै-श्चर्मानद्वकपालमेतदिप यैरग्रे सतां वर्ण्यते॥ १६॥
- 676) एष स्त्रीविषये विनापि हि परप्रोक्तोपदेशं भृशं रागान्धो मदनोदयादनुचितं किं किं न कुर्याज्जनः। अप्येतत्परमार्थबोधविक्षेत्रः प्रौढं करोति स्फुरत्-शृङ्गारं प्रविधाय काव्यमसकृ होकस्य कश्चित्कविः॥१७॥
- 677) दारार्थादिपरिग्रहः कृतगृहैन्यापारसारो ऽपि सन् देवः सो ऽपि गृही नरः परघनस्त्रीनिस्पृहः सर्वदा ।

वीर्यनिःसरणस्थानम् । वर्चोगृहं पुरीषगृहम् । पादस्थूणम् । अत्र शरीरे । महतां रागाय इदं किं संभाव्यते । स्नीशरीरे रागाय किमिप न संभाव्यते ॥ १५ ॥ तस्य लोकस्य वयं किं सूमहे । किंलक्षणस्य लोकस्य । कार्याकार्यविचारे शृत्यमनसः । यः अयं लोकः । रागान्धतया आदरेण वनितावक्त्रस्य लालां पित्रेत् । ते कत्रयः श्लाध्याः इति कोऽर्थः निन्द्याः । यैः किनिः । एतदिप स्त्रीमुखम् । सतां साधूनाम् अप्ने शशाङ्कवत् चन्द्रवर्ते इति वर्ण्यते । किंलक्षणं मुखम् । चर्मानद्धकपालम् । किंलक्षणेः किनिः । प्रव्यक्तवाग्डम्बरैः ॥ १६ ॥ एप जनः लोकः । मदनोद्यात् कामोद्यात् । मृशम् अतिशयेन । रागान्धः अपि परप्रोक्त—उपदेशं विनापि हि स्त्रीविपये किं किम् अनुचितम् अयोग्यकार्यं न कुर्यात् । अपि तु कुर्यात् । कश्चित्कविः एतत् स्फुरच्छृङ्गारं काव्यं प्रौढम् । प्रविधाय कृत्वा । असकृत् निरन्तरम् । लोकस्य परमार्थवोधविक्षः करोति ॥ १७ ॥ रोऽपि गृही नरः भव्यः देवः कथ्यते । किलक्षणः भव्यः । दारा स्त्री अर्थ-द्रव्य-परिग्रहयुक्तः । पुनः कृतगृहव्यापारगारः अपि रान् स भव्यः परधनपरस्त्रीनिःस्वृहः । सर्वदा । तु पुनः । स मुनिः । देवानाम् अपि देवः एव । अत्र लोके । केर्न पुंसा पुरुषेण नो मन्यते । अपि तु सर्वेः मन्यते । यस्य

बहते हुए मलका घर है, तथा पैर स्तम्भ (धुनिया) के समान है। ऐसी अवस्थामें यह स्नीका शरीर यहां क्या महान् पुरुपोंके लिये अनुरागका कारण हो सकता है? अर्थात् उनके लिये वह अनुरागका कारण कभी भी नहीं होता है।। १५ ॥ जिसका मन कर्तव्य और अकर्तव्यके विचारसे रहित है, तथा इसीलिये जो रागमें अन्था होकर उत्सुकतासे स्नीके मुसकी लारको पीता है, उस मनुप्यके विपयमें हम क्या कहें? किन्तु जो कविजन अपने स्पष्ट वचनोंके विस्तारसे सज्जनोंके आगे चमड़ेसे आच्छादित इस कपाल युक्त मुसको चन्द्रमाके समान सुन्दर बतलाते हैं वे भी प्रशंसनीय समझे जाते हैं— जो वास्तवमें निन्दाके पात्र हैं ॥ १६ ॥ यह जनसमूह दूसरोंके उपदेशके विना भी कामके उदीप्त होनेसे रागसे अन्धा होकर स्नीके विपयमें कोन कीन-सा निन्ध कार्य नहीं करता है? अर्थात् विना उपदेशके ही वह स्नीके साथ अनेक प्रकारकी निन्दनीय चेष्टाओंको करता है। फिर हेय-उपादेयके ज्ञानसे रहित कोई कि निरन्तर शृंगार रससे परिपूर्ण काव्यको रचकर उन लोगोंके चित्तको और भी रागसे पुष्ट करता है॥ १०॥ जो गृहस्य की एवं धन आदि परिग्रहसे सहित होकर घरके उत्तम व्यापार आदि कार्योंको करता हुआ भी कनी परधन और परस्तिकी इच्छा नहीं करता है वह गृहस्थ मनुप्य भी देव (प्रशंसनीय) है। फिर

<sup>&#</sup>x27; रु (४६४) । २ दा समेधाक्राधहा । ३ दा रागादयः । ४ दा 'चन्द्रवत्' इति नास्ति । ५ दा परिवरच्यापारसारः

- यस्य स्त्री न तु सर्वथा न च धनं रत्नत्रयालक्कृतो देवानामपि देव एव स मुनिः केनात्र नो मन्यते॥ १८॥
- 678) कामिन्यादि विनात्र दुःखहतये स्वीकुर्वते तच ये लोकास्तत्र सुखं पराश्चिततया तहुःखमेव ध्रुवम् । हित्वा तद्विषयोत्थमन्तविरसं स्तोकं यदाध्यात्मिकं तत्तस्वैकदशां सुखं निरुपमं नित्यं निजं नीरजम् ॥ १९॥
- 679) सौभाग्यादिगुणप्रमोदसदनैः पुण्यैर्युतास्ते हृदि स्त्रीणां ये सुचिरं वसन्ति विरुसत्तारुण्यपुण्यिश्रयाम् । ज्योतिर्वोधमयं तदन्तरदृशा कायात्पृथक् पश्यतां येषां ता न तु जातु ते ऽपि कृतिनस्तेभ्यो नमः कुर्वते ॥ २०॥
- 680) दुष्प्रापं बहुदुःखराशिरशुचि स्तोकायुरल्पज्ञता-ज्ञातप्रान्तदिनं जराहतमतिः प्रायो नरत्वं भवे।

मुनेः । सर्वथा प्रकारेण । न तु स्त्री न च धनम् । स मुनिः रत्नत्रय-अलङ्कृतः ॥ १८ ॥ लोकाः कामिन्यादि विना । अत्र लोके । दुःखहतये दुःखनाशाय । तत् स्त्री आदि । स्वीकुर्वते अङ्गीकुर्वन्ति । च पुनः । तत्र स्त्रीषु यत्युखं तत्त्युखं पराश्रिततया दुःखमेव धुनम् । तत् विषयोत्यं विषयोद्भवम् । अन्तविरसं स्तोकम् । हित्वा परित्यज्य । भन्यः । यत्युखम् तत्त्वैकदृशाम् आध्यात्मिकं तत्युखम् । अङ्गीकुरुते । तत्युखं तत्त्वैकदृशां युखम् । किंलक्षणं युखम् । निरुपमम् । निजं स्वकीयम् । निल्यं शाश्वतम् । नीरजं रजोरिहतम् ॥१९॥ ये नराः स्त्रीणां हृदि । सुन्तिरं चिरकालं वसन्ति । ते नराः पुण्यैः युता वर्तन्ते । किंलक्षणः पुण्यैः । सौभाग्यादिगुणप्रमोदसद्नैः सौभाग्यमन्दिरैः । किंलक्षणानां स्त्रीणाम् । विलसत्तारुण्यपुण्यश्चियाम् । येषां यतीनां हृदि । ताः स्त्रियः । जातु कदाचित् । न वसन्ति । तेऽपि यतयः । कृतिनः पुण्ययुक्ताः । तेभ्यः नमः कुर्वते । तद्वोधमयं ज्योतिः । अन्तरदृशा कायात् पृथक् परयतां ज्ञाननेत्रेण परयताम् ॥ २० ॥ भवे संसारे । नरत्वं मनुष्यपदम् । प्रायः वाहुल्येन । दुष्प्रापम् । इदं नरत्वम् । बहुदुःखराशिः अञ्चिः । इदं नरत्वं स्तोकायुः । अल्पज्ञतया अज्ञातप्रान्तदिनम् अज्ञातमरणदिनम् । इदं नरत्वम् । जराहतमितः । अस्मिन्

जिसके पास सर्वथा न तो स्नी है और न धन ही है तथा जो रत्नत्रयसे विभूषित है वह मुनि तो देवोंका भी देव (देवोंसे भी पूज्य) है। वह भला यहां किसके द्वारा नहीं माना जाता है ! अर्थात् उसकी सब ही पूजा करते हैं ॥ १८ ॥ यहां स्नी आदिके विना जो दुःख होता है उसको नष्ट करनेके लिये लोग उक्त स्नी आदिको स्वीकार करते हैं। परन्तु उन स्नी आदिके निमित्तसे जो मुख होता है वह वास्तवमें परके अधीन होनेसे दुःख ही है। इसलिये विवेकी जन परिणाममें अहितकारक एवं प्रमाणमें अल्प उस विषयजन्य मुखको छोड़कर तत्त्वदिशयोंके उस अनुपम मुखको स्वीकार करते हैं जो आत्माधीन, नित्य, आत्मीक (स्वाधीन) एवं पापसे रहित है ॥ १९ ॥ जो मनुष्य शोभायमान यौवनकी पवित्र शोभासे सम्पन्न ऐसी स्वियोंके हृदयमें चिर काल तक निवास करते हैं वे सौभाग्य आदि गुणों एवं आनन्दके स्थानभूत पुण्यसे युक्त होते हैं, अर्थात् जिन्हें उत्तम स्त्रियां चाहती हैं वे पुण्यात्मा पुरुष हैं। किन्तु अभ्यन्तर नेत्रसे ज्ञानम्य ज्योतिको शरीरसे भिन्न देखनेवाले जिन साधुओंके हृदयमें वे स्त्रियां कभी भी निवास नहीं करती हैं उन पुण्यशाली मुनियोंके लिये वे पूर्वोक्त (स्त्रियोंके हृदयमें वे स्त्रियां कभी भी निवास नहीं करती हैं उन पुण्यशाली मुनियोंके लिये वे पूर्वोक्त (स्त्रियोंके हृदयमें दहनेवाले) पुण्यात्मा पुरुष भी नमस्कार करते हैं ॥ २० ॥ संसारमें जो मनुष्यपर्याय दुर्लभ है, वहुत दुःखोंके समृहसे ज्यात है, अपवित्र है, अस्य आयुसे सहित है, जिसके अन्त (मरण) का दिन अल्पज्ञातके कारण ज्ञात नहीं किया जा सकता

१क 'लीपु' नास्ति । २ क यत्नुखन् आध्यात्मिकं यत्मुखं ।

[680: १२-२१-

असिन्नेव तपस्ततः शिवपदं तत्रैव साक्षात्सुखं सीख्यार्थीति विचिन्त्य चेतसि तपः कुर्यान्नरो निर्मेलम् ॥ २१ ॥

681) उक्तेयं मुनिपग्ननन्दिभिषजा द्वाभ्यां युतायाः शुभा सद्वृत्तीपधविंशतेरुचितवागर्थाम्भसा वर्तिता। निर्श्रन्थेः परलोकदर्शनरुते प्रोधत्तपोवार्धकै-श्चेतश्चक्षुरनङ्गरोगशमनी वर्तिः सदा सेव्यताम्॥ २२॥

नरत्वे । तपः कार्यम् । ततः तपसः सकाशात् । शिवपदं भवेत् । तत्र शिवपदे । साक्षात् मुखम् । सौख्यायी नरेः । चेतिष्ठ इति विचिन्त्य निर्मलं तपः कुर्यात् ॥ २१ ॥ प्रोयत्तपोवार्धकैः प्रकाशतपोयदेः । निर्मन्येः मुनिभिः । परलोकदर्शनकृते कारणाय । सद्वृत्तौषधिवेशतेः वर्तिः सदा सेव्यताम् । किलक्षणायाः सचारित्रौषधिवेशतेः । द्वाभ्यां युतायाः । सा इयं वर्तिः । मुनिपग्ननिद्निभषजा वैद्येन । उक्ता कथिता । शुभा श्रेष्ठा । पुनः किलक्षणा वर्तिः । उचितवाक् अर्थाम्भसा वर्तिता मर्दिता । पुनः किलक्षणा वर्तिः । चेतक्षक्षरनङ्गरोगशमनी मनोनेत्रसंवन्धिनं कन्दर्पं विनाशनशीला ॥ २२ ॥ इति श्रीव्रद्वाचर्यरक्षावर्तिः समाप्ता ॥ १२ ॥

है, तथा जिसमें वृद्धावस्थाके कारण बुद्धि प्रायः कुण्ठित हो जाती है; उस मनुष्य पर्यायमें ही तप किया जा सकता है। तथा मोक्षपदकी प्राप्ति इस तपसे होती है और वास्तविक सुख उस मोक्षमें ही है। यह मनमें विचार करके मोक्षसुखाभिलाषी मनुष्यको इस दुर्लभ मनुष्य पर्यायमें निर्मल तप करना चाहिये ॥ २१ ॥ दोसे अधिक उत्तम बीस छन्दों (पद्यों) रूप औषधि (बाईस श्लोकोंमें रचित यह ब्रह्मचर्य प्रकरण ) की जो यह बत्ती मुनि पद्मनन्दीरूप वैद्यके द्वारा बतलायी गई है, श्रेष्ठ है, योग्य शब्द एवं अर्थरूप जलसे जिसका उद्वर्तन किया गया है, तथा जो चित्तरूप चक्कि कामरूप रोगको शान्त करनेवाली है उसका सेवन तपोवृद्ध साधुओंको परलोकके दर्शनके लिये निरन्तर करना चाहिये॥ विशेषार्थ-यहां श्री पद्मनन्दी मुनिने जो यह बाईस श्लोकमय ब्रह्मचर्य प्रकरण रचा है उसके लिये उन्होंने औषधिकी बत्ती (रुईमें औषधिका प्रयोग कर आंखमें लगानेके लिये बनाई गई बत्ती अथवा अंजन लगानेकी शलाई ) की उपमा दी है। अभिप्राय उसका यह है कि जिस प्रकार उत्तम वैद्यके द्वारा बतलाये गये श्रेष्ठ अंजनको शलाकाके द्वारा आखोंमें लगानेपर मनुष्यकी आखोंका रोग (फुली आदि) दूर हो जाता है और तव वह दूसरे लोगोंको स्पष्ट देखने लगता है, इसी प्रकार जो भव्य जीव मुनि पद्मनन्दीके द्वारा उत्तमोत्तम शब्दों और अर्थका आश्रय-लेकर रचे गये इस ब्रह्मचर्य प्रकरणका मनन करते हैं उनके चित्तका कामरोग ( विषयवांछा ) नष्ट हो जाता है और तब वे मुनिव्रतको धारण करके परलोक ( दूसरे भव ) के देखनेमें समर्थ हो जाते हैं। तालर्य यह कि ऐसा करनेसे दुर्गतिका दुःख नष्ट होकर उन्हें या तो मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है या फिर दूसरे भवमें देवादिकी उत्तम पर्याय प्राप्त होती है ॥ २२ ॥ इस प्रकार ब्रह्मचर्य-रक्षावर्ती नामका अधिकार समाप्त हुआ ॥ १२ ॥

\_\_\_\_\_

## [ १३. ऋषभस्तोत्रम् ]

- 682) जय उसह णाहिणंदण तिहुवणणिलपक्कदीव तित्थयर। जय सयलजीववच्छल णिम्मलगुणरयणणिहि णाह ॥१॥
- 683) सयलसुरासुरमणिमउडिकरणकब्बुरियपायपीढ तुमं । घण्णा पेच्छंति थुणंति जवंति झायंति जिणणाह ॥ २॥
- 684) चम्मिच्छणा वि दिट्ठे तइ तइलोए ण साइ महहरिसो। णाणिच्छणा उणो जिण ण-याणिमो किं परिष्कुरइ॥३॥
- 685) तं जिण णाणमणंतं विसईकयसयळवत्थुवित्थारं। जो थुणइ सो पयासइ समुद्दकहमवडसालूरो॥ ४॥
- 686) अम्हारिसाण तुह गोत्तकित्तणेण वि जिणेस संचरइ। आएसं मग्गंती पुरओ हियइच्छिया लच्छी॥ ५॥

भो उसह भो ऋषभ । भो णाहिणंदण भो नाभिनन्दन । भो त्रिभुवननिलयएकदीप त्रिभुवनगृहदीप । भो तीर्थंकर । भो सकलजीववरसल । भो निर्मलगुणरल्लिधे । भो नाथ । त्वं जय ॥ १ ॥ भो जिननाथ । भो सकलमुरामुरमणिमुकुटिकरणैः कर्नुरितपादपीठ । त्वां जिनं धन्या नराः प्रेक्षन्ते स्तुवन्ति जपन्ति ध्यायन्ति ॥ २ ॥ भो जिन । त्विय चर्मनेत्रेणापि दृष्टे सित महाहर्षः त्रैलोक्ये न माति । पुनः ज्ञाननेत्रेण त्विय दृष्टे सित कियत् आनन्दं परिस्फुरित तद् वयं न जानीमः ॥ ३ ॥ भो जिन । यः पुमान् सर्वेपदेशेन त्वां स्तौति । किलक्षणं त्वाम् । ज्ञानमयम् अनन्तम् । पुनः किलक्षणं त्वाम् । विषयीकृतसकलन्वस्तुविस्तारं गोचरीकृतसकलपदार्थम् । स पुमान् अवटकूपमण्ड्रकः दर्दुरः । समुद्रकथां प्रकाशयति ॥ ४ ॥ भो जिनेश । भो श्रीसर्वज्ञ । मम सदशानां [ अस्मादशानां ] जनानाम् । तव गोत्रकीर्तनेन तव नामस्मरणेन । हृदयस्थिता [ हृदयस्थिता ] मनो-

हे ऋषभ जिनेन्द्र! नाभि राजाके पुत्र आप तीन छोकरूप गृहको प्रकाशित करनेके लिये अद्वितीय दीपकके समान हैं, धर्मतीर्थके प्रवर्तक हैं, समस्त प्राणियोंके विषयमें वात्सरूप भावको धारण करते हैं, तथा निर्मछ गुणोंरूप रत्नोंके स्थान हैं। आप जयवन्त होवें ॥ १ ॥ नमस्कार करते हुए समस्त देवों एवं अधुरोंके मणिमय मुकुटोंकी किरणोंसे जिनका पादपीठ (पैर रखनेका आसन) विचित्र वर्णका हो रहा है ऐसे हे ऋषभ जिनेन्द्र! पुण्यात्मा जीव आपका दर्शन करते हैं, स्तुति करते हैं, जप करते हैं, और ध्यान भी करते हैं ॥ २ ॥ हे जिन! चर्ममय नेत्रसे भी आपका दर्शन होनेपर जो महान् हर्ष उत्पन्न होता है वह तीनों छोकोंमें नहीं समाता है। फिर ज्ञानरूप नेत्रसे आपका दर्शन होनेपर कितना आनन्द प्राप्त होगा, यह हम नहीं जानते हैं ॥ २ ॥ हे जिनेन्द्र! जो जीव समस्त वस्तुओंके विस्तारको विषय करनेवाले आपके अनन्त ज्ञानकी स्तुति करता है वह अपनेको उस कूपमण्डूक (कुएँमें रहनेवाला मेंढक) के समान प्रगट करता है जो कुएँमें रहता हुआ भी समुद्रके विस्तार आदिको नहीं वतला सकता है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार कुएँमें रहनेवाला क्षुद्र मेंढक कभी समुद्रके विस्तार आदिको नहीं वतला सकता है उसी प्रकार अरूप मृत्य आपके उस अनन्त ज्ञानकी स्तुति नहीं कर सकता है जिसमें कि समस्त द्रव्ये एवं उनके अनन्त गुण और पर्यायें युगपत् प्रतिभासित हो रही हैं ॥ ४ ॥ हे जिनेन्द्र! आपके नामके कीर्तनसे—केवल नामके सरण मात्रसे—भी हम जैसे मनुप्योंके सामने मनचाही लक्ष्मी आज्ञा मागती

१ श ज्झायन्ति । पद्मनं ० २६

- 687) जासि सिरी तइ संते तुव अवइण्णम्मि तीएँ णट्ठाएँ। संके जणियाणिट्रा दिट्रा सव्वट्रसिद्धी वि<sup>र</sup>॥६॥
- 688) णाहिघरे वसुहारावडणं जं सुइरमिहं तहोयर्णा। आसि णहाहि जिणेसर तेण घरा वसुमई जाया॥ ७॥
- 689) स चिय सुरणवियपया मरुएवी पहु ठिओ सि जंगब्मे। पुरक्षो पट्टो बज्झइ मज्झे से पुत्तवंतीणं॥८॥
- 690) अंकत्थे तइ दिट्ठे जंतेण सुरायलं सुरिंदेण। अणिमेसत्तवहुत्तं सयलं णयणाण पडिवण्णं॥९॥

वाञ्छिता लक्ष्मीः । मम पुरतः अमे । आदेशं प्रार्थयन्ती संचरति प्रवर्तते ॥ ५ ॥ शङ्के अहम् । एवं मन्ये । भो श्रीसर्वज्ञ । या श्रीः लक्ष्मीः तथा श्रीः शोभा । त्विय सति सर्वार्थसिद्धौ । आसि पूर्वम् आसीर्त् । त्विय अवतीर्णे सति तस्याः लक्ष्म्याः नष्टा शोभा सर्वार्थसिद्धौ अपि न दष्टा। जनितानिष्टा ॥ ६ ॥ भो जिनेश्वर। तव अवतरणात्। नाभिगृहे [ इह ] पृथिव्याम्। नभसः आकाशात् । ययस्मात् । युचिरं चिरकालम् । वसुधारापतनम् आसीत् तेन हेतुना सा पृथ्वी वसुमती जाता द्रव्यवतीत्वम् उपगता ॥ ७ ॥ भो प्रभो । मरुदेवी सैंची सुर-देव-इन्द्राणी च पुनः [ स स्विय सा एव ] देवैः निमतपदा जाता । सत्यं यस्याः मरुदेव्याः गर्भे त्वं स्थितोऽसि तस्याः मरुदेन्याः मस्तके पुत्रवतीनां मध्ये अग्रतः पट्टः बध्यते । पुत्रवती मरुदेवी प्रधाना तत्सदशा अन्या न ॥ ८ ॥ भो जिनेश । अङ्कस्थे त्विय दृष्टे सति सुरेन्द्रेण । नेत्राणाम् अनिमेषनानात्वं सफलं प्रतिपन्नं सफलं ज्ञातम् । किलक्षणेन हुई उपस्थित होती है ॥ ५ ॥ हे भगवन् ! आपके सर्वार्थसिद्धिमें स्थित रहनेपर जो उस समय उसकी शोभा थी वह आपके यहां अवतार लेनेपर नष्ट हो गई । इससे मुझे ऐसी आशंका होती है कि इसीलिये उस समय सर्वार्थसिद्धि भी ऐसी देखी गई मानों उनका अनिष्ट ही हो गया है ॥ विशेषार्थ जिस समय भगवान् ऋषभ जिनेन्द्रका जीव सर्वार्थसिद्धिमें विद्यमान था उस समय भावी तीर्थंकरके वहां रहनेसे उसकी शोभा निराली ही थी। फिर जब वह वहांसे च्युत होकर माता मरुदेवीके गर्भमें अवतीर्ण हुआ तव सर्वार्थिसिद्धिकी वह शोभा नष्ट हो गई थी। इसपर यहां यह उत्प्रेक्षा की गई है कि भगवान् ऋषभ जिनेन्द्रके च्युत होनेपर वह सर्वार्थसिद्धि मानो विधवा ही हो गई थी, इसीलिये वह उस समय सौभाग्यश्रीसे रहित देखी गई ॥ ६ ॥ हे जिनेश्वर ! आपके अवतार लेनेसे नाभि राजाके घरपर आकाशसे जो चिर काल (पन्द्रह मास) तक धनकी धाराका पतन हुआ-रत्नोंकी वर्षा हुई-उससे यह पृथिवी 'वसुमती ( धनवाली )' इस सार्थक नामसे युक्त हुई ॥ ७ ॥ हे भगवन् ! जिस मरुदेवीके गर्भमें तुम जैसा प्रभु स्थित था उसीके चरणोंमें उस समय देवोंने नमस्कार किया था । तब पुत्रवती क्षियोंके मध्यमें उनके समक्ष उसके लिये पट्ट बांधा गया था, अर्थात् समस्त पुत्रवती स्त्रियोंके बीचमें तीर्थंकर जैसे पुत्ररत्नको जन्म देनेवाली एक वही मरुदेवी पुत्रवती प्रसिद्ध की गई थी ॥ ८ ॥ हे जिनेन्द्र ! सुमेरुपर जाते हुए इन्द्रको गोदमें स्थित आपका दर्शन होनेपर उसने अपने नेत्रोंकी निर्निमेषता ( झपकनका अभाव ) और अधिकता (सहस्र संख्या) को सफल समझा ॥ विशेषार्थ-यह आगमप्रसिद्ध वात है कि देवोंके नेत्र निर्निमेष ( पलकोंकी झपकनसे रहित ) होते हैं । तदनुसार इन्द्रके नेत्र निर्निमेष तो थे ही, साथमें वे संख्यामें भी एक हजार थे। इन्द्रने जब इन नेत्रोंसे प्रभुका दर्शन किया तब उसने उनको सफल समझा। यह सुयोग अन्य मनुष्य आदिको प्राप्त नहीं होता है। कारण कि उनके दो ही नेत्र होते हैं और वे भी सनिमेष। इसिलिये वे जब त्रिलोकीनाथका दर्शन करते हैं तब उन्हें बीच बीचमें पलकोंके झपकनेसे व्यवधान भी ्रहोता है। वे उन देवेंकि समान बहुत समय तक टकटकी लगाकर भगवानुका दर्शन नहीं कर पाते हैं॥९॥

<sup>ु</sup>र क रा याति। २ अ अवयव्यमि तीये, क अवयगमि त्तिये, रा अवयगमित्तीये। ३ अ क रा गट्टाये। ४ क रा सिद्धावि। ५ क मुश्रमः, िहि, रा मुश्रमिरि। ६ क रा अरणी। ७ च-प्रतिपाठोऽयम्, अ क रा मुरालयं। ८ क आसीत् पूर्वे आसीत्। ९ रा नष्टा या शोमा। ्राची।

- 691) तित्थत्तणमावण्णो मेरू तुह जम्मण्हाणजळजोए। तं तस्स सूरपमुहौ पयाहिणं जिण कुणंति सया॥ १०॥
- 692) मेरुसिरे पडणुच्छिलयणीरताडणपणहुदेवाणं। तं वित्तं तुह ण्हाणं तह जह णहमासि संकिण्णं॥ ११॥
- 693) णाह तुह जम्मण्हाणे हरिणो मेरुम्मि णचमाणस्स । वेल्लिर्भुयाहि मग्गा तह अज्ञ वि भंगुरा मेहा ॥ १२ ॥
- 694) जाण बहुएहिं वित्ती जाया कप्पहुमेहिं तेहिं विणा। एक्केण वि ताण तए पयाण परिकण्पिया णाह॥ १३॥

इन्द्रेण । सुरालयं मन्दिरं [सुराचलं] गच्छता ॥ ९ ॥ भो जिन । तव जन्मस्नानजलयोगेन मेहस्तीर्थत्वम् आपन्नः प्राप्तः । तत् तस्मात् कारणात् । सूर-सूर्यप्रमुखाः देवाः सदाकाले तस्य मेरोः प्रदक्षिणां कुर्वन्ति ॥ १० ॥ मेहिशिरिस मस्तके तव तत् जन्म-स्नानं तथा वृत्तं जातं यथा पतनोच्छलननीरताडनवशात् प्रणष्टदेवानां नभः कीर्णम् आश्रितं व्याप्तं जातम् ॥ ११ ॥ भो नाथ। तव जन्मस्नाने मेरौ हरेः इन्द्रस्य चृत्यमानस्य स्फालितभुजाभिः तदा भग्नाः मेघाः अद्यापि भन्नुराः खण्डिता दश्यन्ते ॥ १२ ॥ भो नाथ। यासां प्रजानां वहुभिः कल्पहुमैः वृत्तिर्जाता उदरपूर्णं जातम् । तैर्विना कल्पहुमैः विना। तासां प्रजानाम् । एकेनापि

है जिन ! उस समय चूंकि मेरु पर्वत आपके जन्माभिषेकके जलके सम्बन्धसे तीर्थस्वरूपको प्राप्त हो चुका था, इसीलिये ही मानो सूर्य-चन्द्रादि ज्योतिषी देव निरन्तर उसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं ॥ १० ॥ जन्माभिषेकके समय मेरु पर्वतके शिखरपर नीचे गिरकर ऊपर उच्छलते हुए जलके अभिघातसे कुछ खेदको प्राप्त हुए देवोंके द्वारा आपका वह जन्माभिषेक इस प्रकारसे सम्पन्न हुआ कि जिससे आकाश उन देवों और जलसे व्याप्त हो गया ॥ ११ ॥ हे नाथ । आपके जन्माभिषेकमहोत्सवमें मेरुके ऊपर नृत्य करनेवाले इन्द्रकी कम्पित (चंचल ) भुजाओंसे नाशको प्राप्त हुए मेघ इस समय भी मंगुर (विनश्वर ) देखे जाते हैं ॥ १२ ॥ हे नाथ ! भोगभूमिके समय जिन प्रजाजनोंकी आजीविका बहुत-से कल्पवृक्षोंके द्वारा सम्पन्न हुई थी उनकी वह आजीविका उन करुपवृक्षोंके अभावमें एक मात्र आपके द्वारा सम्पन्न ( मदर्शित ) की गई थी ।। विशेषार्थ- पूर्वमें यहां ( भरतक्षेत्रमें ) जब भोगभूमिकी प्रवृत्ति थी तब प्रजाजनकी आजीविका बहुत-से ( दस प्रकारके ) कल्पवृक्षोंके द्वारा सम्पन्न होती थी । परन्तु जब तीसरे कालका अन्त होनेमें पल्यका आठवां भाग शेष रहा था तब वे कल्पवृक्ष घीरे घीरे नष्ट हो गये थे। उस समय भगवान आदि जिनेन्द्रने उन्हें कर्मभूमिके योग्य असि-मसि आदि आजीविकाके साधनोंकी शिक्षा दी थी। जैसा कि स्वामी समन्तभद्राचार्यने कहा भी है- प्रजापतिया प्रथमं जिजीविष्: शशास कृष्यादिषु कर्मसु प्रजाः । प्रबुद्धतत्त्वः पुनरद्भुतोदयो ममत्वतो निर्विविदे विदांवरः ॥ अभिप्राय यह है कि जिन ऋषभ जिनेन्द्रने पहिले कल्पनृक्षोंके नष्ट हो जानेपर आजीविकाके निमित्त व्याकुलताको प्राप्त हुई प्रजाको प्रजापतिके रूपमें कृषि आदि छह कर्मोंकी शिक्षा दी थी वे ही ऋषम जिनेन्द्र फिर वस्तुस्वरूपको जानकर संसार, शरीर एवं भोगोंसे विरक्त होते हुए आश्चर्यजनक अभ्युदयको प्राप्त हुए और समस्त विद्वानोंमें अमेसर हो गये॥ वृ. ख. स्तो. २. इस प्रकारसे जो प्रजाजन भोगभूमिके कालमें अनेक कल्पवृक्षोंसे आजीविकाको सम्पन्न करते थे उन्होंने कर्मभूमिके प्रारम्भमें एक मात्र उक्त ऋषभ जिनेन्द्रसे ही उस आजीविकाको सम्पन्न किया था-वे ऋषम जिनेन्द्रसे असि, मसि व कृषि आदि कर्मोंकी शिक्षा पाकर आनन्दपूर्वक आजीविका करने छगे

<sup>ै</sup>क रा तत्तस्त । २ क सुरपमुहा । ३ ब-प्रतिपाठोऽयम् । अ रा मासियं कित्रं, क मासियं किण्मं; च मासियं किणं । ४ अ रा भुवाहि । ५ क सुरस्यंप्रमुखाः ।

- 695) पहुणा तप सणाहा घरासि तीप कहण्णही वूढो। णवघणसमयसमुह्लसियसासछम्मेण रोमंचो॥ १४॥
- 696) विज्जु व्व घणे रंगे दिट्ठपणट्टा पणिश्वरी अमरी। जङ्या तङ्या वि तए रायसिरी तारिसी दिट्टा ॥ १५॥
- 697) वेरग्गदिणे सहसा वसुहा जुण्णं तिणं व जं मुका। देव तप सा अज्ज वि विलवह सरिजलरवा वरीई॥१६॥
- 698) अइसोहिओ सि तह्या काउस्सम्गद्विओ तुमं णाह । धिमक्कियरारंभे उन्भीक्यमूळखंभो व्व ॥ १७॥
- 699) हिययत्थझाणसिहिडज्झमाण सहसा सरीरधूमो व्व। सहर्ई जिण तुज्झ सीसे महुयरकुलसंणिहो केसभरो॥ १८॥

त्वया वृत्तिः परिकल्पिता ॥ १३ ॥ भो प्रभो त्वया प्रभुणा कृत्वा धरा पृथ्वी सनाथा आसीत् । अन्यया तस्या धरायाः

नवघन-मेघेसमयसमुल्लसितश्वार्स-[ सस्य-] छ्योन [ च्छदाना ] प्रादुर्भूतः रोमाञ्चः कथं भवेत् ॥ १४ ॥ यदा यस्मिन् काले । त्वया नुस्यशालायां प्रनुस्पन्ती अमरी देवाङ्गना नीलांजसा दृष्टप्रणष्टा दृष्टा तदा काले राजश्रीः अपि तारिसी तादशी देवाङ्गनासदशी विनश्वरा दृष्टा । कस्मिन् केव । मेघे विद्युदिव ॥ १५ ॥ भो देव । वैराग्यदिने त्वया सहसा या वसुधा जीर्णतणम् इव मुक्ता सा वस्था अद्यापि सरिताजलरवात् व्याजेन वराकिनी [वराकी ] विलपित रुदनं करोति ॥ १६ ॥ भो नाथ । त्वं तदा कायोत्सर्ग-स्थितैः अतिशोभितः आसीत् [ असि ] धर्मैकगृहारम्भे ऊर्ध्वाकृतमूलस्तम्भवत् त्वं राजसे<sup>१०</sup>॥ १७ ॥ भो जिन । तव शीर्षे मस्तके केशसमृहः शोभते । किलक्षणः केशभरः । मधुकरकुलसंनिभः केशभरः । किंवत् । हृदयस्थध्यानशिखिदह्यमानशरीरधूम्रवेते ॥ १८॥ थे ॥ १३ ॥ हे भगवन् ! उस समय पृथिवी आप जैसे प्रभुको पाकर सनाथ हुई थी । यदि ऐसा न हुआ होता तो फिर वह नवीन वर्षाकालके समय प्रगट हुए धान्यांकुरोंके छलसे रोमांचको कैसे धारण कर सकती थीं ? 11 १४ 11 है भगवन् ! जब आपने मेघके मध्यमें क्षणमें नष्ट होनेवाली विजलीके समान रंगभूमिमें देखते ही देखते मरणको प्राप्त होनेवाली नृत्य करती हुई नीलांजना अप्सराको देखा था तमी आपने राजलक्ष्मीको भी इसी प्रकार क्षणभंगुर समझ लिया था ॥ विशेषार्थ— किसी समय भगवान् ऋषभ जिनेन्द्र अनेक राजा-महाराओंसे वेष्टित होकर सिंहासनपर विराजमान थे। उस समय उनकी सेवा करनेके लिये इन्द्र अनेक गन्धर्वों और अप्सराओंके साथ वहां आया । उसने भक्तिवश वहां अप्सराओंका नृत्य प्रारम्भ कराया । उसने भगवान्को राज्य-भोगसे विरक्त करनेकी इच्छासे इस कार्यमें ऐसे पात्र (नीलांजना) को नियुक्त किया जिसकी कि आयु शीघ्र ही समाप्त होनेवाली थी। तदनुसार नीलांजना रस, भाव और लयंके साथ नृत्य कर ही रही थी कि इतनेमें उसकी आयु समाप्त हो गई और वह देखते ही देखते क्षणभरमें अदृश्य हो गई। यद्यपि इन्द्रने रसभंगके भयसे वहां दूसरी वैसी ही अप्सराको तत्काल खड़ा कर दिया था, फिर भी भगवान ऋषभ जिनेन्द्र इससे अनिभन्न नहीं रहे। इससे उनके हृदयमें बड़ा वैराम्य हुआ (आ. पु. १७, १-११.)॥ १५॥ हे देव! आपने वैराग्यके दिन चूंकि पृथिवीको जीर्ण तृणके समान अकसात् ही छोड़ दिया था, इसीलिये वह वेचारी आज भी नदीजलकी ध्वनिके मिषसे विलाप कर रही है ॥ १६ ॥ हे नाथ ! आप कायोत्सर्गसे स्थित होकर ऐसे अतिशय शोभायमान होते थे जैसे मानो धर्मरूपी अद्वितीय प्रासादके निर्माणमें ऊपर खड़ा किया गया मूल खम्भा ही हो ॥ १०॥ हे जिन! आपके शिरपर जो अमरसमूहके समान काले केशोंका भार है वह ऐसा शोभित होता है

१ क कहं णहो, ब कहंन्नई। २ ब वरइ। ३ च-प्रतिपाठोऽयम्। क्ष क द्वा उज्झीक्य। ४ क द्वा सोहइ, ब सुहइ। ५ क नवमेष। ६ अ क स्वास। ७ क अपि तादृशी। ८ अ द्वा 'रुदनं करोति' नास्ति। ९ क कायोत्सर्गे स्थितः। १० अ क राजते। .१ अ दम्धमानशिव्रशरीरवृत्र धूम्रवत्, क दम्धमानशरीरधूम्रवत्, द्वा दम्धमानशिव्रशरीरधूम्रवत्।

700) कम्मकलंकचउके णडे णिम्मलसमाहिमूईए। तह णाणदण्णे चिय लोयालोयं पडिष्फलियं॥ १९॥

701) आवरणाईणि तप समूलमुम्मूलियाइ दहूण। कम्मचउक्केण मुयं<sup>१</sup> व णाह भीएण सेसेण॥ २०॥

702) णाणामणिणिम्माणे देव ठिओ सहसि समवसरणिमा। उवरि वै संणिविट्ठो जियाण जोईण सब्वाणं॥ २१॥

703) लोउत्तरा वि सा समवसरणसोहा जिणेस तुह पाए। लहिऊण लहइ महिमं रविणो णलिणि व्व कुसुमट्टा[ह्वा]॥ २२॥

704) णिद्दोसो अकलंको अजडो चंदो व्व सहिस तं तह वि। सीहासणायलत्थो जिणिदं कयकुवलयाणंदो॥ २३॥

भो अर्च्य पूज्य । निर्मलसमाधिभूत्या कर्मकलङ्कचतुष्के नष्टे सित तव ज्ञानदर्पणे लोकालोकं प्रतिबिम्बितम् ॥ १९ ॥ भो नाथ । आवरणादीनि त्वया समूलम् उन्मूलितानि उत्पादितानि । भीतेन शेषेण अधातिकर्मचतुष्केन दृष्ट्वा स अधाति-चतुष्कः मृतगवर्ते [तत् अधातिचतुष्कं मृतवत्] त्विय विषये स्थितम् ॥ २० ॥ भो देव । समवसरणे नानामणिनिर्माणे त्वं स्थितः शोभसे । किंलक्षणस्त्वम् । यावतां [जितानां ] सर्वेषां योगिनाम् उपरि निविष्टः सन् विराजसे शोभसे ॥ २९ ॥ भो जिनेशं । सा समवसरणशोभा लोकोत्तरा अपि तव पादौ लञ्ध्वा प्राप्य महिमानं लभते । यथा सूर्यस्य पादपान् [पादान् ] लञ्च्या कमलिनी विराजते । किंलक्षणा कमलिनी । कुमुमस्था कुमुमेषु तिष्ठतीति कुमुमस्था ॥ २२ ॥ भो जिनेन्द्र । त्वं चन्द्रवत् शोभसे तथापि चन्द्रात् अधिकः । यतस्त्वं निर्दोषः । पुनः किंलक्षणः त्वम् । अकलङ्कः कलङ्करहितः । अजबः ज्ञानवान् । पुनः किंलक्षणः त्वम् । अकलङ्कः कलङ्करहितः । अजबः ज्ञानवान् । पुनः किंलक्षणः त्वम् । अकलङ्कः कलङ्करहितः । अजबः ज्ञानवान् । पुनः किंलक्षणः त्वम् । अकलङ्कः कलङ्करहितः । अजबः ज्ञानवान् । पुनः किंलक्षणः त्वम् । अकलङ्कः कलङ्करहितः । अजबः ज्ञानवान् । पुनः किंलक्षणः त्वम् । अकलङ्कराहितः । अजबः ज्ञानवान् । पुनः किंलक्षणः त्वम् । अकलङ्कराहितः । अजबः ज्ञानवान् । पुनः किंलक्षणः त्वम् । अकलङ्कराहितः । अजबः ज्ञानवान् । पुनः किंलक्षणः त्वम् । अकलङ्कराहितः । अजबः ज्ञानवान् । पुनः किंलक्षणः त्वम् । अकलङ्कराहितः । अजबः ज्ञानवान् । पुनः किंलक्षणः त्वम् ।

मानो हृदयमें स्थित ध्यानरूपी अग्निसे सहसा जलनेवाले शरीरका धुआं ही हो ॥ १८ ॥ हे भगवन् ! निर्मल ध्यानहरूप सम्पदासे चार घातिया कर्मरूप कलंकके नष्ट होजानेपर प्रगट हुए आपके ज्ञान (केवलज्ञान) रूप दर्पणमें ही लोक और अलोक प्रतिविम्बित होने लगे थे।। १९॥ हे नाथ ! उस समय ज्ञानावरणादि चार घातिया कर्मोंको समूल नष्ट हुए देखकर शेष ( वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र ) चार अघातिया कर्म भयसे ही मानो मरे हुएके समान ( अनुभागसे क्षीण ) हो गये थे ॥ २०॥ हे देव ! विविध प्रकारकी मणियोंसे निर्मित समवसरणमें स्थित आप जीते गये सब योगियोंके ऊपर बैठे हुएके समान सुशोभित होते हैं ॥ विशेषार्थ-भगवान् जिनेन्द्र समवसरणसभामें गन्धकुटीहीं भीतर स्वभावसे ही सर्वोपरि विराजमान रहते हैं। इसके जपर यहां यह उत्प्रेक्षा की गई है कि उन्होंने चूंकि अपनी आभ्यन्तर व बाह्य रूक्ष्मीके द्वारा सब ही योगीजनोंको जीत लिया था, इसीलिये वे मानो उन सब योगियोंके ऊपर स्थित थे॥ २१॥ हे जिनेश! वह समवसरणकी शोभा यद्यपि अलौकिक थी, फिर भी वह आपके पादों (चरणों) को प्राप्त करके ऐसी महिमाको प्राप्त हुई जैसी कि पुष्पोंसे व्याप्त कमलिनी सूर्यके पादों (किरणों) को प्राप्त करके महिमाको प्राप्त होती है।। २२।। हे जिनेन्द्र! सिंहासनरूप उदयाचळपर स्थित आप चूंकि चन्द्रमाके समान कुवल्य ( पृथिवीमण्डल, चन्द्रपक्षमें कुमुद ) को आनन्दित करते हैं; अत एव उस चन्द्रमाके समान सुशोभित होते हैं, तो भी आपमें उस चन्द्रमाकी अपेक्षा विशेषता है-कारण कि जिस प्रकार आप अज्ञानादि दोषोंसे रहित होनेके कारण निर्दोष हैं उस प्रकार चन्द्रमा निर्दोष नहीं है- वह सदोष है, क्योंकि वह दोषा (रात्रि) से सम्बन्ध रखता है। आप कर्ममलसे रहित होनेके कारण अकलंक हैं, परन्तु चन्द्रमा कलंक (काला चिह्न) से ही सिहत है। तथा आप जडता (अज्ञानता) से रिहत होनेके कारण अजड हैं। परन्तु चन्द्रमा अजड नहीं है,

<sup>ै</sup>क मूअं, अप दा मुअं। २ ब सुहसि, दा सोहसि। ३ क उनरिन्न, ब दा उनरिन। ४ च-प्रतिपाठोऽम्। अप क दा जिणंद। ५ क मृगवत्। ६ क लक्षणस्त्वं सर्वेषां। ७ दा जिन।

- 705) अन्छंतुं ताव इयरा फुरियविवेया णमंतसिरसिहरा। होइ असोओ रविकाले वि णाह तुह संणिहाणत्थो॥ २४॥
- 706) छत्तत्त्रयमालंवियणिम्मलमुत्ताहलच्छला तुन्झ। जणलोयणेसु वरिसइ अमयं पि व णाह विदृहिं॥ २५॥
- 707) कयलोयलोयणुष्पलहरिसाइ सुरेसहत्थचलियाई।
  तुह देव सरयससहरिकरणकयाई व चमराई॥ २६॥
- 708) विहलीकयपंचसरे पंचसरो जिण तुमस्मि काऊण। अमरकयपुष्फविद्विंच्छला वह मुवर कुसुमसरे ॥ २७॥

लक्षणस्त्वम् । सिंहासनाचलस्थः । पुनः किंलक्षणस्त्वम् । कृतकुवलयानन्दः ॥ २३ ॥ भो नाथ । तावत् इतरे भन्याः दूरे तिष्ठन्तु ।

किंविशिष्टा भव्याः । स्फुरितविवेकाः । पुनः नम्रीभूतशिरःशिखराः । तव संनिधानस्थः तव निकटस्थवृक्षः अशोकः शोकरहितः भवति । भन्यजीवस्य का वार्ता ॥ २४ ॥ भो नाथ । तव छत्रत्रयम् आलम्बितनिर्मलमुक्ताफलच्छलात् जनलोचनेषु अमृतं बिन्दुभिः वर्षति इव ॥ २५ ॥ भो देव । तव चमराणि शशधरिकरणकृतानि इव । पुनः किंलक्षणानि चमराणि । कृतलोक-लोचनोत्पलहर्षाणि । पुनः किंलक्षणानि चमराणि । इन्द्रहर्स्तेचालितानि ॥ २६ ॥ भो जिन । पश्चरारः कामः त्विय विषये अमर-देवकृतपुष्पत्रृष्टिच्छलात् । बहुन् कुसुमशरान् पुष्पस्तबकान् मुञ्चति । किलक्षणस्त्वम् । विफलीकृतपञ्चशरः निर्जितकामः ॥ २७ ॥ किन्तु जड है-हिमसे प्रस्त है ॥ २३ ॥ हे नाथ ! जिनके विवेक प्रगट हुआ है तथा जिनका शिररूप शिखर आपको नमस्कार करनेमें नम्रीभूत होता है ऐसे दूसरे भव्य जीव तो दूर ही रहें, किन्तु आपके समीपमें स्थित वृक्ष भी अशोक हो जाता है।। विशेषार्थ-यहां य्रन्थकर्ता भगवान् ऋषभ जिनेन्द्रकी स्तुति करते हुए उनके समीपमें स्थित आठ प्रातिहार्यों मेंसे प्रथम अशोक वृक्षका उल्लेख करते हैं । वह वृक्ष यद्यपि नामसे ही 'अशोक' प्रसिद्ध है, फिर भी वे अपने शब्द चातुर्यसे यह व्यक्त करते हैं कि जब जिनेन्द्र भगवान्की केवल समीपताको ही पाकर वह स्थावर वृक्ष भी अशोक (शोक रहित) हो जाता है तब भला जो विवेकी जीव उनके समीपमें स्थित होकर उन्हें भक्तिपूर्वक नमस्कार आदि करते हैं वे शोक रहित कैसे न होंगे ? अवस्य ही वे शोकसे रहित होकर अनुपम सुखको प्राप्त करेंगे ॥ २४॥ हे नाथ ! आपके तीन छत्र लटकते हुए निर्मल मोतियोंके छल्से मानो बिन्दुओंके द्वारा भव्यजनोंके नेत्रोंमें अमृतकी वर्षा ही करते हैं।। विशेषार्थ- भगवान ऋषभ जिनेन्द्रके शिरके ऊपर जो तीन छत्र अवस्थित थे उनके सब ओर जो सुन्दर मोती लटक रहे थे वे लोगोंके नेत्रोमें ऐसे दिखते थे जैसे कि मानो वे तीन छत्र उन मोतियोंके मिषसे अमृतबिन्दुओंकी वर्षा ही कर रहे हों ॥ २५ ॥ है देव ! लोगोंके नेत्रोंरूप नील कमलोंको हिषत करनेवाले जो चमर इन्द्रके हाथोंसे आपके ऊपर ढोरे जा रहे थे वे शरत्कालीन चन्द्रमाकी किरणोंसे किये गयेके समान प्रतीत होते थे ॥२६॥ है जिन ! आपके विषयमें अपने पांच बाणोंको व्यर्थ देखकर वह कामदेव देवोंके द्वारा की जानेवाली पुष्प-वृष्टिके छलसे मानो आपके ऊपर बहुत-से पुष्पमय बाणोंको छोड़ रहा है ॥ विशेषार्थ-कामदेवका एक नाम पंचशर भी है, जिसका अर्थ होता है पांच बाणोंवाला । ये बाण भी उसके लोहमय न होकर पुष्पमय माने जाते हैं। वह इन्हीं बाणोंके द्वारा कितने ही अविवेकी प्राणियोंको जीतकर उन्हें विषयासक्त किया करता है। प्रकृतमें यहां भगवान् ऋषभ जिनेन्द्रके उपर जो देवोंके द्वारा पुष्पोंकी वर्षा की जा रही थी उसके ऊपर यह उत्प्रेक्षा की गई है कि वह पुष्पवर्षा नहीं है, बिरक जब भगवान्को अपने वशमें करनेके लिये उस कामदेवने उनके ऊपर अपने पांचों बाणोंको चला दिया और फिर भी वे उसके वशमें नहीं हुए, तब उसने मानो उनके ऊपर एक साथ बहुत-से बाणोंको ही छोड़ना प्रारम्भ कर दिया था॥ २०॥

१ शा इच्छंतु। २ क असोहो, सा शा असोवो। ३ ब-प्रतिपाठोऽयम्। आ क च शा सरो। ४ आ शा विद्वी। ५ क हस्तेन्।

709) एस जिणो परमप्पा णाणी अण्णाणे सुणह मा वयणं। तुह दुंदुही रसंतो कहइ व तिजयस्स मिलियस्स ॥ २८॥

710) रविणो संतावयरं सिसणो उण जड्डयायरं देव। संतावजडत्तहरं तुज्झ चिय पहु पहावलयं॥ २९॥

711) मंदरैमहिज्जमाणेंबुरासिणिग्घोससंणिहा तुज्झ । वाणी सुहा ण अण्णा संसारविसस्स णासयरी ॥ ३०॥

712) पत्ताण सार्राणं पिव तुज्झ गिरं सा गई जडाणं पि । जा मोक्खतरुट्टाणे असरिसफलकारणं होइ ॥ ३१ ॥

तव दुन्दुभिः रसन् शब्दं दुर्वन् सन् मिलितस्य त्रिजगत एवं कथयतीर्वं। एवं किं कथयति। एव जिनः परमात्मा ज्ञानी। भो लोकाः अन्येषां कुदेवानां वचनं मा राणुत ॥ २८॥ भो देव अर्च्य । भो प्रभो । रवेः सूर्यस्य प्रभावलयं संतापकरम् । पुनः गितनः चन्द्रस्य प्रभावलयं जडताकरं शीतकरम् । भो जिन । तव प्रभावलयं संतापजडत्वहरम् ॥ २९ ॥ भो देव । तव<sup>ं</sup> वाणी सुधा अमृतम् । संसारविषस्य नाशकरी । अन्या कुदेवस्य वाणी संसारविनाशकरी न भवति । किंलक्षणा तव वाणी । मन्दरेण मेरुणा मथ्यमान-अम्बुराज्ञिनिर्घोषसंनिभा सद्दशी॥ ३०॥ भो जिन। तव गिरं वाणीं प्राप्तानां जडानाम् अपि सा तव गीः वाणी । तेषां जडानां गतिः सुमार्गगा । तव वाणी मोक्षतरुत्थाने असदशफलकारणं भवति । सा वाणी केवलजलधोरणीव ॥३१॥ हे भगवन् ! शब्द करती हुई तुम्हारी भेरी तीनों लोकोंके सम्मिलित प्राणियोंको मानो यह कर रही थी कि हे भव्य जीवो ! यह जिनदेव ही ज्ञानी परमात्मा है, दूसरा कोई परमात्मा नहीं है; अत एव एक जिनेन्द्र देवको छोड़कर तुम लोग दूसरोंके उपदेशको मत सुनो॥२८॥ हे देव! सूर्यका प्रभामण्डल तो सन्तापको करनेवाला है और चन्द्रका प्रभामण्डल जडता (शैत्य) को उत्पन्न करनेवाला है। किन्तु हे प्रभो! सन्ताप और जडता (अज्ञानता) इन दोनोंको दूर करनेवाला प्रभामण्डल एक आपका ही है।।२९॥ मेरु पर्वतके द्वारा मथे जानेवाले समुद्रकी ध्वनिके समान गम्भीर-आपकी उत्तम वाणी अमृतस्वरूप होकर संसाररूप विषको नष्ट करनेवाली है, इसको छोड़कर और किसीकी वाणी उस संसाररूप विषको नष्ट नहीं कर सकती है ॥ विशेषार्थ- जिनेन्द्र भगवान्की जो दिव्यप्विन खिरती है वह तालु, कण्ठ एवं ओष्ठ आदिके व्यापारसे रहित निरक्षर होती है। उसकी आवाज समुद्र अथवा मेघकी गर्जनाके समान गम्भीर होती है। उसमें एक यह विशेषता होती है कि जिससे श्रोता-गणोंको ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान् हमारी भाषामें ही उपदेश दे रहे हैं। कहींपर ऐसा भी उल्लेख पाया जाता है कि वह दिव्यध्विन होती तो निरक्षर ही है, किन्तु उसे मागध देव अर्धमागधी भाषामें परिणमाता है। वह दिञ्यव्वनि स्वभावतः तीनों सन्ध्याकालोंमें नौ मुहूर्त तक खिरती है। परन्तु गणधर, इन्द्र एवं चऋवर्ती आदिके प्रश्नके अनुसार कभी वह अन्य समयमें भी खिरती है। वह एक योजन तक सुनी जाती है। भगवान् जिनेन्द्र चूंकि वीतराग और सर्वज्ञ होते हैं अत एव उनके द्वारा निर्दिष्ट तत्त्वके विषयमें किसी प्रकारका सन्देह आदि नहीं किया जा सकता है। कारण यह कि वचनमें असत्यता या तो कषायवश देखी जाती है या अल्पज्ञताके कारण, सो वह जिनेन्द्र भगवान्में रही नहीं है। अत एव उनकी वाणीको यहां अमृतके समान संसारविषनाशक बताया गया है ॥३०॥ हे जिनेन्द्र देव! क्यारीके समान तुम्हारी वाणीको प्राप्त हुए अज्ञानी जीवोंकी भी वह अवस्था होती है जो मोक्षरूप वृक्षके स्थानमें अनुपम फलका कारण होती है। विशेषार्थ—जिस प्रकार उत्तम क्यारीको बनाकर उसमें लगाया गया वृक्ष जलसिंचनको पाकर अभीष्ट फल देता है उसी प्रकार जो भव्य जीव मोक्षरूप वृक्षकी क्यारीके समान उस जिनवाणीको पाकर (सुनकर) तदनुसार मोक्षमार्गमें प्रवृत्त होते हैं उन्हें

१ क व णाणो णाणं, च णण्गोण्णाणं, अ दा णाणोण्गाणं। २ अ व जडुवारयं, दा जडवारयं। ३ अ दा मंदिर। ४ क दा माणांनु। ५ श कथाति। ६ अ दा मंदिरेण।

- 713) पोयं पिव तुह वयणं संलीणा फुडमहोकयजडोहं। हेलाए चिय जीवा तरंति भवसायरमणंत्तं॥ ३२॥
- 714) तुह वयणं चिय साहइ णूणमणेयंतवादवियडवहं। तह हिययपईइअरं सन्वत्तणमप्पणो णाह ॥ ३३॥
- 715) विष्यिडवज्जइ जो तुह गिराए मइसुइबलेण केवलिणो। वरिदिद्विदुणहजंतपिक्बिगणणे वि सो अंघो॥ ३४॥
- 716) भिण्णाण परणयाणं एकेकमसंगया णया तुज्झ । पावंति जयमिम जयं मज्झमिम रिऊण किं चित्तं ॥ ३५॥
- 717) अण्णस्स जए जीहा कस्स सयाणस्स वण्णेंणे तुज्झ। जत्थ जिण ते वि जाया सुरगुरुपमुहा कई कुंठा॥ ३६॥

अही इत्याश्चर्ये । भो पूज्य । स्फुटं व्यक्तम् । जीवाः हेलया अनन्तभवसागरं तरिन्त । किंलक्षणा भव्याः । तव प्रवचने संलग्नाः । यथा नराः पोतं प्रवहणम् आश्रित्य जलायं समुदं तरिन्त ॥ ३२ ॥ भो नाथ । भो अर्घ्य । तव वचनं नृनं निश्चितम् अनेकान्तवादिविकटपथं साधयित । तथा आत्मज्ञानिनां सर्वेषां हृदयप्रदीपकरं तव वचनम् ॥ ३३ ॥ भो देव । यः मृदः तव केवलिनः वाण्यां मितश्चितिवलेन विप्रतिपद्यते संशयं करोति । स अन्धः वरदृष्टिदृष्टनभोयान्तपिक्षगणने संशयं करोति ॥ ३४ ॥ भो देव । तव नयाः भिन्नानां परनयानां रिपूणां मध्ये जगन्नये जयं पावंति प्राप्नुवन्ति । तिर्कं चित्रम् । किंलक्षणास्तव नयाः । एकम् एकम् असंगताः अमिलिताः ॥ ३५ ॥ भो जिन । जगित संसारे । तव वर्णने अन्यस्य सज्ञानस्य प्रवीणस्य कस्य जिह्वा वर्तते । अपि तु न कस्यापि । यत्र तव वर्णने सुरग्नुष्ठप्रमुखाः कवयः देवाः कुण्ठा मूर्खाः जाताः । अन्यस्य

अवश्य ही उससे अनुपम फल (मोक्षसुख) प्राप्त होता है ॥ ३१ ॥ जिस प्रकार जडौंघ (जलौंघ) अर्थात् जलकी राशिको अधःकृत (नीचे करनेवाली) नावका आश्रय लेकर प्राणी अनायास ही अपार समुद्रके पार हो जाते हैं, उसी प्रकार जडौंघ अर्थात् अज्ञानसमृहको अधःकृत (तिरस्कृत) करनेवाली आपकी वाणीरूप नावका आश्रय लेकर मन्य जीव भी अनायास ही अनन्त संसाररूप समुद्रके पार हो जाते हैं, यह स्पष्ट है ॥ ३२ ॥ हे नाथ ! हृदयमें प्रतीतिको उत्पन्न करनेवाली आपकी वाणी ही निश्चयसे अनेकान्तवावरूप कठिन मार्गको तथा अपने सर्वज्ञत्वको भी सिद्ध करती है ॥३३॥ हे भगवन् ! जो मनुष्य अपने मितज्ञान और श्रुतज्ञानके बलपर आप जैसे केवलीकी वाणीके विषयमें— उसके द्वारा निरूपित तत्त्वस्वरूपों— विवाद (सन्देहादि) को प्राप्त होता है, उसका यह आचरण उस अन्धे मनुष्यके समान है जो किसी निर्मल नेत्रोंवाले अन्य मनुष्यके द्वारा देखे गये ऐसे आकाशमें संचार करते हुए पक्षियोंकी गणना (संख्या) में विवाद करता है ॥ ३४ ॥ हे भगवन् ! जगत्में आपके प्रयक् प्रथक् एक एक नय शत्रुभूत भिन्न भिन्न परमतेंके मध्यमें यदि जयको प्राप्त करते हैं तो इसमें आश्चर्य क्या है ! कुछ भी नहीं ॥ ३५ ॥ हे जिन! जगत्में जिस तुम्हारे वर्णनमें बृहस्पित आदि किन भी कुण्ठित (असमर्थ) हो चुके हैं उसमें मल अन्य किस दुद्धिमान्की जिह्वा समर्थ हो सकती है ! अर्थात् आपके गुणोंका कीर्तन जब बृहस्पित आदि भी नहीं कर सके हैं तब फिर अन्य कीन-सा ऐसा किन है जो आपके उन गुणोंका पूर्णतया कीर्तन कर सके !॥ ३६ ॥

<sup>्</sup> र सर्वास्तिष प्रतिषु 'पत्रयणिनि' पाठः । २ च-प्रतिपाठोऽयम् । क्ष क दा पईयअरं । ३ दा पनख । ४ **भ व दा** कस्साइसयाण भू , च करसायसयाण वण्णणे ।

- 718) सो मोहथें जैरहिओ पयासिओ पहु सुपहो तए तह्या। तेणज्ञै वि रयणज्जया णिव्विग्धं जंति णिव्वाणं ॥ ३७॥
- 719) उम्मुद्दियस्मि तस्मि हु मोक्खणिहाणस्मि गुणणिहाण तए। केहिं ण जुण्णतिणाइ व इयरैणिहाणेहिं भुवणस्मि॥ ३८॥
- 720) मोहमहाफणिडर्केको जणो विरायं तुमं पमुत्तूण। इयराणाए कह पहु विचेयणो चेयणं लहरू ॥ ३९॥
- 721) भवसायरिम धम्मो धरइ पडंतं जणं तुंह चेय। सवरस्स व परमारणकारणमियराण जिणणाह॥ ४०॥

का वार्ता ॥ ३६ ॥ मो प्रभो । तदा तस्मिन् काले । त्वया सुपर्यंः सुमार्गः । प्रकाशितः । किंलक्षणः मार्गः । मोहचोरेण रहितः । तेन पथा मार्गेण । भव्यजीवाः अद्यापि रत्नयुताः दर्शनादियुताः । निर्विद्यं विद्यरहितम् । निर्वाणं मोक्षं प्रयान्ति ॥ ३७ ॥ मो गुणनिधान । त्वया । हुँ रफुटम् । तिम्मन् मोक्षनिधाने उद्घाटिते सति । कैः भव्यजीवैः । भुवने त्रैलेक्ये । इतरिनधानानि सुवर्णादिजीर्णतृण इव न त्यक्तानि । अपि तु भव्यैः इतरिद्वयाणि त्यक्तानि ॥ ३८ ॥ हे प्रभो । मोहमहाफणिदष्टः विचेतनः गतचेतनः जनः । त्वां वीतरागगरुडं प्रमुक्तवैं [प्रमुच्य ] इतरकुदेवाज्ञया चेतनां कथं लभते ॥ ३९ ॥ मो जिननाथ । तैवै धर्मः भवसागरे संसारसमुद्दे पतन्तं जनं धारयति । इतरेषां मिथ्यादृष्टीनां धर्मः परमारणकारणं शवराणां मिल्लानां धर्मं

हे प्रभो ! उस समय आपने मोहरूप चोरसे रहित उस सुमार्ग ( मोक्षमार्ग ) को प्रगट किया था कि जिससे आज भी मनुष्य रह्नों ( रह्नत्रय ) से युक्त होकर निर्वाध मोक्षको जाते हैं ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार शासनके सुप्रवन्धसे चोरोंसे रहित किये गये मार्गमें मनुष्य इच्छित धनको लेकर निर्वाध गमनागमन करते हैं, उसी प्रकार भगवान ऋषभ देवने अपने दिव्य उपदेशके द्वारा जिस मोक्षमार्गको मोहरूप चोरसे रहित कर दिया था उससे संचार करते हुए साधुजन अभी भी सम्यग्दर्शनादिरूप अनुपम रह्नोंके साथ निर्विष्ठ अभीष्ट स्थान (मोक्ष) को प्राप्त करते हैं ॥३०॥ हे गुणनिधान ! आपके द्वारा उस मोक्षरूप निधि (स्वजाना) के सोल देनेपर लोकमें किन भव्य जीवोंने रह्न-सुवर्णादिरूप दूसरी निधियोंको जीर्ण नृणके समान नहीं छोड़ दिया था ! अर्थात् बहुतोंने उन्हें छोड़ कर जिनदीक्षा स्वीकार की थी ॥ ३८॥ हे प्रभो ! मोहरूपी महान् सर्पके द्वारा काटा जाकर मूर्छाको प्राप्त हुआ मनुष्य आप वीतरागको छोड़कर दूसरेकी आज्ञा (उपदेश) से कैसे चेतनाको प्राप्त हो सकता है ! अर्थात् नहीं हो सकता ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार सर्पके काटनेसे मूर्छाको प्राप्त हुआ मनुष्य मान्निकके उपदेशसे निर्विध होकर चेतनताको पा लेता है उसी प्रकार मोहसे प्रसित संसारी प्राणी आपके सदुपदेशसे अविवेकको छोड़कर अपने चैतन्यस्वरूपको पा लेते हैं ॥ ३९॥ हे जिनन्द्र ! संसाररूप समुद्रमें गिरते हुए प्राणीकी रक्षा आपका ही धर्म करता है । दूसरोंका धर्मः तो भीलके धर्म ( धनुष ) के समान अन्य जीवोंके मारनेका ही कारण होता है ॥ ४०॥ हे जिन !

१ च-प्रतिपाठोऽयन्। अ क दा मोहत्येण। २ क दा तेणाञ्च। २ आ दा न जुण्णतणाइयनियर, क ण जुणिति गा स्व, च व ण जुण्णतणाइअमियर। ४ च दिहो, व इंको। ५ दा कायर। ६ दा त्वया सः सुपथः। ७ क मोहवैरिणा। ८ क हि। ९ क द्रव्यादि। १० दा प्रसुक्ता। ११ दा तवैव।

- 722) अण्णो को तुह पुरओ वग्गइ गरुयत्तणं पयासंतो। जिम्म तइ परमियत्तं केसणहाणं पि जिण जायं॥ ४१॥
- 723) सहई सरीरं तुह पहु तिहुयणजणणयणविवविच्छुरियं। पडिसमयमचियं चारतरलणीलुप्पलेहिं वै॥ ४२॥
- 724) अहमहिमयाप णिवडंति णाह छुहियालिणो व्व हरिचक्त्रु । तुज्झ चिय णहपहसरमज्झिट्टयैचलणकमलेसुं ॥ ४३॥
- 725) कणयकमलाणमुवरिं सेवा तुह विवुहकप्पियाण तुहं। अहियसिरीणं तत्तो जुत्तं चरणाण संचरणं॥ ४४॥
- 726) सद्द-हरिकयकण्णसु हो गिज्ञा अमरेहिं तुह जसो सग्गे। मण्णे तं सोउमणो हरिणो हरिणंकमङ्गीणो॥ ४५॥

इव ॥ ४० ॥ भो जिन । तव पुरतः अग्ने अन्यः कः वल्गति गुरतं प्रकाशयन् यस्मिन् त्विय केशनखानाम् अपि प्रमाणतं जातम् ॥ ४९ ॥ भो प्रभो । तव शरीरं शोभते । किंलक्षणं शरीरम् । त्रिभुवनजननयनियम्येषु विस्फुरितं प्रतिविभियतम् । च पुनः । किंलक्षणं शरीरम् । चारुतरलनीलोतपेलेः कमलैः प्रतिसमयम् अचितम् ॥ ४२ ॥ भो नाथ भो अर्च्य । तव नखप्रभा-सरोमध्यस्थितचरणकमलेषु । हरिच्छूंषि इन्द्रनयनानि । अहमहिमक्या अहं प्रथमम् आगतम् । निपतिन्त । किंलक्षणानि नयन् नानि । क्षिष्ठिता भ्रमरा इव ॥ ४३ ॥ तत्तस्मात्कारणात् । तव चरणानां कनककमलानाम् उपिर संचरणं गमनं युक्तम् । किंलक्षणानां चरणानाम् । अधिकश्रीणाम् । पुनः किंलक्षणानाम् । कनककमलानां तव सेवानिमित्तं विविधदेवकित्वानां रिचतानाम् । विद्युधेः देवैः स्थापितानाम् ॥ ४४ ॥ भो देव । तव यशः देवैः स्थां गीयते । किंलक्षणं यशः । शची-इन्द्रकृतकणेषुकं शचीइन्द्रयोः कृतकणेषुकम् । अहम् एवं मन्ये । तयशः श्रोतुमनाः हरिणः मृगः चन्द्रक्रमलीनैः [चन्द्रमालीनः ] ॥ ४५ ॥

जिन आपमें बाल और नल भी परिमितताको प्राप्त अर्थात् वृद्धिसे रहित हो गये थे उन आपके आगे दूसरा कौन अपनी महिमाको प्रगट करते हुए जा सकता है! अर्थात् कोई नहीं ॥ विशेषार्थ— केवलज्ञानके प्रगट हो जानेपर नल और बालोंकी वृद्धि नहीं होती । इसके ऊपर यहां यह उत्प्रेक्षा की गई है कि वह नल-केशोंकी वृद्धिका अभाव मानो यह सूचना ही करता था कि ये जिनेन्द्र भगवान् सर्वश्रेष्ठ हैं, इनके आगे किसी दूसरेका प्रभाव नहीं रह सकता है ॥ ४१ ॥ हे प्रभो! आपके शरीरपर जो तीनों लोकोंके प्राणियोंके नेत्रोंका प्रतिबिन्व पड़ रहा था उससे व्याप्त वह शरीर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह निरन्तर सुन्दर एवं चंचल नील कमलोंके द्वारा प्रजाको ही प्राप्त हो रहा है ॥ ४२ ॥ हे नाथ! तुम्हारे ही नलोंकी कान्तिरूप सरोवरके मध्यमें स्थित चरणरूप कमलोंके ऊपर जो इन्द्रके नेत्र गिरते हैं वे ऐसे दिखते हैं जैसे मानो अहमहिमका अर्थात् में पहिले पहुंचूं, में पहिले पहुंचूं, इस रूपसे भूखे अमर ही उनपर गिर रहे हैं ॥ ४३ ॥ हे भगवन्! तुम्हारी सेवाके लिये देवोंके द्वारा रचे गये सुवर्णमय कमलोंके ऊपर जो आपके चरणोंका संचार होता था वह योग्य ही था, क्योंकि, आपके चरणोंकी शोमा उन कमलोंसे अधिक थी ॥ ४४ ॥ हे जिनेन्द्र! स्वर्गमें इन्द्राणी और इन्द्रके कानोंको सुल देनेवाला जो देवोंके द्वारा आपका यशोगान किया जाता है उसको सुननेके लिये उत्सुक होकर ही मानो हिरणने चन्द्रका आश्रय लिया है, ऐसा मैं समझता हूं ॥ ४५ ॥ हे जिनेन्द्र! कमलमें लक्ष्मी रहती है, यह कहना असत्य है; कारण कि वह तो आपके चरणकमलमें रहती है । तभी तो नमस्कार करते हुए जनोंके ऊपर

१ क दा सोहइ। २ च-प्रतिपाठोऽयम्। आ क दा 'च'। ३ क मइट्टिय। ४ आ 'अहं प्रथमं आगतं' नास्ति। ५ क 'विग्रुध-्देवकल्पितानां रचितानां' नास्ति। ६ दा चन्द्रक्रमालीनः।

- 727) अलियं कमले कमला कमकमले तुह जिणिंद सा वसइ। णहिकरणिहेण घडंति णयजणे से कडक्खछडा॥ ४६॥
- 728) जे कयकुवलयहरिसे तुमस्मि विदेसिणो स ताणं पि। दोसो सिसिस्मि वा आहयाण जह वाहिआवरणं ॥ ४७॥
- 729) को इह हि उब्वरंतो जिण जयसंहरणमरणवणसिहिणो। तुह पयथुइणिज्झरणी वारणमिणमो ण जइ होंति॥ ४८॥
- 730) करजुवलकमलमउले भालत्थे तुह पुरो कप वसइ। सग्गापवग्गकमला कुणंति' तं तेण सप्पुरिसा॥ ४९॥

भो जिनेन्द्र । कमला लक्ष्मीः कमले वसित इति अलीकम् असल्यम् । सा कमला लक्ष्मीः तव क्रमकमले वसित, अन्यथा नतजने तस्याः लक्ष्म्याः कटाक्ष्मच्छटाः नखिकरणव्याजेन कथं घडन्ति ॥ ४६ ॥ भो जिन । कृतकुवलय-भूवलयहर्षे त्विय ये विद्वेषिणः वर्तन्ते स दोषस्तेषां विद्वेषिणाम् अपि अस्ति । यथा शशिति चन्द्रे धूली -आहतानां पुरुषाणां तद्भूली आवरणं तेषाम् अपि भवेत् ॥४७॥ भो जिन । हि यतः । इह जगति जगत्संहरणमरणवनशिखिनः अग्नेः सकाशात् कः उद्धरेत् । यदि चेत् । इदं तव पदस्तुति-निर्झरणीवारि जलं न भविष्यति ॥ ४८ ॥ भो जिन । भालस्थे करयुगलकमलमुकुले खर्गापवर्गक्रमला लक्ष्मीः वसित । किलक्षणे करकमले । तव पुरतः अग्ने मुकुलीकृते । तेन कारणेन सत्पुरुषाः तत्करकमलं तव अग्रतः कुर्वन्ति ॥४९॥ भो जिन । तव पुरतः

आपके नखोंकी किरणोंके छलसे उसके नेत्रकटाक्षोंकी कान्ति संगतिको प्राप्त हो सकती है।। ४६॥ हे जिनेन्द्र ! कुवलय अर्थात् भूमण्डलको हर्षित करनेवाले आपके विषयमें जो विद्वेष रखते हैं वह उनका ही दोष है । जैसे- कुवल्य ( कुमुद ) को प्रफुल्लित करनेवाले चन्द्रके विषयमें जो मूर्ख बाहिरी आवरण करते हैं तो वह उनका ही दोष होता है, न कि चन्द्रका । अभिप्राय यह है कि जैसे कोई चन्द्रके प्रकाश ( चांदनी ) को रोकनेके लिये यदि बाह्य आवरण करता है तो वह उसका ही दोष समझा जाता है, न कि उस चन्द्रका । कारण कि वह तो स्वभावतः प्रकाशक व आल्हादजनक ही है । इसी प्रकार यदि कोई अज्ञानी जीव आपको पा करके भी आत्महित नहीं करता है तो यह उसका ही दोष है, न कि आपका। कारण कि आप तो स्वभावतः सब ही प्राणियोंके हितकारक हैं ॥ ४७ ॥ हे जिन ! यदि आपके चरणोंकी खितिरूप यह नदी रोकनेवाली (बुझानेवाली ) न होती तो फिर यहां जगत्का संहार करनेवाली मृत्युरूप दावामिसे कौन वच सकता था? अर्थात् कोई नहीं रोष रह सकता था ॥ ४८॥ हे भगवन् । तुम्हारे आगे नमस्कार करते समय मस्तकके ऊपर स्थित दोनों हाथोंरूप कमलकी कलीमें चूंकि स्वर्ग और मोक्षकी लक्ष्मी निवास करती है, इसीलिये सज्जन पुरुष उसे (दोनों हाथोंको भालस्थ ) किया करते हैं ॥४९॥ हे जिनेन्द्र! उम्हारे आगे नम्रीभूत हुए सिरसे चूंकि मोहरूप ठगके द्वारा स्थापित की गई मोहनधूलि ( मोहको प्राप्त कराने-वाली घूलि ) नाशको प्राप्त हो जाती है, इसीलिये विद्वान् जन शिर झुकाकर आपको नमस्कार किया करते हैं॥ ५०॥ हे भगवन् ! जो लोग तुम्हारे ब्रह्मा आदि सब नामोंको दूसरों (विधाता आदि) के वतलाते हैं वे मूर्स मानो चन्द्रकी चांदनीको जुगुनूमें जोड़ते हैं॥ विशेषार्थ-जिस प्रकार जुगुनूका प्रकाश कभी नांदनीके समान नहीं हो सकता है उसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश इत्यादि जो आपके सार्थक नाम हैं वे देवस्तरूपसे माने जानेवाले दूसरोंके कभी नहीं हो सकते—वे सब तो आपके ही नाम हैं। यथा—

<sup>&</sup>lt;sup>१क व</sup> कुणंति। २ **म दा** धूलि। ३ म दा तत् धूलि। ४ क कृतेन।

- 731) वियल्ड मोहणधूली तुह पुरओ मोहठगैपरिट्ठविया। पणवियसीसाओ तओ पणवियसीसा बुहा होति॥ ५०॥
- 732) बंभप्पमुहा सण्णा सब्वा तुह जे भणिति अण्णस्स । ससिजोण्हा खज्जोप जडेहि जोडिजाप तेहिं॥ ५१॥
- 733) तं चेव मोक्खपयवी तं चिय सरणं जणस्स सन्वस्स । तं णिक्कारणविज्ञो<sup>र</sup> जाइजरामरणवाहिहरो ॥ ५२ ॥
- 734) किच्छाहिं समुवळद्धे कयकिचा जिम्म जोइणो होंति। तं परमकारणं जिण णै तुमाहिंतो परो अत्थि॥ ५३॥
- 735) सुहमो सि तह ण दीससि जह पहु परमाणुपेच्छएहिं पि गुरुवो तह बोहमए जह तई सब्वं पि संमायं॥ ५४॥
- 736) णीसेसँवत्थुसत्थे हेयमहेयं णिरूवमाणस्स । तं परमप्पा सारो सेसमसारं पलालं वा ॥ ५५॥

अग्रतः प्रणमितशीर्षात् मोहनधूलिः विगलित पति। किलक्षणा धूलिः । मोहठगस्थापिता । तत्तस्मात्कारणात् । वुधाः पण्डिताः प्रणमितशीर्षा भवन्ति ॥ ५०॥ भो जिन ये पुमांसः अन्यदेवस्य ब्रह्मा [ह्म] प्रमुखाः सर्वाः संज्ञाः नाम्नः [नामानि] तवैव भणन्ति । तैः जडैः शशिज्योत्स्नािकरणाः खयोते योज्यते [योज्यन्ते] ॥ ५१॥ भो जिन । त्वमेव मोक्षपद्वी । भो जिन । त्वमेव जातिजरामरणव्याधिहरः ॥ ५२॥ सो जिन । यस्मिन् त्विय कृच्छ्रात्समुपल्या् सित योगिनः कृतकृत्या भवन्ति । तत्तस्मात्कारणात् । त्वत्तः सकाशात् । अपरः परमपद्कारणं न अस्ति ॥ ५३॥ भो प्रभो । तथा तेन प्रकारण सूक्ष्मोऽसि यथा परमाणुप्रेक्षकैः मुनिभिः न दृश्यसे । भो जिन त्वं तथा गरिष्ठः यथा त्विय ज्ञानमये सर्वं प्रतिबिम्बतं संमातम् ॥ ५४॥ भो देव । निःशेषवस्तुशास्त्रे । हेयं खाज्यम् । अहेयं प्राह्मम् । निरूप्यमाणस्य मध्ये त्वं परमात्मा सारः प्राह्मः । शेषं वस्तु त्वत्तः अन्यत् असारं वा । पलालं तृणम् ॥ ५५॥ भो देव ।

त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् । योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः ॥ बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधात्त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रयशंकरत्वात् । धातासि
धीर शिवमार्गविधेविधानाद् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि [भक्तामर० २४-२५] ॥ ५१ ॥
हे जिनेन्द्र ! तुम ही मोक्षके मार्ग हो, तुम ही सब प्राणियोंके लिये शरणभूत हो; तथा तुम ही
जन्म, जरा और मरणरूप व्याधिको नष्ट करनेवाले निःस्वार्थ वैद्य हो ॥ ५२ ॥ हे अर्हन् ! जिस आपको
कष्टपूर्वक प्राप्त (ज्ञात) करके योगीजन कृतकृत्य हो जाते हैं वह तुम ही उस कृतकृत्यताके उत्कृष्ट
कारण हो, तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई उसका कारण नहीं हो सकता है ॥ ५३ ॥ हे प्रमो ! तुम ऐसे
सूक्ष्म हो कि जिससे परमाणुको देखनेवाले भी तुम्हें नहीं देख पाते हैं । तथा तुम ऐसे स्थूल हो कि जिससे
अनन्तज्ञानस्वरूप आपमें सब ही विश्व समा जाता है ॥ ५४ ॥ हे भगवन् ! समस्त वस्तुओंके समूहमें यह
हेय है और यह उपादेय है, ऐसा निरूपण करनेवाले शास्त्रका सार तुम परमात्मा ही हो । शेष सब पलाल
(पुआल) के समान निःसार है ॥ ५५ ॥ हे सर्वज्ञ ! जिस आकाशके गर्भमें तीनों ही लोक परमाणुकी
लीलाको धारण करते हैं, अर्थात् परमाणुके समान प्रतीत होते हैं, वह आकाश भी आपके ज्ञानके भीतर

१ व ठअ। र भ क विद्यो, रा विद्दो। २ दा 'ण' नास्ति। ४ क पच्छपहिं। ५ द्वा गरुवो। ६ क तप, दा तह। ७ क णिस्सेस।

- 737) धरइ परमाणुलीलं जग्गब्भे<sup>र</sup> तिहुयणं पि तं पि णहं<sup>र</sup>। अंतो णाणस्स तुह इयरस्स ण एरिसी महिमा॥ ५६॥
- 738) भुवणत्थुय थुणइ जइ जए सरस्सई संतयं तुहं तह वि। ण गुणंतं छहइ तिहंं को तरइ जडो जणो अण्णो॥ ५७॥
- 739) खर्यारे व्व संचरंती तिहुयणगुरु तुह गुणोहगयणिमा। दूरं पि गया सुइरं कस्स गिरा पत्तपेरंता ॥ ५८ ॥
- 740) जत्थ असक्को सको अणीसरो ईसरो फणीसो वि। तह थोत्ते तत्थ कई अहममई तं खमिजासु॥ ५९॥
- 741) तं भव्वपोमणंदी तेयणिही णेसर् व्व णिहोसो। मोहंधयारहरणे तुह पाया मम पतीयंतु॥ ६०॥

यसँ आकाशस्य गर्भे मध्ये त्रिभुवर्नेमिष परमाणुलीलां मर्याद्वां धरित। तत् नभः तव ज्ञानस्य अन्तः मध्ये परमाणुलीलां धरित। इतरस्य कुदेवस्य ईदशी मिहमा न ॥ ५६ ॥ भो भुवनस्तुत्य । जगन्नये सरस्वती सततं स्ताति तव स्तुर्ति करोति । तथापि तव गुणान्तं पारं न लभते । तस्मिन् तव गुणसमुद्रे अन्यः जडः मूडः कः तरित । अपि तु न कोऽपि ॥ ५० ॥ भो त्रिभुवनगुरो । तव गुणोधगगने आकाशे । कस्य गीः वाणी । प्राप्तपर्यन्ता । धुचिरं चिरकालम् । संचरन्ती गच्छन्ती दूरं गता अपि । का इव । खचरी इव पिक्षणी इव । अपि तु न कस्यापि गीः प्राप्तपर्यन्ता ॥ ५८ ॥ भो देव । यत्र तव स्तोत्रे । शकः इन्द्रः अशक्तः असमर्थः । खचरी इन पिक्षणी इव । अपि तु न कस्यापि गीः प्राप्तपर्यन्ता ॥ ५८ ॥ भो देव । यत्र तव स्तोत्रे शहं कविः अमितः असमर्थः । ईश्वरोऽपि अनीश्वरः । फणीशोऽपि नागाधिपोऽपि स्तोतुम् अनीश्वरः असमर्थः । तस्मिन् स्तोत्रे अहं कविः अमितः मितरिहितः । तदपराधं क्षमस्व ॥ ५९ ॥ भो देव । तव पादौ मम प्रसीदताम् । किलक्षणः त्वम् । भव्यपद्मनन्दी । पुनः किलक्षणः त्वम् । तेजोनिधिः । पुनः किलक्षणः त्वम् । सूर्यवत् निर्दोषः । का । मोहंधयारहरणे मोहान्धकारहरणे ज्ञानसूर्यः ॥ ६० ॥ इति ऋषभस्तोत्रम् ॥ १३ ॥

परमाणु जैसा प्रतीत होता है। ऐसी महिमा ब्रह्म-विष्णु आदि किसी दूसरेकी नहीं है ॥ ५६॥ हे अवनस्तुत ! यदि संसारमें तुम्हारी स्तुति सरस्वती भी निरन्तर करे तो वह भी जब तुम्हारे गुणोंका अन्त नहीं पाती है तब फिर अन्य कौन-सा मूर्ख मनुष्य उस गुणसमुद्रके भीतर तैर सकता है ? अर्थात् आपके समूर्ण गुणोंकी स्तुति कोई भी नहीं कर सकता है ॥ ५०॥ हे त्रिभुवनपते ! आपके गुणसमूहरूप आकाशमें पक्षिणी (अथवा विद्याधरी) के समान चिर कालसे संचार करनेवाली किसीकी वाणीने दूर जाकर भी क्या उसके (आकाशके, गुणसमूहके) अन्तको पाया है ? अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार पक्षी चिर काल तक गमन करके भी आकाशके अन्तको नहीं पाता है उसी प्रकार चिर काल तक स्तुति करके भी किसीकी वाणी आपके गुणोंका अन्त नहीं पा सकती है ॥ ५८॥ हे भगवन् ! जिस तेरे स्तोत्रके विषयमें इन्द्र अशक्त (असमर्थ) है, ईश्वर (महादेव) अनीश्वर (असमर्थ) है, तथा धरणेन्द्र भी असमर्थ है; उस तेरे स्तोत्रके विषयमें में निर्वुद्धि कवि [ कैसे ] समर्थ हो सकता हं ? अर्थात् नहीं हो सकता । इसल्ये क्षमा करो ॥ ५९॥ हे जिन! तुम सूर्यके समान पद्मनन्दी अर्थात् भन्य जीवोंरूप कमलोंको आनन्दित करनेवाले, तेजके भण्डार और निर्दोष अर्थात् अर्थात् अर्थात् विद्यां से रहित (सूर्यपक्षमें—दोषासे रहित) हो । तुम्हारे पाद (चरण) सूर्यके पादों (किरणों) के समान मेरे मोहरूप अन्यकारके नष्ट करनेमें प्रसन्न होवें ॥ ६०॥ इस प्रकार ऋषमस्तोत्र समाप्त हुआ ॥ १३॥

<sup>ै</sup>क श उं गन्भे। २क श णहा ३ अ श तेयणिही पेसहत्व, व तेवर्पाही दर्ण सरूत्व। ४ क 'दस्व' नास्ति। ५ क भिभुवनपतिः। ६ श 'मर्यादां' नास्ति। ७ क 'कवि' नास्ति।

## [ १४. जिनवरस्तवनम् ]

742) दिट्ठे तुमस्मि जिणवर सहलीहुआइं मज्झ णयणाई। चित्तं गत्तं च लड्डं अमिएणे व सिंचियं जायं॥१॥

743) दिद्वे तुमिम जिणवर दिद्विहरासेसमोहतिमिरेण। तह णहं जइ दिहं जहिंदुयं तं मए तच्चं ॥२॥

744) दिट्टे तुमस्मि जिणवर परमाणंदेण पूरियं हिययं। मज्झ तहा जह मण्णे मोक्खं पिव पत्तमप्पाणं॥३॥

745) दिट्ठे तुमस्मि जिणवर णट्ठं चिय मण्णियं महापावं। रविउगमे णिसाप ठाइ तमो कित्तियं काळं॥ ४॥

746) दिट्ठे तुम्मि जिणवर सिज्झइ सो को वि पुण्णपन्भारो । होइ जणो जेण पह्न इहपरलोयत्थसिद्धीणं ॥ ५॥

747) दिड्डे तुमिम जिणवर मण्णे तं अप्पणो सुक्यलाहं। होही सो जेणासरिससुहणिही अक्खओ मोक्खो॥ ६॥

748) दिट्ठे तुमस्मि जिणवर संतोसो मज्झ तह परो जाओ। इंदविहवो वि जणइ ण तण्हाँलेसं पि जह हियए॥ ७॥

भो जिनवर । त्विय दृष्टे सित मम नेत्राणि सफलीभूतानि । मम चित्तं मनः । च पुनः । गात्रम् अमृतेन सिवितिमिव जातम् ॥ १ ॥ भो जिनवर । त्विय दृष्टे सित दृष्टिहर-चक्षुह[हि]र-अशेषमोहितिमिरेण तथा नष्टं यथा मया यथास्थितं तत्त्वं दृष्टम् ॥ २ ॥ भो जिनवर त्विय दृष्टे सित मम हृदयं तथा परमानन्देन पूरितं यथा आत्मानं मोक्षं प्राप्तम् इव मन्ये ॥ ३ ॥ भो जिनवर । त्विय दृष्टे सित महापापं नष्टमिव मन्ये । यथा रिव-उद्गमे सित नैशं तमः निशोक्कवं तमः अन्धकारः कियन्तं कालं तिष्ठति ॥ ४ ॥ भो जिनवर । त्विय दृष्टे सित से कोऽपि पुण्यप्राग्मारः सिध्यति येन पुण्यसमूहेन जनः प्रभुः भवित । इहं लोकपरलोकसिद्धीनां पात्रं भवित ॥ ५ ॥ भो जिनवर त्विय दृष्टे सित आत्मनः तं सुकृतलामं मन्ये । येन सुकृतलामेन पुण्य- लामेन स मोक्षः भविष्यित । किलक्षणः मोक्षः । असहशसुखनिधः । पुनः अक्षयः विनाशरहितः ॥ ६ ॥ भो जिनवर । त्विय दृष्टे सित मम तथा परः श्रेष्ठः संतोषः जातः यथा इन्द्रविभवोऽपि हृदये तृष्णालेशं न जनयित नौत्पादयिति ॥ ७ ॥

हे जिनेन्द्र! आपका दर्शन होनेपर मेरे नेत्र सफल हो गये तथा मन और शरीर शीघ्र ही अमृतसे सीचे गयेके समान शान्त हो गये हैं ॥ १ ॥ हे जिनेन्द्र! आपका दर्शन होनेपर दर्शनमें बाधा पहुंचानेवाला समस्त मोह (दर्शनमोह) रूप अन्धकार इस प्रकार नष्ट हो गया कि जिससे मैंने यथावस्थित तत्त्वको देस लिया है—सम्यग्दर्शनको प्राप्त कर लिया है ॥ २ ॥ हे जिनेन्द्र! आपका दर्शन होनेपर मेरा अन्तःकरण ऐसे उत्कृष्ट आनन्दसे परिपूर्ण हो गया है कि जिससे मैं अपनेको मुक्तिको प्राप्त हुआ ही समझता हूं ॥ ३ ॥ हे जिनेन्द्र! आपका दर्शन होनेपर मैं महापापको नष्ट हुआ ही मानता हूं । ठीक है—सूर्यका उदय हो जानेपर रात्रिका अन्धकार मला कितने समय उहर सकता है? अर्थात् नहीं उहरता, वह सूर्यके उदित होते ही नष्ट हो जाता है ॥ ४ ॥ हे जिनेन्द्र! आपका दर्शन होनेपर वह कोई अपूर्व पुण्यका समूह सिद्ध होता है कि जिससे पाणी इस लोक तथा परलोक सम्बन्धी अभीप्ट सिद्धियोंका स्वामी हो जाता है ॥ ५ ॥ हे जिनेन्द्र! आपका दर्शन होनेपर वह कोई कि मुझे अनुपम सुस्तके भण्डारस्वरूप वह अविनश्वर मोक्ष प्राप्त होगा ॥ ६ ॥ हे जिनेन्द्र! आपका दर्शन होनेपर मुझे अनुपम सुस्तके भण्डारस्वरूप वह अविनश्वर मोक्ष प्राप्त होगा ॥ ६ ॥ हे जिनेन्द्र! आपका दर्शन होनेपर मुझे ऐसा उत्कृष्ट सन्तोष उत्पन्न हुआ है कि जिससे मेरे हृदयमें इन्द्रका वैभव भी लेशमात्र तृष्णाको नहीं

- 749) दिट्ठे तुमस्मि जिणवर वियारपडिवज्जिए परमसंते। जस्स ण हिट्ठी दिट्ठी तस्स ण णवजस्मैविच्छेओ॥८॥
- 750) दिट्ठे तुमस्मि जिणवर जं मह कर्जंतराउलं हिययं। कइया वि हवइ पुव्विज्ञयस्स कम्मस्स सो दोसो॥९॥
- 751) दि**डे तुमम्मि जिणवर अच्छउ जम्मंतरं ममेहावि।** सहसा सुहेहिं घडियं दुक्खेहिं पठाइयं दुरं॥ १०॥
- 752) दिट्ठे तुमस्मि जिणवर बज्झइ पट्टो दिणस्मि अज्ञयणे। सहस्रत्राणेण मज्झे सञ्चदिणाणं पि सेसाणं॥ ११॥
- 753) दिट्ठे तुमस्मि जिणवर भवणिमणं तुज्झ मह महग्घतरं। सन्वाणं पि सिरीणं संकेयघरं व पिडहाइ॥ १२॥
- 754) दिट्ठे तुमस्मि जिणवर भत्तिजलोक्षं समासियं छेत्तं। जं तं पुलयमिसा पुण्णबीयमंकुरियमिव सहह ॥ १३॥
- 755) दिट्ठे तुमिम जिणवर समयामयसायरे गहीरिमा। रायाइदोसकलुसे देवे को मण्णए सयाणो॥ १४॥

ो जिनवर । त्विय दृष्टे सित यस्य दृष्टिः हर्षिता न तस्य नवजन्मैविच्छेदः न । किंलक्षणे त्विय । विकारपरिवर्जिते रमञ्चान्ते ॥ ८ ॥ भो जिनवर । त्विय दृष्टे सित करापि यन्मम हृदयं कार्यान्तराकुलं भवित स पूर्वार्जितकर्मणो दोषः ॥ ९ ॥

गे जिनवर । त्वयि दृष्टे सति जन्मान्तरेऽपि मम वाञ्छा दूरे तिष्ठतु । इदानीं सहसा शीघ्रम् । अहं सुखैः घटितम् आश्रितम् । हुम् अतिशयेन। दुःखैः पलायितं व्यक्तम् ॥ १०॥ भो जिनवर। त्वयि दृष्टे सति जनः लोकः अद्यदिने [अद्यतने ] . इवेदिनानां शेषाणां मध्ये सफलत्वेन पट्टं बध्नाति ॥ ९९ ॥ <sup>५</sup>भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सित इदं तव भवनं समवसर्णं महत् ग्ह [हा] घेतरं प्रतिभाति शोभते । किंलक्षणं समनसरणम् । सर्वासां श्रीणां संकेतग्रहमिन ॥ १२ ॥ भो जिनवर । त्वयि ष्टि सित यत् शरीरं भिक्तजळेन न्याप्तं समाश्रितम्। तत् शरीरं पुलकितमिषेण न्याजेन पुण्यवीजम् अङ्कारितम् इव सहइ शोभवे प्र<mark>ियाङ्करमिव ॥ १३ ॥ भो जिनवर । त्विय दृष्टे सित रागा</mark>दिदोषकळुषे देवे कः सज्ञानः अनुरागं प्रीति सन्यते । अपि त सज्ञानः ज्यन करता है।। ७ ॥ हे जिनेन्द्र ! रागादि विकारोंसे रहित एवं अतिशय शान्त ऐसे आपका दर्शन ीनेपर जिसकी दृष्टि हर्षको प्राप्त नहीं होती है उसके नवीन जन्मका नाश नहीं हो सकता है, अर्थात उसकी संसारपरम्परा चलती ही रहेगी।। ८।। हे जिनेन्द्र! आपका दर्शन होनेपर यदि मेरा हृदय कभी इसरे किसी महान् कार्यसे व्याकुल होता है तो वह पूर्वीपार्जित कर्मके दोपसे होता है ॥ ९ ॥ हे जिनेन्द्र ! भापका दर्शन होनेपर जन्मान्तरके सुलकी इच्छा तो दूर रहे, किन्तु उससे इस लोकमें भी मुझे अकस्मात युख प्राप्त हुआ है और दुख सब दूर भाग गये हैं॥ १०॥ हे जिनेन्द्र! आपका दर्शन होनेपर रोप सन ही दिनोंके मध्यमें आजके दिन सफलताका पह बांधा गया है । अभिप्राय यह है कि इतने दिनोंमें आजका यह मेरा दिन सफल हुआ है, क्योंकि, आज मुझे चिरसंचित पापको नष्ट करनेवाला आपका दर्शन प्राप्त हुआ है ॥ ११॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर यह तुम्हारा महा–मूल्यवान् घर ( जिनमन्दिर ) पुरे समी छिंदमयोंके संकेतगृहके समान प्रतिभासित होता है। अभिप्राय यह कि यहां आपका दर्शन करनेपर पुसे सब प्रकारकी रूक्ष्मी प्राप्त होनेवाली है ॥ १२ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर भक्ति रूप जलसे आर्द्र हुए खेत (शरीर) को जो पुण्यरूप बीज प्राप्त हुआ था वह मानो रोमांचके मिपसे अंकुरित होकर ही शोभाय-मान हो रहा है ॥ १३ ॥ हे जिनेन्द्र ! सिद्धान्तरूप अमृतके समुद्र एवं गर्मार ऐसे आपका दर्शन होनेपर

रेच हिद्वि। २ श ण णियजम्म०। ३ श निजजन्म०। ४ श जैने लोकैः। ५ कन्प्रतावस्ता गायायान्द्रीनैनंविधास्ति— ह्ये लिये जिनवर भवनमिदं तव मम महर्म्यतरं प्रतिभाति शोभते समवशरणं सर्वासामपि श्रीणां संकेतगृहनित्र।

- 756) दिड्डे तुमिम जिणवर मोक्खो अइदुल्लहो वि संपडइ। मिच्छत्तमलकलंकी मणो ण जइ होइ पुरिसस्स ॥ १५॥
- 757) दिद्वे तुमिम जिणवर चम्ममएणिक्छणा वि तं पुण्णं। जं जणइ पुरो केवलदंसणणाणाइं णयणाइं॥ १६॥
- 758) दिहे तुमिस्म जिणवर सुकयत्थो मण्णिको ण जेणप्पा। सो वहुयवुडुणुन्वुडुणाई भवसायरे काही॥ १७॥
- 759) दिट्ठे तुमस्मि जिणवर णिच्छयदिट्ठीए होइ जं किं पि। ण गिराए गोचरं तं साणुभवत्थं पि किं भणिमो॥ १८॥
- 760) दिट्ठे तुमिम्म जिणवर दहुव्वावहिविसेसरूविम । दंसणसुद्धीपं गयं दाणिं महं णितथ सन्वत्था ॥ १९ ॥
- 761) दिट्टे तुमस्मि जिणवर अहियं सुहिया समुज्जला होइ। जणदिद्वी को पेच्छइ तदंसणसुहयरं सूरं॥ २०॥
- 762) दिद्वे तुमिम जिणवर बुहम्मि दोसोज्झियम्मि वीरिम्म । कस्स किर रमइ दिट्टी जडिम्म दोसायरे खत्थे ॥ २१ ॥

न । किलक्षेणे त्विय । समयामृतसागरे गंभीरे ॥ १४ ॥ भो जिनवर । त्विय दृष्टे सित पुरुषस्य अतिदुर्लभोऽपि मोक्षः संपद्यते उत्पर्यते । यदि चेन्मनः मिथ्यात्वमलकलद्धितं न भवति ॥ १५ ॥ भो जिनवर् । त्वयि दृष्टे सति चर्ममयनेत्रेणापि तत्पुण्यं जन्यते उत्पवते यत्पुण्यं पुरः अप्रे केवलदर्शनज्ञानानि नयनानि जनयति उत्पादयति ॥ १६ ॥ भो जिनवर । त्विय दृष्टे सित येन जनेन आत्मा मुकृतार्थः न मानितः स नरः भवसागरे समुद्रे मज्जनोन्मज्जनानि करिष्यति ॥ १७॥ भो जिनवर । त्वयि दष्टे सित निधयदृष्ट्या यत्किमपि भवति तत्खानुभवस्थमपि खकीयअनुभवगोचर्भपि गिरा वाण्या कृत्वा गोचरं न । तर्तिक कथ्यते ॥१८॥ भो जिनवर । त्विय दृष्टे सित । इदानीं दर्शनशुद्धया एकत्वं गतं प्राप्तं सर्वथा न अस्ति । अपि तु अस्ति । किलक्षणे त्विय । अविध-विशेषल्पे कंवलयुक्ते ॥ १९ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति जनदृष्टिः अधिकं सुहिता समुज्ज्वला भवति । तत्तस्मात्कारणात् । तत्र दर्शनं मुराकरं स्थैं कः न प्रेक्षते । अपि तु सर्वः प्रेक्षते ॥२०॥ भो जिनवर । त्वाये दृष्टे सित । किल इति सस्य । कस्य जनस्य कीन-सा बुद्धिमान् मनुष्य रागादि- दोषोंसे मिलनताको प्राप्त हुए देवोंको मानता है ? अर्थात् कोई मी वुद्धिमान् पुरुप उन्हें देव नहीं मानता है ॥ १४ ॥ हे जिनेन्द्र! यदि पुरुपका मन मिथ्यात्वरूप मलसे मिलन नहीं होता है तो आपका दर्शन होनेपर अत्यन्त दुर्लभ मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है ॥ १५॥ हे जिनेन्द्र! चर्ममय नेत्रसे भी आपका दरीन होनेपर वह पुण्य प्राप्त होता है जो कि भविष्यमें केवलदरीन और केवलज्ञान रूप नेत्रीको उत्पन्न करता है ॥ १६ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर जो भीय अपनेको अतिशय कृतार्थ ( कृतकृत्य ) नहीं मानता है वह संसारऋप समुद्रमें बहुत वार गोता लगावेगा ॥ १०॥ हे जिनेन्द्र! आपका दर्शन होनेपर जो कुछ भी होता है वह निश्चयदृष्टिसे वचनका विषय नहीं है, वह तो केवल स्वानुभवका ही विषय है। अत एव उसके विषयमें भला हम क्या कह सकते हैं! अर्थात् पुछ नहीं कह सकते हैं-वह अनिर्वचनीय है॥ १८॥ हे जिनेन्द्र! देखने योग्य पदार्थीके सोमाबिदीप लक्ष (मर्वाधिक दर्शनीय) आपका दर्शन होनेपर जो दर्शनविशुद्धि हुई है उससे इस समय यह निध्य हुआ है कि सब बाह्य पदार्थ मेरे नहीं हैं।। १९॥ है जिनेन्द्र! आपका दर्शन दोनेतर होनेकी हिंद अतिशय मुनयुक्त और उज्जवल हो जाती है। फिर भला कीन-सा बुद्धिमान् मनुष्य उम इपि हो नुस्कारक ऐसे मुसेका दर्शन करता है । अथीत् कोई नहीं करता ॥ २० ॥ हे जिनेन्द्र ! ज्ञानी,

र के निर्देश राज्याद भरोजि इते न्यादिए ही निर्दारणी शताहर ते **अ वा बद्धारूपान्तुणाई, का बद्धारूपाई।** १४ १५४, १९ १८६६ - २ का घाष १४०० - १ वा श्राहरणी १९ द्वा अशिद्धे फिरी बाब्यार छना गोचर सार्हायानुनवर्गावकाणि में ४थेरे १५४८ - १८८४ - १ को बन्चे १८६६ -

- 763) दिट्ठे तुमस्मि जिणवर चिंतामणिकामधेणुकप्पतरू। खजीय व्व पहाए मज्झ मणे णिप्पहा जाया॥ २२॥
- 764) दिट्ठे तुमस्मि जिणवर रहसरसो मह मणस्मि जो जाओ। आणंदंसुमिसाँ सो तत्तो णीहरइ वहिरंतो॥ २३॥
- 765) दिट्ठे तुमिम जिणवर कल्लाणपरंपरा पुरो पुरिसे। संचरइ अणाह्या वि ससहरे किरणमाल व्व॥ २४॥
- 766) दिट्ठे तुमिम जिणवर दिसवङ्घीओ फलंति सव्वाओ। इट्ठं अहुङ्खिया वि हु वरिसइ सुण्णं पि रयणेहिं॥ २५॥
- 767) दिट्ठे तुमस्मि जिणवर भव्वो भयवज्ञिओ हवे णवरं। गयणिंहं चियं जायइ जोण्हापसरें सरे कुमुयं ॥ २६॥
- 768) दिट्ठे तुमिम जिणवर हियएणं मह सुहं समुल्लियं। सरिणाहेणिव सहसा उग्गिमए पुण्णिमाइंदे॥ २७॥

दृष्टिः । दोपाकरे । जडे । खस्थे आकाशस्थे । चन्द्रे रमते । किंलक्षणे त्विय । ज्ञानवित ज्ञानयुक्ते । पुनः दोपोज्झिते सुभटे ॥ २१ ॥ भो जिनवर । त्विय दृष्टे सित चिन्तामणिरत्नकामधेनुकल्पतरवः मग मनिस निःप्रभा जाताः । खद्योत इव प्रभाते ज्योतिरिंगण इव ॥ २२ ॥ भो जिनवर । त्विय दृष्टे सित । मम मनिस यः रहस्य [ रभस ] रसः । जातः जत्पन्नः । स रहस्यरसः । तत्तस्मात्कारणात् । आनन्दाश्चिमवात् व्याजात् विहरन्तः निःसरित ॥ २३ ॥ भो जिनवर । त्विय दृष्टे सित कल्याणपरम्परा अनाहूतापि अचिनितता अपि पुरुषस्य अप्रे संचरित आगच्छित । शश्यरे चन्द्रे किरणमालावत् ॥ २४ ॥ भो जिनवर । त्विय दृष्टे सित सर्वाः दिग्वल्वः फलिनत इष्टं सुखं फलिनत । किंलक्षणा दिग्वल्वः । अफुहिता अपि । हु स्फुटम् । आकाशं रत्नैः वर्पति ॥ २५ ॥ भो जिनवर । त्विय दृष्टे सित भव्यः भयवार्जेतो भवेत् । नवरं शिव्रम् सरे सरोवरे । छमुदं चन्द्रोदये सित गतिनद्रं जायते ॥ २६ ॥ भो जिनवर । त्विय दृष्टे सित मम हृदयेन सुखं समुक्षसितं शिव्रण । यथा पूर्णिम।चन्द्रे उद्गिते सित प्रकृटिते सित । सरिन्नाथेन इव

दोषोंसे रहित और वीर ऐसे आपको देख लेनेपर फिर किसकी दृष्टि चन्द्रमाकी ओर रमती है! अर्थात् आपका दर्शन करके फिर किसीको भी चन्द्रमाके दर्शनकी इच्छा नहीं रहती। कारण कि उसका खरूप आपसे विपरीत है— आप ज्ञानी हैं, परन्तु वह जड (मूर्ल, शीतल) है। आप दोषोज्ञित अर्थात् अज्ञानादि दोपोंसे रहित हैं, परन्तु वह दोषाकर (दोषोंकी खान, रात्रिका करनेवाला) है। तथा आप वीर अर्थात् कर्म-शत्रुओंको जीतनेवाले सुभट हैं, परन्तु वह खस्थ (आकाशमें स्थित) अर्थात् भयभीत होकर आकाशमें छिपकर रहनेवाला है॥ २१॥ हे जिनेन्द्र! आपका दर्शन होनेपर मेरे मनमें चिन्तामिण, कामधेनु आर कल्पवृक्ष भी इस प्रकार कान्तिहीन (फीके) हो गये हैं जिस प्रकार कि प्रभातके हो जानेपर जुगनू कान्तिहीन हो जाती है॥ २२॥ हे जिनेन्द्र! आपका दर्शन होनेपर मेरे मनमें जो हर्परूप जल उत्पन्न हुआ है वह मानो हर्पके कारण उत्पन्न हुए आंसुओंके मिषसे भीतरसे वाहिर ही निकल रहा है॥ २३॥ हे जिनेन्द्र! आपका दर्शन होनेपर कल्याणकी परम्परा (समूह) विना बुलाये ही पुरुपके आगे इस प्रकारसे चलती है जिस प्रकार कि चन्द्रमाके आगे उसकी किरणोंका समूह चलता है॥ २४॥ हे जिनेन्द्र! आपका दर्शन होनेपर सन्द दिशाह्य वेलें फ्लोंके विना भी अभीष्ट फल देती हैं, तथा रिक भी आकाश रतोंकी वर्षा करता है॥ २५॥ हे जिनेन्द्र! आपका ह जिस प्रकार कि चार्नाका होनेपर सन्य जीव सहसा भय और निद्रासे इस प्रकार रहित (प्रचुद्ध) हो जाता है जिस प्रकार कि चार्नाका विस्तार होनेपर सरोवरमें कुमुद (सफेद कमल) निद्रासे रहित (प्रकुल्लित) हो जाता है॥ २६॥ हे जिनेन्द्र! आपका दर्शन होनेपर सरोवरमें कुमुद (सफेद कमल) निद्रासे रहित (प्रकुल्लित) हो जाता है॥ २६॥ हे जिनेन्द्र! आपका दर्शन होनेपर सरोवरमें कुमुद (सफेद कमल) निद्रासे रहित (प्रकुल्लित) हो जाता है ॥ २६॥ हे जिनेन्द्र! आपका दर्शन होनेपर सरोवरमें कुमुद (सफेद कमल) निद्रासे रहित (प्रकुल्लित) हो जाता है जिस प्रकार कि पूरिनोक्त चन्द्रका

१ चाप्रतिपाठोऽपम् । आक्र दा आगंदासुनिसा । १ आदा गर्थानिर्धाया, च गर्थानिदीव्यव । १ आक्र दा लोग्डं पसरे । ४ आकुसुवं, क पुसुवं, दा पुसुदव्य । ५ दा 'लाहः उत्स्वाः स ग्रुस्थरमः' नाम्ति । १ क्र किंव्युत्य दिशः । पद्मनं ० २८

769) दिद्रे तमिम जिणवर दोहिमि चक्खुहिं तह सुही अहियं। हियप जह सहसच्छोहोमि' चि मणौरहो जाओ ॥ २८॥

770) दिहे तुमस्मि जिणवर् भवो वि मित्तत्तणं गओ एसो। एयमिम ठियस्स जओ जायं तुह दंसणं मज्झ ॥ २९ ॥

771) दिट्टे तुमिम जिणवर भव्वाणं भूरिभत्तिजुत्ताणं। सन्वाओ सिद्धीओ होंति' पुरो एकलीलाए॥ ३०॥ 772) दिट्टे तुमस्मि जिणवर सहगइसंसाहणेकबीयस्मि।

कंठगयजीवियस्स वि धीरं संपज्जएँ परमं ॥ ३१॥

773) दिहे तुमस्मि जिणवर कमस्मि सिद्धे ण किं पुणो सिद्धं । सिद्धियरं को णाणी महइ ण तुह दंसणं तम्हा ॥ ३२ ॥

774) दिट्ठे तुमिम जिणवर पोम्मक्यं दंसणत्थुइं तुज्झ। जो पहु पढ़इ तियालं भवजालं सो समोसरइ ॥ ३३ ॥

775) दिद्दे तुमस्मि जिणवर भणियमिणं जणियजणमणाणंदं। सब्वेहिं पढिजांतं णंदउ सुइरं धरावीहे ॥ ३४॥

समुद्रेण इत । मुखं समुद्रसितम् ॥ २० ॥ भो जिनवर । त्विय दृष्टे सित सहस्राक्षः द्वाभ्यां चक्षुभर्या तथा अधिकं सुखी जातः यथा हुदरीन अतिमनोर्थो जातः अत्यानन्दो जातः ॥ २८ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सित एष भवः संसारोऽपि मित्रत्वं गतः । यतः यरमारकारणात् । एतिस्मन् भवे संसारे स्थितस्य मम तव दर्शनं जातं प्राप्तम् ॥२९॥ भो जिनवर । त्विय दृष्टे सित भूरिभिक्त-युरतानां भत्र्यानां सर्वाः सिद्धयः एकलीलया पुरः अग्रे भवन्ति ॥ ३०॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सित कण्ठगतजीवितस्यापि परमं ीर्यं संपयते । किल्क्षणे त्वयि । सुगतिसंसाधनैकवीजे ॥ ३१ ॥ भो जिनवर् । त्वयि दृष्टे सित तव कमकमले सिद्धे सित किं न सिदम् । अपि तु सर्वे सिद्धम् । तस्मात् कारणात् कः ज्ञानी तव दर्शनं न महति वाञ्छति ॥ ३२ ॥ भो जिनवर । त्वयि दष्टे सित । भो प्रभो पद्मनिवदृतं तव दर्शनस्तवं यः त्रिकालं पठित स भव्यः भवजालं संसारसमृतं स्फेटयित ॥ ३३ ॥ भो जिनवर । त्विय रछे सित इदं भणितं कथितं तव स्तोत्रम् । सुचिरं बहुकालम् । घरापीठे भूमण्डले । नन्दतु वृद्धि गच्छतु । कथंभूतं स्तोत्रम् । जनित-जनमनी-आनन्दम् । पुनः किलक्षणं स्तोत्रम् । सर्वैः भव्यैः पट्यमानम् ॥ ३४ ॥ इति जिनवरदर्शनस्तवनम् ॥ १४ ॥

उद्य होनेपर समुद्र आनन्द (वृद्धि ) को प्राप्त होता है ॥ २७ ॥ हे जिनेन्द्र ! दो ही नेत्रोंसे आपका दर्शन होनेपर में इतना अधिक सुखी हुआ हूं कि जिससे मेरे हृदयमें ऐसा मनोरथ उत्पन्न हुआ है कि मैं सहस्राक्ष (हजार नेत्रॉवाला) अर्थात् इन्द्र होऊंगा ॥ २८॥ हे जिनेन्द्र! आपका दर्शन होनेपर यह संसार भी मित्रताको प्राप्त हुआ है। यही कारण है जो इसमें स्थित रहनेपर भी मेरे लिये आपका दर्शन प्राप्त हुआ है ॥ २९॥ है जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर अतिशय भक्तिसे युक्त भव्य जीवोंके आगे सब सिद्धियां एक क्रीडामात्रसे ( अनायास ) ही आकर प्राप्त होती हैं ॥ ३० ॥ है जिनेन्द्र ! शुभ गतिके साधनेमें अनुपम बीजभूत ऐसे आपका दर्भन होनेपर मरणोन्मुख प्राणीको भी उत्कृष्ट वेर्य प्राप्त होता है ॥ ३१ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपके दर्शनसे आपके चरणके सिद्ध हो जानेपर क्या नहीं सिद्ध हुआ ! अर्थात् आपके चरणोंके प्रसादसे सब कुछ सिद्ध हो जाता है । इसस्थि कीन-सा ज्ञानवान् पुरुष सिद्धिको करनेवाले आपके द्वीनको नहीं चाहता है ! अर्थोत् सम सं विवेकी वन वार्षके दर्शनकी अभिलापा करते हैं।। ३२ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर ो नटर जीव पद्यतन्दी मुनिके द्वारा रची गई आपकी इस दर्शनम्तुतिको तीनों संध्याकालोंमें पद्ता है यह दे अभी ! अपने संशासनहुन्हों नष्ट करता है ॥ ३३ ॥ है जिनेन्द्र आपका दुर्शन करके मेंने मध्य जनोंके नन हो अवस्थित करनेपाले जिस दर्शनलोजको कहा है वह सबंक पट्नेका विषय वनकर प्रथिवीतलपर ंबर राज १६ मन्दिरोही प्राप्त हो ॥ ३५ ॥ इस प्रदार जिनदर्शनम्तुति समाप्त हुई ॥ १४ ॥

र करता । ताब कर के लिल्ला अकार शेरहा है यू है। असमार्थकार हा अकार निर्देश के सिर्दे, त्यानियाण 医乳头 医二氏病 医电影 化二苯甲基磺胺 医二甲基苯甲酚 化二苯甲基甲酚

## [ १५. श्रुतदेवतास्तुतिः ]

- 776) जयत्यशेषामरमौलिलालितं सरस्वति त्वत्पदपङ्कजद्वयम् । हृदि स्थितं यज्जनजाङ्यनाशनं रजोविमुक्तं श्रयतीत्यपूर्वताम् ॥१॥
- 777) अपेक्षते यन्न दिनं न यामिनीं न चान्तरं नैव विद्धा भारति। न तापकृजाङ्यकरं न तन्महः स्तुवे भवत्याः सकलप्रकाशकम्॥२॥
- 778) तव स्तवे यत्कविरस्मि सांप्रतं भवत्प्रसाद।दिप लब्धपाटवः। सवित्रि गङ्गासरिते ऽर्घदायको भवामि तत्तज्जलपूरिताञ्जलिः॥३॥

भो सरखित । त्वत्पदपङ्कजद्वयं चरणकमलद्वयम् । जयित । किलक्षणं चरणकमलद्वयम् । अशेष-अमराणां देवानां मौलिभिः मुक्रदेः लालितं चुम्बितम् । यत्तव चरणकमलद्वयं हृदि स्थितम् । जनजाङ्यनाशनं जनस्य मूर्खत्वनाशनम् । इति हेतोः । अपूर्वतां श्रयित । इतीति किम् । रजोविमुक्तं तव चरणकमलद्वयं पापरजोरिहतम् ॥ ९ ॥ भो भारित भो सरखित । भवत्याः तव महः सुवे । यन्महः दिनं न अपेक्षते दिनं न वाञ्छते । यन्महः यामिनीं न अपेक्षते रात्रं न वाञ्छते । यन्महः अन्तरम् अभ्यन्तरं न । यन्महः । विहः वाह्ये न । यत्तव महः तापकृत् न । च पुनः । यत्तव महः जाङ्यकरं मूर्खत्वकारकम् । न । किलक्षणं महः । सक्लश्रकाशकम् । भो मातः । भवत्याः तन्महः । स्तुवे अहं स्तौमि ॥ २ ॥ भो सवित्रि भो मातः । यत् यस्मात्कारणात् । अहं तव स्तवे । कविः अस्मि कविभवामि । सांप्रतम् इदानीम् । अहम् । लञ्धपाटवः प्राप्तपाण्डित्यः । भवत्प्रसादात् । तत्र दृष्टान्त-माह । अहं गङ्गासारेते नयै। अर्थदायको भवामि । किलक्षणः अहम् । तज्ञलेन तस्याः गङ्गायाः जलेन पूरिताञ्जिः ॥ ३ ॥

है सरस्वती ! जो तेरे दोनों चरण-कमल हृदयमें स्थित होकर लोगोंकी जड़ता (अज्ञानता) को नष्ट करनेवाले तथा रज (पापरूप धूलि ) से रहित होते हुए उस जड़ और धूलियुक्त कमलकी अपेक्षा अपूर्वता ( विशेषता ) को प्राप्त होते हैं वे तेरे दोनों चरण-कमल समस्त देवोंके मुकुटोंसे स्पर्शित होते हुए जयवन्त होवें ॥ १ ॥ हे सरस्वती ! जो तेरा तेज न दिनकी अपेक्षा करता है और न रात्रिकी भी अपेक्षा करता है, न अभ्यन्तरकी अपेक्षा करता है और न बाह्यकी भी अपेक्षा करता है, तथा न सन्तापको करता है और न जड़ता-को भी करता है; उस समस्त पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाले तेरे तेजकी मैं स्तुति करता हूं।। विशेषार्थ-अभिपाय यह है कि सरस्ततीका तेज सूर्य और चन्द्रके तेजकी अपेक्षा भी अधिक श्रेष्ठ है। इसका कारण यह है कि सूर्यका तेज जहां दिनकी अपेक्षा करता है वहां चन्द्रमाका तेज रात्रिकी अपेक्षा करता है, इसी प्रकार सूर्यका तेज यदि सन्तापको करता है तो चन्द्रका तेज जड़ता (शीतलता) को करता है। इसके अतिरिक्त ये दोनों ही तेज केवल वाह्य अर्थको और उसे भी अल्प मात्रामें ही प्रकाशित करते हैं, न कि अन्तरतस्वको भी । परन्तु सरस्वतीका तेज दिन और रात्रिकी अपेक्षा न करके सर्वदा ही वस्तुओंको प्रका-शित करता है। वह न तो सूर्यतेजके समान जनको सन्तप्त करता है और न चन्द्रतेजके समान जङ्गताको हीं करता है, विक वह लोगोंके सन्तापको नष्ट करके उनकी जड़ता (अज्ञानता) को भी दूर करता है। इसके अतिरिक्त वह जैसे वाद्य पदार्थोंको प्रकाशित करता है वैसे ही अन्तस्तत्त्वको भी प्रगट करता है। इसीलिये वह सरस्वतीका तेज सूर्य एवं चन्द्रके तेजकी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ होनेके कारण स्तुति करनेके योग्य है।। २ ॥ हे सरखती माता ! तेरे ही प्रसादसे निपुणताको प्राप्त करके जो में इस समय तेरी म्तुतिक विपयमें कवि हुआ हूं अर्थात् कविता करनेके लिये उद्यत हुआ हूं वह इस प्रकार है जैसे कि मानों में

<sup>🞙 🖚</sup> लत्पादर्पकानं तव चरणकामलं । 🗵 क कामलम् । 🗵 आ सरिते नयाः, कासरितः नयाः ।

- 779) श्रुतादिकेव स्यपि तावकीं श्रियं स्तुवन्नराक्तो ऽहिमिति प्रपद्यते। जयेति वर्णद्वयमेव माहशा वदन्ति यदेवि तदेव साहसम्॥ ४॥
- 780) त्वमत्र लोकत्रयसदानि स्थिता प्रदीपिका बोधमयी सरस्वती। तदन्तरस्थाखिलवस्तुसंचयं जनाः प्रपश्यन्ति सदृष्टयो ऽप्यतः॥५॥
- 781) नभःसमं वर्तमं तवातिनिर्मलं पृथु प्रयातं विवुधैर्न कैरिह। तथापि देवि प्रतिभासते तरां यदेतद्शुण्णमित्र क्षणेन तु॥६॥

भो देवि। भो मातः । श्रुतादिकेवली अपि तावकी श्रियं स्तुवन् सन् अहम् अशक्तः, स श्रुतकेवली इति प्रतिपद्यते इति व्रवीति। यस्मात्कारणात्। भो देवि। मादशाः पुरुषाः। त्वं जय इति वर्णद्वयम्। एव निश्चयेन। वदन्ति। तदेव साहसम् अद्भुतं गरिष्टम्॥ ४॥ भो सरखित भो मातः। त्वम् अत्र लोकत्रयसद्यनि गृहे। बोधमयी ज्ञानमयी। प्रदीपिका स्थिता अपि वर्तते। अतः बोधमयीदीपिकायाः सकाशात्। जनाः लोकाः। तदन्तरस्थाखिलवस्तुसंचयं तस्य लोकत्रयस्य अन्तरस्थम् अखिलवस्तुसंचयं समूहम्। प्रपश्यन्ति अवलोकयन्ति। किलक्षणा जनाः। सदृष्टयः दर्शनयुक्ताः भव्याः॥ ५॥ भो देवि। तव वर्श्व मार्गः। नभःसमम् आकाशवत् अतिनिर्मलम्। तु पुनः। यत् तव अतिनिर्मलं मार्गः । पृथु विस्तीर्णं वर्तते। इह तव वर्श्वनि मार्गे। किविद्ययेः न प्रयातं गुरुतां प्राप्तम्। तथापि क्षणेन। तराम् अतिशयेन। एतत् तव मार्गम् अक्षुण्णम् अवाहितम् इव प्रतिभासते।

गंगा नदीके पानीको अंजुलीमें भरकर उससे उसी गंगा नदीको अर्घ देनेके लिये ही उद्यत हुआ हूं ॥ ३ ॥ हे देवी ! जब तेरी लक्ष्मीकी स्तुति करते हुए श्रुतकेवली भी यह स्वीकार करते हैं कि 'हम स्तुति करनेमें असमर्थ हैं ' तब फिर मुझ जैसे अल्पज्ञ मनुष्य जो तेरे विषयमें 'जय ' अर्थात् तू जयवन्त हो, ऐसे दो ही अक्षर कहते हैं उसको भी साहस ही समझना चाहिये॥ ४ ॥ हे सरस्वती! तुम तीन लोकरूप भवनमें स्थित वह ज्ञानमय दीपक हो कि जिसके द्वारा दृष्टिहीन (अन्धे) मनुष्योंके साथ दृष्टियुक्त (सूझता) मनुष्य भी उक्त तीन लोकरूप भवनके भीतर स्थित समस्त वस्तुओंके समृहको देखते हैं॥ विशेषार्थ— यहां सरस्वतीके लिये दीपककी उपमा दे करके उससे भी कुछ विशेषता प्रगट की गई है। वह इस प्रकारसे-दीपकके द्वारा केवल सदृष्टि (नेत्रयुक्त) प्राणियोंको ही पदार्थका दर्शन होता है, न कि दृष्टिहीन मनुष्योंको भी । परन्तु सरस्वतीमें यह विशेषता है कि उसके प्रसादसे जैसे दृष्टियुक्त मनुष्य पदार्थका ज्ञान प्राप्त करते हैं वैसे ही दृष्टिहीन (अन्ध) मनुष्य भी उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। यहां तक कि सरस्वतीकी उत्कर्षतासे केवलज्ञानको प्राप्त करके जीव समस्त विश्वके भी देखनेमें समर्थ हो जाता है जो कि दीपकके द्वारा सम्भव नहीं है॥५॥ हे देवी! तेरा मार्ग आकाशके समान अत्यन्त निर्मल एवं विस्तृत है, इस मार्गसे कौन-से विद्वानोंने गमन नहीं किया है ? अर्थात् उस मार्गसे बहुत-से विद्वान् जाते रहे हैं। फिर भी यह क्षणभरके लिये अतिशय अक्षुण्ण-सा ( अनभ्यस्त-सा ) ही प्रतिभासित होता है ॥ विशेषार्थ- जब किसी विशिष्ट नगर आदिके पार्थिव मार्गसे जनसमुदाय गमनागमन करता है तब वह अक्षुण्ण न रहकर उनके पादचिहादिसे अंकित हो जाता है। इसके अतिरिक्त उसके संकुचित होनेसे कुछ ही मनुष्य उस परसे आ-जा सकते हैं, न कि एक साथ बहुत-से । किन्तु सरस्वतीका मार्ग आकाशके समान निर्मल एवं विशाल है । जिस प्रकार आकाशमार्गसे यद्यपि अनेकों विबुध (देव ) व पक्षी आदि एक साथ प्रतिदिन निर्वाधस्वरूपसे गमनागमन करते हैं, फिर भी वह टूटने-फूटने आदिसे रहित होनेके कारण विकृत नहीं होता, और इसीलिये ऐसा प्रतिभास होता है कि मानो यहांसे किसीका संचार ही नहीं हुआ है। इसी प्रकार सरस्वतीका भी मार्ग इतना विशाल है कि उस परसे अनेक विद्वज्जन कितनी भी दूर तक क्यों न जावें, फिर भी उसका न तो अन्त ही

- 782) तद्स्तु तावत्कवितादिकं नृणां तव प्रभावात्कृतलोकविस्मयम् । भवेत्तद्व्याशु पदं यदीक्षते तपोभिक्ष्रमुनिभिर्महात्मभिः॥ ७॥
- 783) भवत्कला यत्र न वाणि माजुपे न वेत्ति शास्त्रं स चिरं पठन्निप । मनागिप प्रीतियुतेन चक्षुषा यमीक्षसे कैर्न गुणैः स भूष्यते ॥ ८॥
- 784) स सर्ववित्पश्यति वेत्ति चाखिलं न वा भवत्या रहितो ऽपि बुध्यते। तद्रत्र तस्यापि जगञ्चयप्रभोस्त्वमेव देवि प्रतिपत्तिकारणम्॥ ९॥
- 785) चिरादतिक्केशशतैर्भवाम्युधौ परिभ्रमन् भूरि नरत्वमश्चते । तन्भुश्चेतत्युरुपार्थसाधनं त्वया विना देवि पुनः प्रणश्यति ॥ १० ॥
- 786) कदाचिद्रम्य त्वद्रनुत्रहं विना श्रुते ह्यधीते ऽपि न तत्त्वनिश्चयः। ततः कुतः पुंसि भवेद्विवेकिता त्वया विमुक्तस्य तु जन्म निष्फलम्॥११॥
- 787) विधाय मातः प्रथमं त्वदाश्रयं श्रयन्ति तन्मोक्षपदं महर्षयः। प्रदीपमाश्रित्य गृहे तमस्तते यदीप्सितं वस्तु छमेत मानवः॥ १२॥

एतावता किं सूचितम्। तव मार्गो गहन इखर्थः ॥ ६ ॥ भो देवि । तव प्रभावात् नृणां किवतादिकं भवेत् । किंलक्षणं किवतादिकम् । कृतलोकिवस्ययम् । तत्किवतादिकं तावत् दूरे तिष्ठतु । तव प्रभावात् । तत्पदम् अपि । आशु शीम्रेण । भवेत् । यत्पदं महात्मिः मुनिभिः । उपैः तपोभिः । ईक्ष्यते अवलोक्यते ॥ ७ ॥ भो वाणि भो देवि । यत्र यस्मिन् मानुपे भवत्कला न वर्तते स नरः । विरं चिरकालम् । पठविष शास्त्रं न वेति न जानाति । भो देवि । प्रीतियुतेन चक्क्षपा मनाग् अपि यं नरम् ईक्षसे त्वं विलोकयि स नरः कैः गुणैर्न भूष्यते । अपि तु सर्वैः भूष्यते ॥ ८ ॥ भो देवि । अत्र लोके । स पुमान् सर्वेवित् यः त्वां स्परति । भवत्या त्वया । रिहतः सर्ववित् न । त्वया युक्तः अखिलं समस्तं पर्यति । च पुनः । अखिलं वेति जानाति । वा तस्यापि जगत्प्रभोः वीतरागस्य । प्रतिपत्तिकारणं ज्ञानस्य कारणं त्वमेव ॥ ९ ॥ भो देवि । तनुमृत् जीवः । भवाम्नुषो संसारसमुद्रे । भूरि चिरकालम् । परिश्रमन् चिरात् अतिक्कृशशतैः कृत्वा नरत्वम् अश्वते प्राप्नोति । पुनः त्वया विना एतत्पुरुवार्धसाधनम् । प्रणश्यिति विनाशं गच्छिति ॥ १० ॥ भो अम्ब भो मातः । त्वरनुप्रहं विना तव प्रसादेन विना । हि यतः । श्रुते अधीतेऽपि शास्त्रे पठिते अपि । तत्त्वनिक्षयः कदाचित् न भवेत् । ततः कारणात् । पुंति पुरुषे विवेकिता कृतः भवेत् । तु पुनः । त्वया विमुक्तस्य जीवस्य । जन्म मनुष्यपदम् । निष्पलं भवेत् ॥ १० ॥ भो मातः । महपंयः प्रथमं त्वदा-भवेत् ॥ १० ॥ भो मातः । सहपंयः प्रथमं त्वदा-

आता है और न उसमें किसी प्रकारका विकार भी हो पाता है। इसीलिये वह सदा अक्षुण्ण वना रहता है। ६ ॥ हे देवी! तेरे प्रभावसे मनुष्य जो लोगोंको आश्चर्य उत्पन्न करनेवाली कविता आदि करते हैं वह तो दूर ही रहे, कारण कि उससे तो वह पद (मोक्ष) भी शीघ्र प्राप्त हो जाता है जिसे कि महात्मा मुनिजन तीच्न तपश्चरणके द्वारा देख पाते हैं॥ ७॥ हे वाणी! जिस मनुष्यमें आपकी कला नहीं है वह चिर काल तक पढ़ता हुआ भी शास्त्रको नहीं जान पाता है। और तुम जिसकी ओर प्रीतियुक्त नेत्रसे थोड़ा भी देखती हो वह किन किन गुणोंसे विभूषित नहीं होता है, अर्थात् वह अनेक गुणोंसे मुशोमित हो जाता है॥ ८॥ हे देवी! जो सर्वज्ञ समस्त पदार्थोंको देखता और जानता है वह भी तुमसे रहित होकर नहीं जानता—देखता है। इसल्यि तीनों लोकोंके अधिपति उस सर्वज्ञके भी ज्ञानका कारण तुम ही हो॥ ९॥ हे देवी! चिर कालसे संसारस्त्रप समुद्रमें परिभ्रमण करता हुआ प्राणी सेकडों महान् कप्टोंको सहकर पुरुपार्थ (धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष) की साधनभूत जिस मनुष्य पर्यायको प्राप्त करता है वह भी तेरे विना नष्ट हो जाती है॥ १०॥ हे माता! यदि कदाचित् मनुष्य पर्यायको प्राप्त करता है वह भी तेरे विना नष्ट हो जाती है॥ १०॥ हे माता! विद कदाचित् मनुष्य तेरे अनुमहके विना शासका अध्ययन भी करता है तो भी उसे तत्त्वका निश्चय नहीं हो पाता। तत्र ऐसी अवत्थामें भटा उसे विवेकनुद्धि कहांसे हो सकती है वेवी! तुझसे रहित प्राणीका जन्म निष्कर होता है ॥ १२॥ हे माता!

- 788) त्विय प्रभूतानि पदानि देहिनां पदं तदेकं तदिप प्रयच्छिस । समस्तग्रक्कापि सुवर्णविग्रहा त्वमत्र मातः कृतचित्रचेष्टिता ॥ १३॥
- 789) समुद्रघोषाकृतिरहिति प्रभौ यदा त्वमुत्कर्षमुपागता भृशम्। अशेषभाषात्मतया त्वया तदा कृतं न केषां हृदि मातर हृतम्॥ १४॥
- 790) सचक्षुरप्येष जनस्त्वया विना यद्न्ध एवेति विभाव्यते वुधैः। तद्स्य लोकत्रितयस्य लोचनं सरस्वति त्वं परमार्थदर्शने॥ १५॥

ायम् । विधाय कृत्वा । मोक्षपदं श्रायन्ति शप्तुवन्ति । यत् मानवः नरः । तमस्तते तमोव्याप्ते ग्रहे प्रदीपम् आश्रिस । ईप्सितं तिन्छतं वस्तु । लभेत प्राप्नोति ॥ १२ ॥ भो मातः । अत्र जगति । त्वं कृतिचित्रचेष्टिता वर्तसे । त्वयि विषये । प्रभूतानि । तिन्दि विह्नां जीवानां तदेकं पदं प्रयच्छित ददासि । किलक्षणा त्वम् । समस्तशुक्रापि सुवर्णविग्रहा सुष्टं [ष्टु ] वर्ण । पुवर्ण श्रितं प्रसौ । व्यवहारेण सुवर्णमयन्छविश्वरीरा इत्यर्थः ॥ १३ ॥ भो मातः । यदा काले त्वम् । अर्हति प्रभौ । विवेशे । स्वाम् अत्यर्थम् । उत्कर्षम् उपागता उत्कर्षतां प्राप्ता । किलक्षणा त्वम् । समुद्रघोषाकृतिः । तदा त्वया अशेषभाषात्मतया । विभावस्वरेण । केषां जीवानां हृदि अद्भुतम् आश्र्यं न कृतम् । अपि तु सर्वेषां हृदि आश्र्यं कृतम् ॥ १४ ॥ भो सरस्वति । । । । । । । । । । सचक्षुरिप नेत्रयुक्तोऽिप जनः बुधैः अन्ध इति विभाव्यते कथ्यते । तत्तस्मात्कारणात् । अस्य

नहामुनि जब पहिले तेरा अवलम्बन लेते हैं तब कहीं उस मोक्षपदका आश्रय ले पाते हैं। ठीक भी हैं— ानुष्य अन्धकारसे व्याप्त घरमें दीपकका अवलम्बन लेकर ही इच्छित वस्तुको प्राप्त करता है ॥ १२ ॥ हे माता ! तुम्हारे विषयमें प्राणियोंके बहुत-से पद हैं, अर्थात् प्राणी अनेक पदोंके द्वारा तुम्हारी स्तुति करते हैं, तो भी तुम उन्हें उस एक ही पद ( मोक्ष )को देती हो। तुम पूर्णतया धवल हो करके भी उत्तम वर्णमय ( अकारादि अक्षर स्वरूप ) शरीरवाली हो । हे देवी ! तुम्हारी यह प्रवृत्ति यहां आश्चर्यको उत्पन करती है ॥ विशेषार्थ— सरस्वतीके पास मनुष्योंके बहुत प्द हैं, परंतु वह उन्हें एक ही पद देती है; इस प्रकार यद्यपि यहां शब्दसे विरोध प्रतीत होता है, परन्तु यथार्थतः विरोध नहीं है। कारण यह कि यहां 'पद' शब्दके दो अर्थ हैं— शब्द और स्थान । इससे यहां वह भाव निकलता है कि मनुष्य वहुत-से शब्दोंके द्वारा जो सरस्वतीकी स्तुति करते हैं उससे वह उन्हें अद्वितीय मोक्षपदको प्रदान करती है। इसी प्रकार जो सरस्वती पूर्णतया धवल (श्वेत) है वह सुवर्ण जैसे शरीरवाली कैसे हो सकती है। यह भी यद्यपि विरोध प्रतीत होता है, परन्तु वास्तवमें विरोध यहां कुछ भी नहीं है। कारण यह कि शुक्र शब्दसे अभिप्राय यहां निर्मलका तथा वर्ण शब्दसे अभिप्राय अकारादि अक्षरोंका है। अत एव भाव इसका यह हुआ कि अकारादि उत्तम वर्णोंरूप शरीरवाली वह सरखती पूर्णतया निर्मल है।। १३॥ हे माता! जव तुम भगवान् अरहन्तके विषयमें समुद्रके शब्दके समान आकारको धरण करके अतिशय उत्कर्षको प्राप्त होती हो तव समस्त भाषाओंमें परिणत होकर तुम किन जीवोंके हृदयमें आश्चर्यको नहीं करती हो ! अर्थात् सभी जीवोंको आश्चर्यान्वित करती हो ॥ विशेषार्थ- जिनेन्द्र भगवान्की जो समुद्रके शब्द समान गम्भीर दिन्यव्यनि खिरती है यही वास्तवमें सरस्वतीकी सर्वोत्कृष्टता है । इसे ही गणधर देव बारह अंगोंमें प्रथित करते हैं। उसमें यह अतिशयविशेष है कि जिससे वह समुद्रके शब्दके समान अक्षरमय न होकर भी श्रोताजनोंको अपनी अपनी भाषास्वरूप प्रतीत होती है और इसीलिये उसे सर्वभाषात्मक कहा जाता है ॥ १४ ॥ हे सरस्वति ! चूंकि यह मनुष्य तुम्हारे विना आंखोंसे सहित होकर

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> दा अध्यक्ति । २ दा मुद्रं मुक्या मुद्रु वर्ण ।

- 791) गिरा नरप्राणितमेति सारतां कवित्ववक्तृत्वगुणेन सा च गीः। इदं द्वयं दुरुभमेव ते पुनः प्रसादलेशादपि जायते नृणाम्॥ १६॥
- 792) नृणां भवत्संनिधिसंस्कृतं श्रवो विहाय नान्यद्वितमक्षयं च तत्। भवेद्विवेकार्थमिदं परं पुनर्विमृद्धतार्थं विषयं स्वमर्पयत्॥ १७॥
- 793) कृतापि ताल्वोष्ठपुटादिभिर्नुणां त्वमादिपर्यन्तविवर्जितस्थितिः। इति त्वयापीदशधर्मयुक्तया स सर्वथैकान्तविधिर्विचूर्णितः॥ १८॥
- 794) अपि प्रयाता वशमेकजन्मिन द्युधेनुचिन्तामणिकल्पपाद्पाः। फलन्ति हि त्वं पुनरत्र वा परे भवे कथं तैरुपमीयसे दुधैः॥ १९॥

छोकित्रितयस्य । परमार्थदर्शने त्वं लोचनम् ॥ १५ ॥ भो देवि । तव गिरा वाण्या कृत्वा । नरस्य प्राणितं जीवितम् । सारतां सफलताम् । एति गच्छति । च पुनः । सा गीः । किवत्ववकृत्वगुणेन श्रेष्ठा वर्तते । इदं द्वयं किवत्व-वक्तृत्वम् । दुर्लभम् एव । पुनः । ते तव । प्रसादांत् प्रसादलेशात् अपि चृणां द्वयं जायते ॥ १६ ॥ चृणां पुरुपाणाम् । भो देवि । भवत्संनिधिसंस्कृतम् । तव नैकव्यं तद समीपम् । श्रवः तव श्रवणम् । विहाय त्यक्त्वा । अन्यत् श्रवणम् । अक्षयम् । हितं हितकारकं न । तत्तस्या-कारणात् । तव श्रवणेन इदं विवेकार्थं भवेत् । पुनः परम् अन्यत् श्रवणम् । विमृहतार्थम् । स्वम् आत्मानं विषयं जडत्व-गोचरम् । अपयत् ददत् ॥ १७ ॥ इति अमुना प्रकारेण । त्वं नृणां ताल्वोष्ठपुटादिभिः कृतापि । भो देवि । त्वम् आदि-पर्यन्त-अन्तविवर्जित-रहित-स्थितिः वर्तसे । त्वया ईदशधर्मयुक्तया आद्यन्तरहितया । स सर्वथा एकान्तविधिः विचृणितः स्फेटितः ॥१८॥ भो देवि । द्वभेनुचिन्तामणिकल्पपादपाः कामधेनुचिन्तामणिरलकल्पनृक्षाः । वशं प्रयाताः । एकजन्मिन फलन्ति । पुनः त्वम् ।

भी विद्वानोंके द्वारा अन्धा (अज्ञान) ही समझा जाता है, इसीलिये तीनों लोकोंके प्राणियोंके लिये यथार्थ तत्त्वका दर्शन (ज्ञान) करानेमें तुम अनुपम नेत्रके समान हो ॥ १५॥ जिस प्रकार वाणीके द्वारा मनुष्योंका जीवन श्रेष्ठताको प्राप्त होता है उसी प्रकार वह वाणी भी कवित्व और त्रकृत्व गुणोंके द्वारा श्रेष्ठताको प्राप्त होती है। ये दोनों (कवित्व और वक्तत्व) यद्यपि दुर्लभ ही हैं, तो भी है देवी! तेरी थोड़ी-सी भी प्रसन्नतासे वे दोनों गुण मनुष्योंको प्राप्त हो जाते हैं ॥ १६ ॥ हे सरस्वती ! तुम्हारी समीपतासे संस्कारको प्राप्त हुए श्रवण ( कान ) को छोड़कर मनुप्योंका दूसरा कोई अविनधर हित नहीं है। तुम्हारी समीपतासे संस्कृत यह श्रवण विवेकका कारण होता है तथा अपनेको विपयकी ओर प्रवृत्त करानेवाला दूसरा श्रवण अविवेकका कारण होता है ॥ विशेषार्थ-अभिप्राय इसका यह है कि जो मनुप्य अपने कानोंसे जिनवाणीका श्रवण करते हैं उनके कान सफल हैं। इससे उनको अविनश्वर मुखकी प्राप्ति होती है। परन्तु जो मनुष्य उन कानोंसे जिनवाणीको न सुनकर अन्य रागवर्धक कथाओं आदिको सुनते हैं वे विवेकसे रहित होकर विषयभोगमें प्रवृत्त होते हैं और इस प्रकारसे अन्तमें असद्य दुलको भोगते हैं ॥ १७ ॥ है भारती ! यद्यपि तू मनुष्योंके तालु और ओष्ठपुट आदिके द्वारा उत्पन्न की गई है तो भी तेरी स्थिति आदि और अन्तसे रहित है, अर्थात् तू अनादिनिधन है। इस प्रकारके धर्म (अनेकान्त) से संयुक्त त्ने सर्वथा एकान्तविधानको नष्ट कर दिया है ॥ विशेषार्थ-वाणी कथंचित् नित्य और कथंचित् अनित्य भी है। वह वर्ण-पद-वाक्यरूप वाणी चूंकि तालु और ओष्ठ आदि स्थानोंसे उत्पन्न होती है अत एव पर्याय-लह्पसे अनित्य है। साथ ही द्रव्यस्वरूपसे चूंकि उसका विनाश सम्भव नहीं है अत एव द्रव्यस्वरूपसे अथवा अनादिप्रवाहसे वह नित्य भी है।इस प्रकार अनेकान्तस्वरूप वह वाणी समस्त एकान्त मतोंका निराकरण करती है।।१८॥ कामघेनु, चिन्तामणि और कल्पवृक्ष ये अधीनताको प्राप्त होकर एक जन्ममें ही फल देते हैं। परन्तु

१ रा चापरे। २ रा प्रसादाद् प्रसादलेसाद्।

- 795) अगोचरो वासरकृत्रिशाकृतोर्जनस्य यद्येतसि वर्तते तमः। विभिद्यते वागधिदेवते त्वया त्वमुत्तमञ्योतिरिति प्रणीयसे॥ २०॥
- 796) जिनेश्वरस्वच्छसरःसरोजिनी त्वमङ्गपूर्वादिसरोजराजिता। गणेशहंसवजसेविता सदा करोपि केषां न मुदं परामिह॥ २१॥
- 797) परात्मतत्त्वप्रतिपत्तिपूर्वकं परं पदं यत्र सति प्रसिद्ध्यति । कियत्ततस्ते स्फुरतः प्रभावतो नृपत्वसौभाग्यवराङ्गनादिकम् ॥ २२ ॥
- 798) त्वदङ्किपद्मद्यभिक्तभाविते तृतीयमुन्मीलति वोधलोचनम्। गिरामधीशे सह केवलेन यत् समाश्रितं स्पर्धमिवेक्षते ऽखिलम्॥ २३॥

अत्र जन्मिन । अपरे भने अपरजन्मिन फलिस । तैः कल्प गृक्षादिभिः । कथम् उपमीयसे ॥ १९ ॥ भो नागिधदेनते भो मातः। त्वया तमः विभिन्नते दूरीिकयते । यत्तमः जनस्य चेतिस नर्तते । यत्तमः । नासरकृत्रिशाकृतोः सूर्याचन्द्रमसोः । अगोचरः अगम्यः । इति हेतोः त्वम् । उत्तमज्योतिः । प्रगीयसे कथ्यसे ॥ २० ॥ भो देवि । त्वम् । इह लोके । केषां जीवानाम् । परां मुदं हर्षं न करोषि । अपि तु सर्वेषां प्राणिनां मुदं करोषि । किलक्षणा त्वम् । जिनेश्वरस्त्रच्छसरोवरस्य सरोजिनी कमिलनी नर्तसे । पुनः किलक्षणा त्वम् । अङ्गपूर्वादिसरोजकमलानि तैः राजिता शोभिता । पुनः किलक्षणा त्वम् । गणेश-गणधरदेव-हंसव्रज-समूहैः सेविता । सदाकाले ॥ २१ ॥ ततः कारणात् । ते तव । स्फुरतः प्रभावतः सकाशात् । नृपत्वसौभाग्यवराङ्गनादिकं कियन्मात्रम् । यत्र तव प्रभावे सति परं पदं प्रसिद्ध्यति । किलक्षणं पदम् । परात्मतत्त्वप्रतिपत्तिपूर्वकं भेदज्ञानपूर्वकम् ॥ २२ ॥ भो देवि । त्वदिङ्गपद्मद्मिभाविते नरे तव चरणकमलभक्तियुक्ते नरे । तृतीयं वोधलोचनं ज्ञाननेत्रम् । उन्मीलति प्रगटी-भवित । स्त्वते । विराम् अधीशे सर्वज्ञे । केवलेन सह स्पर्द्धं समाश्रितम् इव । यतृतीयलोचनम् । अखिल

हे देवी! तू इस भवमें और परभवमें भी फल देती है। फिर भला विद्वान् मनुष्य तेरे लिये इनकी उपमा कैसे देते हैं ? अर्थात् तू इनकी उपमाके योग्य नहीं है— उनसे श्रेष्ठ है ॥१९॥ हे वागिधदेवते ! लोगोंके चित्तमें जो अन्धकार (अज्ञान) स्थित है वह सूर्य और चन्द्रका विषय नहीं है, अर्थात् उसे न तो सूर्य नष्ट कर सकता है और न चन्द्र भी। परन्तु हे देवी! उसे (अज्ञानान्धकारको) तू नष्ट करती है। इसिलये तुझे 'उत्तमज्योति' अर्थात् सूर्य-चन्द्रसे भी श्रेष्ठ दीप्तिको धारण करनेवाली कहा जाता है ॥ २०॥ हे सरस्वती! तुम जिनेन्द्ररूप सरोवरकी कमलिनी होकर अंग-पूर्वीदिरूप कमलोंसे शोभायमान तथा निरन्तर गणधररूप हंसोंके समूहसे सेवित होती हुई यहां किन जीवोंके लिये उत्कृष्ट हर्षको नहीं करती हो ? अर्थात् सब ही जनोंको आनन्दित करती हो ॥ २१ ॥ हे देवी ! जहां तेरे प्रभावसे आत्मा और पर ( शरीरादि ) का ज्ञान हो जानेसे प्राणीको उत्कृष्ट पद (मोक्ष) सिद्ध हो जाता है वहां उस तेरे दैदीप्यमान प्रभावके आगे राजापन, सुभगता एवं सुन्दर स्त्री आदि क्या चीज हैं? अर्थांत् कुछ भी नहीं है ।। विशेषार्थ— अभिप्राय यह है कि जिनवाणीकी उपासनासे जीवको हित एवं अहितका विवेक उत्पन्न होता है और इससे उसे सर्वेत्कृष्ट मोक्षपद भी प्राप्त हो जाता है। ऐसी अवस्थामें उसकी उपासनासे राजपद आदिके प्राप्त होनेमें भला कौन-सी कठिनाई है? कुछ भी नहीं ॥ २२ ॥ हे वचनोंकी अधीश्वरी! जो तेरे दोनों चरणोंरूप कमलोंकी भक्तिसे परिपूर्ण है उसके पूर्ण श्रुतज्ञानरूप वह तीसरा नेत्र प्रगट होता है जो कि मानो केवल-ज्ञानके साथ स्पर्धाको ही प्राप्त हो करके उसके विषयभूत समस्त विश्वको देखता है ॥ विशेषार्थ-अभिप्राय यह है कि जिनवाणीकी आराधनासे द्वादशांगरूप पूर्ण श्रुतका ज्ञान प्राप्त होता है जो विषयकी अपेक्षा केवलज्ञानके ही समान है। विशेषता दोनोंमें केवल यही है कि जहां श्रुतज्ञान उन सब पदार्थोंको परोक्ष

मधनं ० २९

- 799) त्वमेव तीर्थे शुचिवोधवारिमत् समस्तलोकत्रयशुद्धिकारणम् । त्वमेव चानन्दसमुद्रवर्धने मृगाङ्कमूर्तिः परमार्थदर्शिनाम् ॥ २४ ॥
- 800) त्वयादिवोधः खलु संस्कृतो व्रजेत् परेषु वोधेष्विखलेषु हेतुताम्। त्वमिक्ष पुंसामितदूरदर्शने त्वमेव संसारतरोः कुठारिका॥ २५॥
- 801) यथाविधानं त्वमनुस्मृता सती गुरूपदेशो ऽयमवर्णभेदतः। न ताः श्रियस्ते न गुणा न तत्पदं प्रयच्छिस प्राणभूते न यच्छुमे ॥ २६॥
- 802) अनेकजन्मार्जितपापपर्वतो विवेकवञ्रेण स येन भिद्यते । भवद्वपुःशास्त्रघनान्त्रिरेति तत्सदर्थवाक्यामृतभारमेदुरात्॥ २७॥

समस्तम् । ईक्षते पश्यति ॥ २३ ॥ भो देवि । त्वमेव तीर्थं ग्रुन्वियोधवारिमत् । त्वमेव समस्तलोकत्रयग्रुद्धिकारणम् । त्वमेव आनन्दसमुद्रवर्धने परमार्थदर्शिनां मृगाङ्कमृतिः ॥ २४ ॥ खलु इति सल्ये । भो देवि । त्वया आदिवोधः मतिज्ञानम् । संस्कृतः

803) तमांसि तेजांसि विजित्य वास्तयं प्रकाशयद्यत्परमं महन्महः। न छुप्यते तैर्न च तैः प्रकाश्यते स्वतः प्रकाशात्मकमेव नन्दतु ॥ २८॥

व्रजेत् अलंकृतः । परेषु अखिलेषु श्रुतज्ञानादिवोधेषु हेतुतां व्रजेत् । भो देवि । त्वं पुंसाम् अतिदूरदर्शने अक्षि नेत्रम् । त्वमेव संसारतरोः कुठारिका ॥ २५ ॥ भो शुभे मनोज्ञे भो देवि । अयं गुरूपदेशः । त्वं यथाविधानम् । अवर्णमेदतः अक्षरमेदरहितात् अथवा अकारादि-अक्षरभेदात् । अनुस्मृता सती आराधिता सती । तत्पदं न यत्पदं प्राणभृते जीवाय न प्रयच्छति न ददाि । ताः श्रियः न ते गुणाः न याः श्रियः यान् गुणान् न प्रयच्छति ॥ २६ ॥ भो देवि । स अनेकजन्मना अर्जितः पापपर्वतः येन विवेकवज्रेण भिराते तद्विवेकवज्रम् । भवद्वपुःशास्त्रघनात्-मेघात् निरेति निर्गच्छति । किलक्षणात् भवद्वपुःशास्त्रघनात् । सदर्थ-वाक्यामृतभारमेदुरात् स्याद्वादामृतपुष्टात् ॥ २७ ॥ वाङ्मयं महत् महः तेजः नन्दतु यन्महः तमासि अन्धकाराणि । तेजांि (अविशद) स्वरूपसे जानता है वहां केवलज्ञान उन्हें प्रत्यक्ष (विशद) स्वरूपसे जानता है। इसी वातको लक्ष्यमें रखकर यहां यह कहा गया है कि वह श्रुतज्ञानरूप तीसरा नेत्र मानो केवलज्ञानके साथ स्पर्धा ही करता है ॥ २३ ॥ हे देवि ! निर्मल ज्ञानरूप जलसे परिपूर्ण तुम ही वह तीर्थ हो जो कि तीनों लोकोंके समस्त प्राणियोंको शुद्ध करनेवाला है। तथा तत्त्वके यथार्थस्वरूपको देखनेवाले जीवोंके आनन्दरूप समुद्रके बढ़ानेमें चन्द्रमाकी मूर्तिको धारण करनेवाली भी तुम ही हो ॥ २४ ॥ हे वाणी! तुम्हारे द्वारा संस्कारको प्राप्त हुआ प्रथम ज्ञान (मतिज्ञान) या अक्षरवोध दूसरे समस्त (श्वतज्ञानादि) ज्ञानोंमें कारणताको प्राप्त होता है । हे देवि! तुम मनुष्योंके लिये दूरदेशस्य वस्तुओंके दिखलानेमें नेत्रके समान होकर उनके संसाररूप दक्षको काटनेके लिये कुठारका काम करती हो ॥ २५ ॥ हे शुभे ! जो प्राणी तेरा विधिपूर्वक सरण करता है— अध्ययन करता है— उसके लिये ऐसी कोई लक्ष्मी नहीं हैं, ऐसे कोई गुण नहीं हैं, तथा ऐसा कोई पद नहीं है, जिसे तू वर्णभेदके विना- ब्राह्मणत्व आदिकी अपेक्षा न करके- न देती हो । यह गुरुका उपदेश है। अभिपाय यह है कि तू अपना सारण करनेवालों (जिनवाणीमक्तों) के लिये समान-रूपसे अनेक प्रकारकी रूक्ष्मी, अनेक गुणों और उत्तम पदको प्रदान करती है ॥ २६ ॥ हे भारती! जिस विवेकस्प वज्रके द्वारा अनेक जन्मोंमें कमाया हुआ वह पापरूप पर्वत खण्डित किया जाता है वह विवेक-रूप वज समीचीन अर्थसे सम्पन्न वाक्योंरूप अमृतके भारसे परिपूर्ण ऐसे तेरे धतमय दारीररूप नेयसे प्रगट होता है ॥ विशेषार्थ-यहां विवेकमें वज्रका आरोप करके यह वतलाया गया है कि जिस प्रकार वज्रके द्वारा वर्षे वर्षे पर्वत खण्डित कर दिये जाते हैं उसी प्रकार विवेकरूप वज्रके द्वारा वरुवान् कर्मरूप पर्वत नष्ट कर दिये जाते हैं । वज्र जैसे जरुसे परिपूर्ण मेपसे उत्पन्न होता है वैसे ही यह विवेक भी समीचीन अधिक वीधक वाक्यरूप जलसे परिपूर्ण ऐसे सरस्वतीके शरीरम्त शास्त्रूप मेवसे उत्तव होता है । तास्त्र्य यह कि जिनवाणीके परिशीलनसे वह विवेकवुद्धि प्रगट होती है जिसके प्रभावसे नवीन क्रमीका संवर तथा प्रविसंचित फर्नोंकी निर्वरा होकर अविनधर सुल प्राप्त हो जाता है ॥ २७ ॥ राज्यनय सारा (द्रम्यस्त ) अन्यदार

- 804) तव प्रसादः कवितां करोत्यतः कथं जडस्तत्र घटेत मादशः। प्रसीद तत्रापि मित्र स्वनन्दने न जातु माता विगुणे ऽपि निष्टुरा॥ २९॥
- 805) इमामधीते श्रुतदेवतास्तुर्ति कृति पुमान् यो मुनिपद्मनिन्द्रिनः। स याति पारं कवितादिसद्गुणप्रवन्धसिन्धोः क्रमतो भवस्य च ॥ ३०॥
- 806) कुण्डास्ते ऽपि वृहस्पतिप्रभृतयो यस्मिन् भवन्ति ध्रुवं तस्मिन् देवि तव स्तुतिव्यतिकरे मन्दा नराः के वयम् । तद्वाक्चापल्लमेतदश्रुतवतामस्माकमम्व त्वया क्षन्तव्यं मुखरत्वकारणमसौ येनातिभक्तिग्रहः॥ ३१॥

सूर्यादीनां तेजांसि । विजिल्य प्रकाशयत् । पुनः परमं श्रेष्ठम् । यन्महः । तैः तमोिभः । न लुप्यते । च पुनः । तैः तेजोिभः । न प्रकार्यते । किंलक्षणं महः । स्वतः प्रकाशात्मकम् ॥ २८ ॥ भो मातः । अयं तव प्रसादः । नरः कवितां करोति । अतः तव प्रसादात्। तत्र कवित्वे। माद्दशः जङः कथं घटेत—समस्तेन र कथं घटेत। तत्रापि मयि प्रसीद। जातुन्वित्। विगुणे गुणरिहते अपि खनन्दने माता निष्ठुरा कठोरा न भवेत् ॥ २९ ॥ यः पुमान् इमां श्रुतदेवतास्तुतिम् अधीते पठित । किंलक्षणां स्तुतिम् । सुनिपद्मनिद्नः कृतिम् । स नरः । कवितादिसद्भणप्रवन्धसिन्धोः कवितादिगुणरचनासमुद्रस्य पारं याति । च पुनः । कमतः भवस्य पारं याति संसारस्य पारं गच्छति ॥ ३० ॥ भो देवि यस्मिन् तव स्तुतिन्यतिकरे स्तुतिसमृहे । तेऽपि वृहस्पतिप्रसृतयः देवाः । ध्रुवम् । कुण्ठाः मूर्खाः भवन्ति । तस्मिन् तव स्तोत्रे । वयं मन्दाः मूर्खाः नराः के । तत्तस्मात्कारणात् । भो अम्व भो मातः । अस्माकम् एतत् वाकृचापलं वचनचञ्चलत्वं त्वया क्षन्तव्यम् । किलक्षणानाम् अस्माकम् । अश्रुतवतां श्रुतरहितानाम् । येन कारणेन । मुखरत्वकारणं चपलत्वकाणम् । असौ अतिभक्तिग्रहः अतीव भक्तिवशः ॥ ३१ ॥ इति सरखतीस्तवनम् ॥ १५ ॥ और तेज ( सूर्य-चन्द्रादिकी प्रभा ) को जीतकर जिस उत्कृष्ट महान् तेजको प्रगट करता है वह न अन्धकारके द्वारा छप्त किया जा सकता है और न अन्य तेजके द्वारा प्रकाशित भी किया जा सकता है। वह स्वसंवेदन-स्वरूप तेज वृद्धिको प्राप्त होवे ॥ विशेषार्थ— जिनवाणीके अभ्याससे अज्ञानभाव नष्ट होकर केवलज्ञानरूप जो अपूर्व ज्योति प्रगट होती है वह सूर्य-चन्द्रादिके प्रकाशकी अपेक्षा उत्कृष्ट है। इसका कारण यह है कि सूर्य-चन्द्रादिका प्रकाश नियमित (क्रमशः दिन और रात्रि) समयमें रहकर सीमित पदार्थोंको ही प्रगट करता है। परन्तु वह केवलज्ञानरूप प्रकाश दिन व रात्रिकी अपेक्षा न करके—सर्वकाल रहकर—तीनों लोकों व तीनों कालोंके समस्त पदार्थींको प्रगट करता है। इस केवलज्ञानरूप प्रकाशको नष्ट करनेमें अन्धकार (कर्म) समर्थ नहीं है-वह स्व-परप्रकाशकस्वरूपसे सदा स्थिर रहनेवाला है ॥२८॥ हे सरस्वती ! तेरी प्रसन्नता ही कविताको करती है, क्योंकि, मुझ जैसा मूर्ख पुरुष भला उस कविताको करनेके लिये कैसे योग्य हो सकता है ? नहीं हो सकता । इसिछिये तू मुझ मूर्विके ऊपर भी प्रसन्न हो, क्योंकि, माता गुणहीन भी अपने पुत्रके विषयमें कठोर नहीं हुआ करती है ! ॥ २९ ॥ जो पुरुष मुनि पद्मनन्दीकी कृतिस्वरूप इस श्रुतदेवताकी स्तुतिको पढ़ता है वह कविता आदि उत्तमोत्तम गुणोंके विस्ताररूप समुद्रके तथा क्रमसे संसारके भी पारको प्राप्त हो जाता है।। ३०।। हे देवी! जिस तेरे स्वुतिसमूहके विषयमें निश्चयसे वे बृहस्पति आदि भी कुण्ठित (असमर्थ) हो जाते हैं उसके विष्यमें हम जैसे मन्दबुद्धि मनुष्य कीन हो सकते हैं? अर्थात् हम जैसे तो तेरी स्त्रुति करनेमें सर्वथा असमर्थ हैं। इसिलये हे माता! शास्त्रज्ञानसे रहित हमारी जो यह वचनोंकी चंचलता, अर्थात् स्तुतिरूप वचनप्रवृत्ति है, उसे तू क्षमाकर। कारण यह कि इस वाचालता (बकवाद) का कारण वह तेरी अतिशय भक्तिरूप ग्रह ( पिशाच ) है। अभिप्राय यह कि मैंने इस योग्य न होते हुए भी जो यह स्तुतिकी है वह केवल तेरी भक्तिके वश होकर ही की है ॥ ३१ ॥ इस प्रकार सरस्वतीस्तोत्र समाप्त हुआ ॥ १५॥

## [ १६. स्वयंभूस्तुतिः ]

807) स्वयंभुवा येन समुद्धृतं जगज्जडत्वक्ष्पे पतितं प्रमादतः। परात्मतत्त्वप्रतिपादनोक्षसद्वचोगुणैरादिजिनः स सेव्यताम्॥१॥

808) भवारिरेको<sup>र</sup> न परो ऽस्ति देहिनां सुद्धच रत्नत्रयमेक एव हि । स दुर्जयो येन जितस्तदाश्रयात्ततो ऽजितान्मे जिनतो ऽस्तु सत्सुखम् ॥ २॥

809) पुनातु नः संभवतीर्थकृज्जिनः पुनः पुनः संभवदुःखदुःखिताः। तद्तिनाशाय विमुक्तिवर्तमनः प्रकाशकं यं शरणं प्रपेदिरे॥३॥

810) निजैर्गुणैरप्रतिमैर्महानजो न तु त्रिलोकीजनतार्चनेन यः। यतो हि विश्वं लघु तं विमुक्तये नमामि साक्षादिभनन्दनं जिनम्॥४॥

स आदिजिनः सर्वज्ञः ऋषमदेवः सेव्यताम् । येन आदिजिनेन । परात्मतत्त्वप्रतिपादनेन उह्नसन्तः ये वचोगुणाः तैः वचोगुणैः । जगह समुद्धृतम् । किंलक्षणेन आदिजिनेन । स्वयंभुवा स्वयंभुवा स्वयंभुवा स्वयंभुवा जगत् । प्रमादतः जडत्वकूपे पिततम् ॥ १ ॥ हि यतः । देहिनां जीवानाम् । एकः भवः संसारः । अरिः शत्रुः । अपरः शत्रुनं अस्ति । च पुनः । एक एव एतत्रयं मुहृत् अस्ति । येन अजितेन । स र्वंसारशत्रुः-। तदाश्रयात् तस्य रत्नत्रयस्य आश्रयात् । जितः । किंलक्षणः संसार्यगुः । दुर्जयः । ततः कारणात् । अजितात् जिनतः सकाशात् । मे मम । सत्मुखम् अस्तु ॥ २ ॥ संभवतीर्थकृतः जिनः । नः अस्माकम् । पुनः पुनः पुनातु पवित्रीकरोतुँ । संभवः संसारः तस्य दुःखेन दुःखिताः प्राणिनः । यं शरणं प्रपेदिरे यं संभवतीर्थकर्ष प्राप्ताः । कस्मैः। तदिर्तिनाशाय संसारनाशाय । किलक्षणं तीर्थकरम् । विमुक्तिवर्यनः मोक्षमार्गस्य । प्रकाशकम् ॥ ३ ॥ तम् अभिनन्दनं जिनम् । विमुक्तये मोक्षाय । साक्षात् मनोवचनकायैः नमामि । यः अभिनन्दनः । निजैः गुणैः । अप्रतिमैः असमानैः । महान् वर्तते । तु पुनः । त्रिलोकीजनसमृह-अर्चनेन पूजनेन । महान् न । किंलक्षणः अभिनन्दनः । अजः जन्म-

स्वयम्भू अर्थात् स्वयं ही प्रवोधको प्राप्त हुए जिस आदि (ऋपभ ) जिनेन्द्रने प्रमादके वश होकर अज्ञानतारूप कुएँमें गिरे हुए जगत्के प्राणियोंका पर-तत्त्व और आत्मतत्त्व (अथवा उत्कृष्ट आत्मतत्त्व) के उपदेशमें शोभायमान वचनरूप गुणोंसे उद्धार किया है उस आदि जिनेन्द्रकी आराधना करना चाहिये॥ विशेपार्थ- यहां श्लोकमें प्रयुक्त गुण शब्दके दो अर्थ हैं हितकारकत्व आदि गुण तथा रस्सी। उसका अभिपाय यह है कि जिस प्रकार कोई मनुष्य यदि असावधानीसे कुएँमें गिर जाता है तो इतर दयाल मनुष्य कुएँमें रस्सियोंको डालकर उनके सहारेसे उसे वाहिर निकाल लेते हैं। इसी प्रकार भगवान् आदि जिनेन्द्रने जो बहुत से प्राणी अज्ञानताके वश होकर धर्मके मार्गसे विमुख होते हुए कप्ट भोग रहे थे उनका हितोप-देशके द्वारा उद्धार किया था- उन्हें मोक्षमार्गमें लगाया था। उन्होंने उनको ऐसे वचनों द्वारा पदार्थका स्वरूप समझाया था जो कि हितकारक होते हुए उन्हें मनोहर भी प्रतीत होते थे। 'हितं मनोहारि च दुर्छमं वनः ' इस उक्तिके अनुसार यह सर्वसाधारणको सुरुभ नहीं है ॥ १ ॥ प्राणियोंका संसार ही एक उत्रुष्ट राचु तथा रत्नत्रय ही एक उत्कृष्ट मित्र है, इनके सिगाय दूसरा कोई राचु अथवा मित्र नहीं है। जिसने उस रत्नत्रयरूप मित्रके अवलम्बनसे उस दुर्जिय संसाररूप रात्रुको जीत लिया है उस अजित जिनेन्द्रसे हुरी समीचीन सुख प्राप्त होवे ॥ २ ॥ वार वार जन्म-मरणरूप संसारके दुःवसे पीड़ित प्राणी उस पीड़ाको दूर फरनेफे लिये मोक्षमार्गको प्रकाशित करनेवाले जिस सम्भवनाथ तीर्थकरकी शरणमें प्राप्त हुए थे वह सम्भव जिनेन्द्र हमको पवित्र करे ॥ ३ ॥ अज अर्थात् जन्म-मरणसे रहित जो अभिनन्दन जिनेन्द्र अपने अनुपम गुणेंकि द्वारा महिमाको प्राप्त हुआ है, न कि तीनों होकोंके प्राणियों द्वारा की जानेवाली प्रजास; तथा जिसके आगे विश्व तुच्छ है अर्थात् जो अपने अनन्तज्ञानके द्वारा समन्त विश्वको साक्षान् ज्ञानता-देन्यता है उन

- 811) नयप्रमाणादिविधानसद्धरं प्रकाशितं तत्त्वमतीव निर्मेलम् । यतस्त्वया तत्सुमते ऽत्र तावकं तदन्वयं नाम नमो ऽस्तु ते जिन ॥५॥
- 812) रराज पद्मप्रभतीर्थकृत्सद्स्यशेपलोकत्रयलोकमध्यगः। नभस्युडुवातयुतः शशी यथा वचो ऽमृतैर्विपति यः स्पातु नः॥६॥
- 813) नरामराहीश्वरपीडने जयी धृतायुधो धीरमना झपध्वजः। विनापि शस्त्रेनंतु येन निर्जितो जिनं सुपार्श्व प्रणमामि तं सदा॥ ७॥
- 814) शशिप्रभो वागमृतांशुभिः शशी परं कदाचिन्न कलङ्कसंगतः। न चापि दोषाकरतां ययौ यतिर्जयत्यसौ संस्रतितापैनाशनः॥८॥

रहितः । हि यतः कारणात् । विश्वं समस्तम् । लघु स्तोकम् ॥ ४ ॥ भो सुमते भो जिन । त्वया यतः अतीव निर्मलं तत्त्वं प्रकाशितम् । किंलक्षणं तत्त्वम् । नयप्रमाणादिविधानसद्धटं नय-प्रमाणादियुक्तम् । तत्तस्मात्कारणात् । अत्र जगति । तावकं नाम । तदन्वयं यथार्थ[ र्थतां ] यातम् । ते तुभ्यं नमोऽस्तु ॥ ५ ॥ पद्मप्रभतीर्थकृत् जिनः । सदित समवसरणसभायाम् । अशेषलोकत्रयलोकमध्यगः मध्यवतां । रराज ग्रुग्धभे । यथा नभित आकाशे । उडुत्रातयुतः तारागणयुक्तः । शशी नन्द्रः । रराज । यः पद्मप्रभः वचोऽमृतः वर्षति स पद्मप्रभः नः अस्मान् पातु रक्षतु ॥ ६ ॥ तं सुपार्थं जिनं सदा प्रणमामि । नतु इति वितर्के । येन सुपार्थेन । शक्षीर्वेनापि । सपध्वजैः कामः । निर्जितः । किंलक्षणः कामः । नर-अमर-अहीश्वर-इन्द्रधरणेन्द्रचिकणां पीडने । जयी जेता । पुनः किंलक्षणः कामः । धतायुधः धीरमनाः ॥ ७ ॥ असौ शशिप्रभैः यतिः जयति । किंलक्षगः श्रीचन्द्र-प्रभः । संस्तितीपनाशनः । यः चन्द्रप्रभः वाक्-वचन—अमृत्त—अंग्रुभिः किरणः । परं श्रेष्टम् । शशी यः चन्द्रः कदाचित् कल्ड-

अभिनंदन जिनके लिये मैं मुक्तिके प्राप्त्यर्थ नमस्कार करता हूं ॥ ४ ॥ हे समुति जिनेन्द्र ! चूंकि आपने नय एवं प्रमाण आदिकी विधिसे संगत तत्त्व (वस्तु स्वरूप) को अतिशय निर्दोष रीतिसे प्रकाशित किया था, अत एव आपका सुमति (सु शोभना मतिर्यस्यासो सुमतिः=उत्तम बुद्धिवाला) यह नाम सार्थक है। हे जिन! आपको नमस्कार हो ॥ ५ ॥ जिस प्रकार आकाशमें तारासमूहसे संयुक्त होकर चन्द्र शोभायमान होता है उसी प्रकार जो पद्मप्रभ तीर्थंकर समवसरणसभामें तीनों लोकोंके समस्त प्राणियोंके मध्यमें स्थित होकर शोभायमान हुआ तथा जिसने वहां वचनरूप अमृतकी वर्षा की थी वह पद्मप्रभ जिनेन्द्र हमारी रक्षा करे ॥ ६ ॥ जो साहसी मीनकेतु (कामदेव) शक्षको धारण करके चक्रवर्ती, इन्द्र और धरणेन्द्रको भी पीडित करके उनके ऊपर विजय प्राप्त करता है ऐसे उस कामदेव सुभटको भी जिसने विना शस्त्रके ही जीत लिया है उस सुपार्ध जिनके लिये मैं सदा प्रणाम करता हूं।। विशेषार्थ— संसारमें कामदेव (विषयवासना) अत्यन्त प्रबल माना जाता है। दूसरोंकी तो बात ही क्या है, किन्तु इन्द्र, धरणेन्द्र और चक्रवर्ती आदि भी उसके वशमें देखे जाते हैं। ऐसे सुभट उस कामदेवके ऊपर वे ही विजय प्राप्त कर सकते हैं जिनके हृदयमें आत्म-परविवेक जागृत है। भगवान् सुपार्श्व ऐसे ही विवेकी महापुरुष थे। अत एव उन्हें उक्त कामदेवपर विजय प्राप्त करनेके लिये किसी शस्त्रादिकी भी आवश्यकता नहीं हुई। उन्होंने एक मात्र विवेकबुद्धिसे उसे पराजित कर दिया था । अत एव वे नमस्कार करनेके योग्य हैं ॥ ७॥ चन्द्रमाके समान प्रभावाले चन्द्रमभ जिनेन्द्र यद्यपि वचनरूप अमृतकी किरणोंसे चन्द्रमा थे, परन्तु जैसे चन्द्रमा कलंक (काला चिह्न) से सहित है वैसे वे कलंक (पाप-मल) से सिहत कभी नहीं थे। तथा जैसे चन्द्रमा दोषाकर (रात्रिको करनेवाला) है वैसे वे दोषाकर (दोषोंकी खानि) नहीं थे अर्थात् वे अज्ञानादि सब दोषोंसे रहित थे। वे संसारके

१ क मखध्वजः । २ च-प्रतिपाठोऽयम् । अ क श प्रभुर्वाग<sup>°</sup>। ३ च श पाप । ४ क प्रभुः । ५ श पाप । ६ श 'अमृत' नास्ति ।

- 815) यदीयपादद्वितयप्रणामतः पतत्यधो मोहनधूलिरङ्गिनाम्। शिरोगता मोहठकंप्रयोगतः स पुष्पदन्तः सततं प्रणम्यते॥९॥
- 816) सतां यदीयं वचनं सुशीतलं यदेव चन्द्रादिष चन्द्रनादिष । तद्रत्र लोके भवतापहारि यत् प्रणम्यते किं न स शीतलो जिनः ॥ १०॥
- 817) जगत्रये श्रेय इतो ह्ययादिति प्रसिद्धनामा जिन एप वन्यते। यतो जनानां वहुभक्तिशालिनां भवन्ति सर्वे सफला मनोरथाः॥ ११॥
- 818) पदार्वजयुग्मे तव वासुपूज्य तज्जनस्यै पुण्यं प्रणतस्य तद्भवेत् । यतो न सा श्रीरिह हि त्रिविष्टपे न तत्सुखं यन्न पुरः प्रधावति ॥ १२ ॥
- 819) मलैविंमुक्तो विमलो न कैर्जिनो यथार्थनामा भुवने नमस्कृतः। तदस्य नामस्मृतिरप्यसंशयं करोति वैमल्यमघात्मनामि ॥ १३॥

संगतः संयुतः न । च पुनः । यः तीर्थंकरः दोषाकरताम् अपि । न ययौ न यातवान् ॥ ८ ॥ स पुष्पदन्तः जिनः सततं प्रणम्यते । यदीयपादद्वितयप्रणामतः यस्य पुष्पदन्तस्य पादद्वयस्य प्रणामतः । अङ्गिनां प्राणिनाम् । मोद्दनधूिनः अधः पति । किलक्षणा मोहनधूिनः । मोहरुकप्रयोगतः शिरोगता ॥ ९ ॥ स शीतलः जिनः किं न प्रणम्यते । अपि त प्रणम्यते । यदीयं

वचनम् । सतां साधूनाम् । चन्द्रादिष चन्दनादिष सुशीतलम् । यदेव वचः । अत्र लोके । भवतापहारि संसारतापनाशनम् ॥ १० ॥ एपः श्रेयः इति प्रसिद्धनामा जिनः वन्यते । हि यतः । जगत्रये । इतः श्रेयसः सकाशात् । जनः । श्रेयः सुखम् । भयात् । यतः श्रेयसः । जनानां लोकानाम् । सर्वे मनोरथाः सफला भवन्ति । किंलक्षगानां जनानाम् । यहुभक्तिशालिनां वहुभिक्तियुक्तानाम् ॥ ११ ॥ भो वासुपूज्य । तव पदान्जैयुग्मे प्रणतस्य जनस्य । तत्तत्पुण्यं भवेत् । यतः पुण्यात् । इह हि । त्रिविष्टपे लोके। सा श्रीः न तत्सुखं न या श्रीः यत्सुखं पुरः अप्रे न प्रधावति न आगच्छति ॥ १२ ॥ विमलः जिनः । भुवने त्रिलोके । कैः भव्यैः । न नमस्कृतः । अपि तु सर्वैः नमस्कृतः । किलक्षणः विमलः । मलैर्विमुक्तः यथार्थनामा । तत्त-सन्तापको नष्ट करनेवाले चन्द्रप्रभ मुनीन्द्र जयवन्त होवें ॥ ८ ॥ जिसके दोनों चरणोंमें नमस्कार करते समय मोहरूप ठगके प्रयत्नसे पाणियोंके शिरमें स्थित हुई मोहनधृिल (मोहनजनक पापरज) नीचे गिर जाती है उसे पुष्पदन्त भगवानको मैं निरन्तर प्रणाम करता हूं ॥ विशेषार्थ— प्राणियोंके मस्तक (मस्तिष्क) में जो अज्ञानताके कारण अनेक प्रकारके दुर्विचार उत्पन्न होते हैं वे जिनेन्द्र भगवान्के नामसरण, चिन्तन एवं वन्दनसे नष्ट हो जाते हैं। यहां उपर्युक्त दुर्विचारोंमें मोहके द्वारा स्थापित धूलिका आरोप करके यह उत्प्रेक्षा की गई है कि मोहके द्वारा जो प्राणियोंके मस्तकपर मोहनधूलि स्थापित की जाती है वह मानो पुप्पदन्त जिनेन्द्रको प्रणाम करनेसे ( मस्तक झुकानेसे ) अनायास ही नष्ट हो जाती है ॥ ९॥ होकर्मे जिसके बचन सज्जन पुरुपोंके लिये चन्द्रमा और चन्द्रनसे भी अधिक शीतल तथा संसारके तापको नष्ट करनेवाले हैं उस शीतल जिनको क्या प्रणाम नहीं करना चाहिये ! अर्थात् अवस्य ही वह प्रणाम करनेके योग्य है ॥ १०॥ तीनों लोकोंमें प्राणिसमृह चूंकि इस श्रेयांस जिनसे श्रेय अर्थात् कल्याणको प्राप्त हुआ है इसिटिये जो 'श्रेयान्' इस सार्थक नामसे प्रसिद्ध है तथा जिसके निमिचसे बहुत भक्ति करनेवाले जनों के सब मनोरथ (अभिलापाने) सफल होते हैं उस श्रेयान् जिनेन्द्रको प्रणाम करता हूं ॥ ११ ॥ हे वासुपृज्य! तरे चरणयुगलमें प्रणाम करते हुए प्राणीके वह पुण्य उत्पन्न होता है जिससे तीनों होकोंमें यहां वह कोई हरूमी नहीं तथा वह कोई सुन भी नहीं है जो कि उसके आगे न दौड़ता हो ॥ विशेषार्थ- अभित्राय यह है कि वानुपूज्य जिनेन्द्रके परण-कमरुमें नमस्कार करनेसे जो पुण्यवन्य होता है उत्तसे सब प्रकारकी रूश्नी और उत्तन सुल प्राप्त होटा है। १२॥ जो विमल जिनेन्द्र कर्म-मलसे रहित होक्स 'विनल' इस सार्थक नामको पारन करते हैं उनको दोक्ने भटा फिन मव्य जीवोंने नमस्कार नहीं किया है! अर्थात् सनी नव्य जीवोंने उन्हें नमस्कार दिया

- 820) अनन्तबोधादिचतुष्ट्यात्मकं द्धाम्यनन्तं हृदि तद्गुणाशया। भवेद्यद्थीं ननु तेन सेव्यते तद्निवतो भूरितृषेव सत्सरः॥ १४॥
- 821) नमो ऽस्तु धर्माय जिनाय मुक्तये सुधर्मतीर्थप्रविधायिने सदा। यमाश्रितो भन्यजनो ऽतिदुर्छभां छमेत कल्याणपरंपरां पराम्॥१५॥
- 822) विधाय कर्मक्षयमात्मशान्तिकृज्जगत्सु यः शान्तिकरस्ततो ऽभवत्। इति स्वमन्यं प्रति शान्तिकारणं नमासि शान्ति जिनमुन्नतिश्रयम्॥ १६॥
- 823) दयाङ्गिनां चिद् द्वितयं विमुक्तये परित्रहद्वनद्वविमोचनेन तत् । विशुद्धमासीदिह यस्य मादशां स कुन्थुनाथो ऽस्तु भवप्रशान्तये॥ १७॥
- 824) विभानित यस्यार्ङ्गिनखा नमत्सुरस्फुरिच्छरोरत्नमहो ऽधिकप्रभाः। जगद्वहे पापतमोविनाशना इव प्रदीपाः स जिनो जयत्यरः॥ १८॥

स्मात्कारणात् । अस्य विमलस्य । नामस्मरणम् । असंशयं संशयरिहतम् । अघारमनाम् अपि वैमल्यं करोति निर्मलं निर्मलं करोति ॥ १३ ॥ अहं श्री-अनन्ततीर्थंकरं हृदि द्धामि । कया । तद्धुणाशया तस्य अनन्तनाथतीर्थंकरस्य गुणानाम् आशा तया । किंलक्षणम् अनन्तम् । अनन्तवोधादिचतुष्ट्यात्मकम् अनन्तज्ञानादिचतुष्ट्यस्वरूपम् । नतु इति वितर्के । यदर्था भवेत यः गुणप्राही भवेत् । तेन पुंसा । तदिन्वतः सेन्यते तेन गुणप्राहिणा पुरुषेण तदिन्वतः गुणयुक्तः नरः सेन्यते । दृष्टान्तमाह । भूरितृषायुक्तेन पुरुषेण यथा सरः सेन्यते ॥ १४ ॥ धर्माय जिनाय मुक्तये मोक्षाय नमोऽस्तु । किंलक्षणाय धर्माय । सुष्ठधर्मनिर्धायिने धर्मतीर्थंकराय । यं धर्मनाथम् । सदाकाले । भन्यजनः आश्रितः । कल्याणपरम्परं परा सुखश्रेणीवराम् । अतिदुर्लभाम् । लभेत प्राप्नुयात् ॥ १५ ॥ अहं श्रीशान्ति जिनम् उन्नतिश्रयं नमामि इति । स्वम् आत्मानम् । च । अन्यं प्रति शान्तिकारणम् । यः श्रीशान्तिनाथः । कर्मक्षयं नाशम् । विधाय कृत्वा । आत्मशान्तिकृत् अभवत् । ततः कारणात् जगत्स शान्तिकरः ॥ १६ ॥ अङ्गिनां दया । चित् ज्ञानम् । द्वित्यम् । विमुक्तये मोक्षाय । कारणम् । इह लोके । परिप्रहर्द्यविमोचनेन । तत् द्वितयं दयाज्ञानं च । विग्रुद्धम् आसीत् । स कुन्थुनाथः । मादशां नराणाम् । भवप्रशान्तये संसारनाशाय । अस्तु भवतु ॥ १७ ॥ सः अरः जिनः जयति । यस्य अरनाथस्य अङ्गिनखाः । विभान्ति शोभन्ते । किंलक्षणाः नखाः । नमन्तः ये सुरा देवाः तेषां देवानां स्फुरन्तः [नित ] शिरोरत्नानि तेषां रत्नानां महसा तेजसा अधिका प्रभा यत्र ते नमस्यरन्तः ये सुरा देवाः तेषां देवानां स्फुरन्तः [नित ] शिरोरत्नानि तेषां रत्नानां महसा तेजसा अधिका प्रभा यत्र ते नमस्यरन्तः स्वरन्तः ये सुरा देवाः तेषां देवानां स्फुरन्तः [नित ] शिरोरत्नानि तेषां रत्नानां महसा तेजसा अधिका प्रभा यत्र ते नमस्यरन्तानि

है। इसीलिये उनके नामका स्मरण भी निश्चयसे पापिष्ठ जनोंके भी उस पाप-मलको नष्ट करके उन्हें विमल (निर्मल) करता है।। १३।। जो अनन्त जिन अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख और अनन्तवीर्य इन अनन्तज्जनुष्टयस्कर है उसको में उन्हीं गुणों (अनन्तज्जनुष्टय) को प्राप्त करनेकी इच्छासे हृदयमें धारण करता हूं। ठीक भी है— जो जिस गुणका अभिलाषी होता है वह उसी गुणसे युक्त मनुष्यकी सेवा करता है। १४।। जिस धर्मनाथ जिनेन्द्रकी शरणमें गया हुआ भव्य जीव अतिशय दुर्लभ उत्कृष्ट कल्याणकी परम्पराको प्राप्त करता है ऐसे उस उत्तम धर्मतीर्थके प्रवर्तक धर्मनाथ जिनेन्द्रके लिये में मुक्तिप्राप्तिकी इच्छासे नमस्कार करता हूं।। १५।। जो शान्तिनाथ जिनेन्द्र कमाँको नष्ट करके प्रथम तो अपने आपकी शान्तिको करनेवाल हुआ और तत्पश्चात् जगत्के दूसरे प्राणियोंके लिये भी शान्तिका कारण हुआ, इस प्रकारसे जो स्व और पर दोनोंकी ही शान्तिका कारण है उस उत्कृष्ट लक्ष्मी (समवसरणादिरूप वाह्य तथा अनन्तज्जनुष्टयस्वरूप अन्तरंग लक्ष्मी) से युक्त शान्तिनाथ जिनेन्द्रको में नमस्कार करता हूं।। १६।। संसारमें जिस कुन्युनाथ जिनेन्द्रको मुक्तिके निमित्त अन्तरंग और वाह्य दोनों ही प्रकारकी परिष्रहको छोड़ देनेसे प्राणियोंके त्या और जैतन्य (केवलज्ञान) ये दो विशुद्ध गुण प्रगट हुए थे वह कुन्थुनाथ जिनेन्द्र मुझ जैसे छन्नस्य प्राणियोंके त्या और जैतन्य (नाश्च) का कारण होवे।। १०।। नमस्कार करते हुए देवोंके प्रकाशमान शिरोस्ल (ज्ञामणि) की कान्तिसे अधिक कान्तिवाले जिसके पैरोंके नख संसारस्व घरमें पापरूप अन्धकारको नष्ट

च सौरातिसांस्यम्। २ क आश्रिलः।

- 825) सुहृत्सुखी स्यादिहतः सुदुःखितः स्वतो ऽप्युदासीनतमादिप प्रभोः। यतः स जीयाज्ञिनमिहरेकतां गतो जगद्विस्ययकारिचेष्टितः॥१९॥
- 826) विहाय नूनं तृणवत्स्वसंपदं मुनिवेतैयों ऽभवदत्र सुव्रतः । जगाम तद्धाम विरामवर्जितं सुवोधदक्षे स जिनः प्रसीद्तु ॥ २०॥
- 827) परं परायत्ततयातिदुर्वलं चलं खसौंख्यं यदसोख्यमेव तत्। अदः प्रमुच्यात्मसुखे कृतादरो निर्मिर्जनो यः स ममास्तु मुक्तये॥ २१॥
- 828) अरिष्टसंकर्तनचक्रनेमिताम्-उपागतो भन्यजनेषु यो जिनः।

रफुरिच्छिरोरत्नमहोधिकप्रभौः । जगद्गृहे प्रदीपा इव । किंलक्षणा नखाः । पापतमोविनाशनाः ॥ १८ ॥ स जिनः मिहः जीयात् । किंलक्षणः मिहः । आत्मना सह एकतां गाः । जगिद्विस्मयकारीं—आध्येकारी चेष्टितः । यतः यस्मदितोः । नृहृत् मिश्रः [मित्रम् ] । खतः आत्मनः सकाशात् । सुखी भवेत् । अहितः नुदुःखितः भवेत् । कस्मात् प्रभोः मिहनाथस्य [नाथात् ] उदासीनतमात् ॥ १९ ॥ स सुनतः जिनः । मे मम प्रसीदतु प्रसत्तो भवतु । अत्र लोके । यः मुनिसुन्नतः । नृनं स्वसंपदं तृणवत् । विहाय परित्यज्य । न्नतः भुनिः अभवत् । तत् मोक्षधाम गृहम् । जगाम अगमन् । किंलक्षणं मोक्षगृहम् । विरामविन्नतं विनाशरहितम् । पुनः किंलक्षणो जिनः । सुयोधहक् ॥ २० ॥ स नामिजिनः मम मुक्तग्रेऽरत् । यः नामः । अदः स्वसीदयं इन्द्रियसुखम् । प्रसुच्य परित्यज्य । आत्मसुखे कृत।दरः आत्मसुखे आदरः कृतः । किंलक्षणम् इन्द्रियसुखम् । परायत्तत्या पराधीनतया । परं भिन्नम् । पुनः यत्सौख्यम् । अतिदुर्यलं हीनम् । चलं विनश्वरम् । तत्सौख्यम् असौख्यमेव ॥ २१ ॥ स जिनः जयतात् । यः जिनः । भव्यजनेषु । अरिष्टसंकर्तन वक्रनेमिताम् उपायतः । अद्यभक्षमेणः व्रतनं हेदनं तिस्तन् हेदने चक्रनेमिता

#### पद्मनन्दि-पश्चविंशातिः

828: १६-२२-

अरिष्टनेमिर्जगतीति विश्वतः स ऊर्जयन्ते जयतादितः शिवम् ॥ २२॥

- 829) यदृध्वेदेशे नभसि क्षणादिह-प्रभोः फणारत्नकरैः प्रधावितम् । पदातिभिर्वा कमठाहैतेः क्रते करोतु पार्श्वः स जिनो ममामृतम् ॥ २३॥
- 830) त्रिलोकलोकेश्वरतां गतो ऽपि यः स्वकीयकायेऽ पि तथापि निःस्पृहः। स वर्धमानो ऽन्त्यजिनो नताय मे ददातु मोक्षं मुनिपद्मनन्दिने॥२४॥

चक्रधारात्वं प्राप्तः । इति हेतोः । जगति विषये । अरिष्टनेमिः । विश्रुतः विख्यातैः । अभवत् । पुनः ऊर्जयन्ते रैवतके । शिवम् इतः मोक्षं गतः ॥ २२ ॥ स पार्श्वः जिनः मम अमृतं करोतु मोक्षं करोतु । यदूःवेदेशे यस्य पार्श्वनाथस्य ऊर्व्वदेशे । नभिस आकाशे । क्षणात् शीघ्रात् । अहिप्रभोः धरणेन्द्रस्य । फणारलकरैः । प्रधावितं प्रसारितम् । कमठाहतेः कमठपीडनस्य । कृते कारणाय । पदातिभिः इव ॥ २३ ॥ स वर्धमानः अन्त्यजिनः । मे महाम् । मोक्षं ददातु । मे पद्मनिन्दिने । नताय नम्राय मोक्षं करोतु । यः श्रीवर्धमानः त्रिलोकलोकेश्वरतां गतोऽपि तथापि स्वकीयकाये शरीरे निःस्पृहः ॥ २४ ॥ इति स्वयंभूस्तुतिः समाप्ता ॥ १६ ॥

काटनेके लिये चककी धारके समान होनेसे जगत्में भव्य जनोंके बीच 'अरिष्टनेमि' इस सार्थक नामसे प्रसिद्ध होकर गिरनार पर्वतसे मुक्तिको प्राप्त हुआ है वह नेमिनाथ जिनेन्द्र जयवंत होवे ॥ २२ ॥ जिसके ऊपर आकाशमें धरणेन्द्रके फणों सम्बन्धी रत्नोंके किरण कमठके आघातके लिये अर्थात् उसके उपद्रवको व्यर्थ करनेके लिये क्षणभरमें पादचारी सेनाके समान दौड़े थे वह पार्श्वनाथ जिनेन्द्र मेरे लिये अमृत अर्थात् मोक्षको करे ॥ २३ ॥ तीन लोकके प्राणियोंमें प्रभुताको प्राप्त होकर भी जो अपने शरीरके विषयमें भी ममत्व भावसे रिहत है वह वर्धमान अन्तिम तीर्थंकर नम्रीभूत हुए मुझ पद्मनन्दी मुनिके लिये मोक्ष प्रदान करे ॥ २४ ॥ इस प्रकार खयंभूस्तोत्र समाप्त हुआ ॥ १६ ॥

# [ १७. सुप्रभाताप्टकम् ]

831) निःशेषावरणद्वयस्थितिनिशाप्रान्ते ऽन्तरापयक्षया[यो]-द्योते मोहकृते गते च सहसा निद्राभरे दूरतः। सम्यग्ह्यानदगक्षियुग्ममभितो विस्फारितं यत्र त-ल्लब्धं यैरिह सुप्रभातमचलं तेभ्यो जिनेभ्यो नमः॥१॥

832) यत्सच्चऋसुखप्रदं यदमलं ज्ञानेप्रभाभासुरं लोकालोकपदप्रकाशनविधिप्रौढं प्रकृष्टं सकृत्। उद्भृते सति यत्र जीवितमिव प्राप्तं परं प्राणिभिः त्रैलोक्याधिपतेर्जिनस्य सततं तत्सुप्रभातं स्तुवे॥२॥

833) एकान्तोद्धतवादिकौशिकशतैर्नधं भयादाकुलै-र्जातं यत्र विशुद्धखेचरनुतिव्याहारकोलाहलम्।

तेभ्यो जिनेभ्यो नमः । यैः जिनैः । इह लोके । तत् अचलं शाश्वतम् । सुप्रभातम् । लब्धं प्राप्तम् । यत्र सुप्रभाते । सम्यग्नानदगिक्षयुग्मं ज्ञानदर्शननेत्रम् । अभितः समन्तात् । विस्फारितं विस्तारितम् । क सित । निःशेषावरणद्वयिधितिनिदाप्रान्ते उद्योते (?) ज्ञानावरणादिनिशाविनाशे सित । कसात् अन्तरायक्षयात् । च पुनः । मोहकृते । निद्रामरे समृहे । सहसा दूरतः गते सित ॥ १ ॥ त्रेलोक्याधिपतेः जिनस्य तत्सुप्रभातं स्तुवे अहं स्तौमि । यत् सुप्रभातम् । सचक्रसुस्परं भव्यचक्रवाकसुर्वः गते सित ॥ १ ॥ त्रेलोक्याधिपतेः जिनस्य तत्सुप्रभातं स्तुवे अहं स्तौमि । यत् सुप्रभातम् । सचक्रसुस्परं भव्यचक्रवाकसुर्वः पदम् । यत् अमलं निर्मलम् । यत्सुप्रभातम् । ज्ञानप्रभाभासुरं दीप्तिवन्तम् । यत्सुप्रभातं लोक-अलोकप्रकाशनविधिप्रौषं प्रदम् । यत् स्रभाते । सक्त् एकवारम् । उद्भूते सित । प्राणिभिः जीवैः । परं श्रेष्टम् । जीवितिमव प्राप्तम् ॥ २ ॥ अर्हत्परं प्रकृत्यातम् । यत्सुप्रभातम् । परं श्रेष्टम् । सदमीविधिप्रवर्धनकरम् । पुनः निरममम् उपमारिहतम् । पुनः मेष्टिनः तत्सुप्रभातम् । परं श्रेष्टम् अहं मन्ये । यत्सुप्रभातम् । सदमीविधिप्रवर्धनकरम् । पुनः निरममम् उपमारिहतम् । पुनः

जिस सुप्रभातमें समस्त ज्ञानावरण और दर्शनावरण इन दो आवरण कर्मोकी स्थितिरूप रात्रिका अन्त होकर अन्तराय कर्मके क्षयरूपी प्रकाशके हो जानेपर तथा शीघ्र ही मोह कर्मसे निर्मित निद्राभारके सहसा दूर हो जानेपर समीचीन ज्ञान और दर्शनरूप नेत्रयुगल सब ओर विस्तारको प्राप्त हुए हैं अर्थात् खुल गये हैं ऐसे उस स्थिर सुप्रभातको जिन्होंने प्राप्त कर लिया है उन जिनेन्द्र देवोंको नमस्कार हो ॥ विशेपार्थ— जिस प्रकार प्रभातके हो जानेपर रात्रिका अन्त होकर धीरे धीरे सूर्यका प्रकाश फैलने लगता है तथा लोगोंकी निदा दूर होकर उनके नेत्रयुगल खुल जाते हैं जिससे कि वे सब ओर देखने लग जाते हैं। ठीक इसी प्रकारसे जिनेन्द्र देवोंके लिये जिस अपूर्व प्रभातका लाभ हुआ करता है उसमें रात्रिके समान उनके ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्मोंकी स्थितिका अन्त होता है, अन्तरायकर्मका क्षय ही प्रकाश है, मोहक्रमंजनित अविवेक-रूप निदाका भार नष्ट हो जाता है। तब उनके केवलज्ञान और केवलदर्शनरूप दोनों नेत्र खुल जाते हैं जिससे वे समस्त ही विश्वको स्पष्टतया जानने और देखने गते हैं। ऐसे उन अलैकिक अविनश्वर सुप्रमातको प्राप्त करनेवाले जिनेन्द्रोंके लिये यहां नमस्कार किया गया है ॥ १ ॥ जो मुप्रनात सचक अर्थात् सज्जनसमृहको सुस देनेवाला ( अथवा उत्तम चक्रवाक पक्षियोंके लिये मुख देनेवाला, अथवा समीचीन चक्रत्मको धारण करनेवाले चकवर्तीके सुलको देनेवाला ), निर्मल, ज्ञानकी प्रभासे प्रकाशमान, लोक एवं अलोक रूप सानके भकाशित करनेकी विधिमें चतुर और उल्कृष्ट है तथा जिसके एक वार प्रकृट होनेपर माना प्राणी उन्हर जीरनको ही प्राप्त कर लेते हैं; ऐसे उस तीन होकके अधिपतिस्वरूप जिनेन्द्र भगवान्के सुप्रभातकी में निरन्तर स्तृति करता हूं ॥ २ ॥ जिस सुप्रभातमें सर्वधा एकान्तवादसे उद्भव सेकड़ों प्रवादीकार उहा पर्धा समस

१ क श्वाद्योते, ब श्वीचाते । २ च व्यम्ब्सान । पद्मन ३०

यत्तद्धर्मतिधिप्रवर्धनकरं तत्तुप्रभातं परं मन्ये ऽर्हत्परमेष्ठिनो निरुपमं संसारसंतापहृत्॥ ३॥

- 834) सानन्दं सुरसुन्दरीभिरभितः शक्रैयंदा गीयते प्रातः प्रातरघीश्वरं यदमुलं वैतालिकैः पठ्यते। यचाश्रावि नभश्चरैश्च फणिभिः कन्याजनाद्वायत-स्तद्वन्दे जिनसुप्रभातमिखलेत्रेलोक्यहर्षप्रदम्॥ ४॥
- 835) उद्द्योते सति यत्र नश्यति तरां छोके ऽघचौरो ऽचिरं दोषेशो ऽन्तरतीव यत्र मिलनो मन्दप्रभो जायते। यत्रानीतितमस्ततेर्विघटनाज्ञाता दिशो निर्मेछा वन्द्यं नन्दतु शाश्यतं जिनपतेस्तत्सुप्रभातं परम्॥ ५॥

संसारसंतापहृत् संसारातापनाशनम् । यत्र सप्रभाते । एकान्त-उद्धतवादिकौशिक्शतैः एकान्तिमध्यात्ववादिकौशिकसहसैः । भयात् । आकुलैः व्याकुलैः । नष्टं जातम् । यत्र सप्रभाते विशुद्धखेचरनुतिव्याहारकोलाह्लं जातं खेचरस्तुतिवचनैः कोलाहलं जातम् ॥ ३ ॥ तज्जिनसप्रभातमहं वन्दे । किंलक्षणं सप्रभातम् । अखिलत्रैलोक्यहर्षप्रदम् । यत्प्रातः सुरसुन्दरीभिः । सार्धम् । शक्तैः इन्द्रैः । अभितः समन्तात् । सानन्दं यथा स्थात्तथा आगीयते । यत् प्रातः । अधीक्षरं स्वामिनम् उद्दिश्य । अनुलं यथा स्थात्तथा । वैतालिकैः वन्दिजनैः पत्यते । च पुनः । यत्प्रातः । नभश्वरः विद्याधरैः पिक्षिभः । फणिभिः धरणेन्द्रैः । अभावि स्रुतम् । यत्प्रातः कन्याजनात् नागकन्याजनात् गायतः । त्रिलोकिनिवासिजनैः श्रुतम् ॥ ४ ॥ जिनपतेः श्रीसर्वज्ञस्य । तत्सु-प्रभातं नन्दतु । किलक्षणं सुप्रभातम् । वन्द्यम् । शाश्वतम् । परं प्रकृष्टम् । यत्र सुप्रभाते उद्योते सित । लोके लोकविषये । अध्यौरेः पापचौरः । तराम् अतिशयेन । नश्यति विलीयते । यत्र सुप्रभाते । दोषेशः मोहः । मन्दप्रभः जायते । चन्द्रश्च मन्दप्रभः जायते । किलक्षणो मोहश्चन्दश्च । अन्तः मध्ये । अतीवमलिनः । यत्र सुप्रभाते । अनीतितमस्ततेः दुर्णयतमःसमुहस्य विघटनात्

व्याकुल होकर नष्ट हो चुके हैं, जो आकाशगामी विद्याधरों एवं देवोंके द्वारा की जानेवाली विशुद्ध स्तुतिके शब्दसे शब्दायमान है, जो समीचीन धर्मविधिको वढ़ानेवाला है, उपमासे रहित अर्थात् अनुपम है, तथा संसारके सन्तापको नष्ट करनेवाला है, ऐसे उस अरहंत परमेष्ठीके सुप्रभातको ही मैं उत्कृष्ट सुप्रभात मानता हूं ॥ ३ ॥ इन्द्रोंके साथ देवांगनाएं जिस सुप्रभातका आनन्दपूर्वक सब और गान करती हैं, बंदीजन अपने स्वामीको लक्ष्य करके जिस अनुपम सुप्रभातकी स्तुति करते हैं, तथा जिस सुप्रभातको विद्याधर और नागकुमार जातिके देव गाती हुई कन्याजनोंसे सुनते हैं; इस प्रकार समस्त तीनों भी लोकोंको हिर्पित करनेवाले उस जिन भगवान्के सुप्रभातको में वन्दना करता हूं ॥ ४ ॥ जिस सुप्रभातका प्रकाश हो जानेपर लोकमें पापरूप चोर अतिशय शीव्र नष्ट हो जाता है, जिस सुप्रभातके प्रकाशमें दोपेश अर्थात् मोहरूप चन्द्रमा भीतर अतिशय मिलन होकर मन्दप्रभावाला हो जाता है, तथा जिस सुप्रभातके होनेपर अन्यायरूप अन्यकारसमूहके नष्ट हो जानेसे दिशायें निर्मल हो जाती हैं, ऐसा वह वन्दनीय व अविनश्वर जिन भगवान्का उत्कृष्ट सुप्रभात वृद्धिको प्राप्त होवे ॥ विशेषार्थ—प्रभात समयके हो जानेपर रात्रिमें संचार करनेवाले चोर भाग जाते हैं, दोपेश (रात्रिका स्वामी चन्द्रमा) मिलन व मन्दप्रभावाला (फीका) हो जाता है, तथा रात्रिजनित अन्यकारके नष्ट हो जानेसे दिशायें निर्मल हो जाती हैं । इसी प्रकार जिन भगवान्को जिस अनुपम सुप्रभातका लाभ होता है उसके होनेपर चोरके समान विरक्षालीन पाप शीव्र ही नष्ट हो जाता है, दोपेश (दोषोंका स्वामी मोह) हानितहीन होकर हुर भाग जाना है, तथा अन्याय व अत्याचारके नष्ट हो जानेसे सब ओर प्रसन्तता छा

836) मार्गे यत्प्रकटीकरोति हरते दोषानुषक्कस्थिति
लोकानां विद्धाति दृष्टिमचिरादर्थावलोकक्षमाम् ।
कामासक्तिथामिष कृशयित भीतिं प्रियायामिति
प्रातस्तुल्यतयापि को ऽपि महिमापूर्वः प्रभातो ऽईताम् ॥ ६॥

837) यद्भानोरिप गोचरं न गतवान् चित्ते स्थितं तत्तमो भव्यानां दलयत्तथा कुवलये कुर्याद्विकाशिश्रयम्।

दिशाः निर्मेलाः जाताः । पन्ने उपदेशः ॥ ५ ॥ अर्हतां सर्वज्ञानाम् । प्रभातः । इति असुना प्रकारेण । प्रातस्तुल्यतयापि कोऽपि अपूर्वमहिमा वर्तते । यत्त्रप्रभातं मार्गे प्रकटीकरोति । दोषानुपन्नस्थिति दोषसंगिस्थितिम् । हरते स्केटयति । लोकानां दिएम्, अचिरात् अर्यावलोकक्षमाम् । विद्धाति करोति । यत्त्रप्रभातं कामासक्षियाम् अपि प्रियायां प्रीतिं कृश्यति । पन्ने रागादिप्रीतिं कृशयति क्षीणं[णां ] करोति । इति हेतोः अपूर्वमहिमा प्रभातः वर्तते ॥ ६ ॥ जैनं श्रीसुप्रभातं सदा काले । यः युष्माकम् । दोनं विद्धातु करोतु । किलक्षणं प्रभातम् । असमम् असदराम् । यत्त्रप्रभातम् । भव्यानां तत्तमः दलयत् स्केटयत् यत्तमः भानोरिषे सूर्यसापि । गोचरं गम्यम् । न गतवत् न प्राप्तम् । यत्तमः चिते स्थितम् । यत्रभातं प्रनल्ये भूमण्डले विदश्राश्ययं पुर्यत् । यदिवं

जाती है। वह जिनेन्द्र देवका सुप्रभात वन्दनीय है॥ ५॥ अरहंतोंका प्रभात मार्गको प्रगट करता है, दोपोंके सम्बन्धकी स्थितिको नष्ट करता है, लोगोंकी दृष्टिको शीघ्र ही पदार्थिक देखनेमें समर्थ करता है, तथा विषयभोगमें आसक्तबुद्धि प्राणियोंकी स्नीविषयक प्रीतिको छरा (निर्वल) करता है। इस प्रकार वह अरहंतोंका प्रभात यदापि प्रभावकारुके तुल्य ही है, फिर भी उसकी कोई अपूर्व ही महिमा है ॥ विशेषार्थ-- जिस प्रकार प्रभातके हो जानेपर मार्ग प्रगट दिखने लगता है उसी प्रकार अरहन्तेंकि इस प्रभातमें प्राणियोंको मोक्षका मार्ग दिखने लगता है, जिस प्रकार प्रभात दोपा ( रात्र ) की संगतिको नष्ट करता है उसी प्रकार यह अरहंतोंका प्रभात राग-द्वेषादिरूप दोषोंकी संगतिको नष्ट करता है, जिस प्रकार प्रभात लोगोंकी रुष्टिको शीप ही घट-पटादि पदार्थोंके देखनेमें समर्थ कर देता है उसी प्रकार यह अरहंतोंका प्रभात प्राणियोंकी दृष्टि (ज्ञान) को जीवादि सात तत्त्वोंके यथार्थ खरूपके देखने-जाननेमें समर्थ कर देता है, तथा जिस प्रकार प्रभात हो जानेपर कामी जनकी स्वीविषयक श्रीति कम हो जाती है उसी प्रकार उस अरहंतोंके प्रभातमें भी कामी जनकी विषयेच्छा कम हो जाती है। इस प्रकार अरहंतोंका वह प्रमात प्रसिद्ध प्रभावके समान हो हर भी अपूर्व ही महिमाको धारण करता है ॥ ६ ॥ भव्य जीवेंकि हृदयमें स्थित जो अन्यदार सुर्यके गोचर नुर्ध हुआ है अर्थात् जिसे सूर्य भी नष्ट नहीं कर सका है उसको जो जिन भगवान्का सुप्रभाव नष्ट करता है, भो कुबल्य ( भूमण्डल ) के विषयमें विकासल्धमी ( प्रमोद ) को करता है – लोहके उब प्राणियोंको हार्वन फरता है, तथा जो निशाचरों (चन्द्र एवं सक्षत आदि ) के भी तेन और मुखना पान नहीं करता है। वह निन मापान्का अनुपन सुप्रनात तर्वदा आप संबद्धा कल्यान करे॥ विदेशार्थ— हो स्प्रतिद्ध प्रनादकी अपेशा जिन भगवान्के इत तुप्रभावने अपूर्वता है। वह इस प्रशास्त्रे-प्रभावशा समय है स्व मुश्लिस अपूर्व भी नष्ट भरता है, यह वीरोंके अन्यन्तर अञ्चलर (अहान)ही नष्ट नहीं हर सहना है; परना दिन सामान भा ४६ समनात मन्य जीवीके इसमें सित उस भएतान्यमारको भी तथ करता है। हो ब्राह्मित प्रकृत

१ ४ म पूर्वकाली, म पुर्वकाली ।

तेजःसौख्यहतेरकर्त यदिदं नकंचराणामिय क्षेमं वो विद्धात जैनमसमं श्रीसप्रभातं सदा ॥ ७॥ १८८०) भव्याम्भोरुहनन्दिकेवलरिवः प्राप्नोति यत्रोद्दं दुष्कर्मोद्दयनिद्रया परिहृतं जागितं सर्व जगत्। नित्यं यैः परिपठ्यते जिनपतेरेतत्प्रभाताष्टकं तेषामाश्च विनाशमेति दुरितं धर्मः सुखं वर्धते॥ ८॥

सुप्रभातम् । नक्तंचराणां देवचन्द्रराक्षसादीनाम् । सौख्यहतेः तेजः अकर्तृ 'हन् हिंसागत्योः' देवादीनां सुखेन गमनस्य तेजः तस्य तेजसः अकर्तृ अकारकम् ॥ ७॥ यत्र सुप्रभाते । भन्यामभोरहनन्दिकेवलरिकः उदयं प्राप्नोति । यत्र यस्मिन् प्रभाते । उदिते सित । सर्वे जगतः दुष्कमोदयनिद्रया परिहतं त्यक्तम् । जागितं एतत् जिनपतेः प्रभाताष्टकम् । यैः भन्यैः । नित्यं सदैव । परिपत्यते । तेषां भन्यानाम् । दुरितं पापम् । आग्रु शीघ्रणे । विनाशम् एति विलयं गच्छति । धर्मः सुखं वर्धते ॥८॥ इति सुप्रभाताष्टकम् ॥१०॥

कुनलय ( सफेद कमल ) को निकसित नहीं करता, बल्कि उसे मुकुलित ही करता है; परन्तु जिन भगवान्का सुप्रभात उस कुनलयको ( भूमण्डलके समस्त जीनोंको ) निकसित ( प्रमुदित ) ही करता है । लोकप्रसिद्ध प्रभात निशाचरों (चन्द्र, चोर एवं उद्धक आदि ) के तेज और सुलको नष्ट करता है, परन्तु जिन भगवान्का वह सुप्रभात उनके तेज और सुलको नष्ट नहीं करता है । इस प्रकार वह जिन भगवान्का अपूर्व सुप्रभात सभी प्राणियोंके लिये कल्याणकारी है ॥ ७ ॥ जिस सुप्रभातमें मन्य जीनोंक्ष्य कमलोंको आनन्दित करनेवाला केवलज्ञानरूप सूर्य उदयको प्राप्त होता है तथा सम्पूर्ण जगत् ( जगत्के जीव ) पाप कर्मके उदयरूप निद्रासे सुरक्षारा पाकर जागता है अर्थात् प्रनोधको प्राप्त होता है उस जिन भगवान्के सुप्रभातकी स्तुतिस्कर्प इस प्रभाताष्टकको जो जीव निरन्तर पढ़ते हैं उनका पाप शीघ ही नाशको प्राप्त होता है तथा धर्म एवं सुल वृद्धिगत होता है ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार प्रभातके हो जानेपर कमलोंको प्रफुल्लित करनेवाला सूर्य उदयको प्राप्त होता है उसी प्रकार जिन भगवान्के उस सुप्रभातमें मन्य जीनोंको प्रफुल्लित करनेवाला केवलज्ञानरूप सूर्य उदयको प्राप्त होता है तथा जिस प्रकार प्रभातके हो जानेपर जगत्के प्राणी निद्रासे रहित होकर जाग उठते हैं उसी प्रकार जिन भगवान्के प्रभातमें जगत्के सब प्राणी पापकर्मके उदयस्वरूप निद्रासे रहित होकर जाग उठते हैं — प्रवोधको प्राप्त हो जाते हैं । इस प्रकार यह जिन भगवान्का सुप्रभात अनुपम है । उसके निषयमें जो श्रीसुनि पद्मनन्दीने आठ श्लोकोंमें यह स्तुति की है उसके पढ़नेसे प्राणियोंके पापका विनाश और धर्म एवं सुलकी अमिन्दिद्ध होती है ॥ ८ ॥ इस प्रकार सुप्रभाताष्टक समाप्त हुआ ॥ १७॥

## [ १८. शान्तिनाथस्तोत्रम् ]

839) बैलोक्याधिपतित्वस्चनपरं लोकेश्वरैरुद्धतं यस्रोपर्युपरीन्दुमण्डलिनं छत्रत्रयं राजते । अश्रान्तोद्दतकेवलोज्ञ्चलरुचा निर्मित्सितार्कप्रमं . सो ऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथः सद्दा ॥ १॥

840) देवः सर्वविदेष एप परमो नान्यख्रिलोकीपतिः सन्त्यस्य समस्ततस्वविषया वाचः सतां संमताः । एतद्वोषयतीव यस्य विद्यवैरास्फालितो दुन्दुभिः सो ऽसान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथः सदा ॥ २ ॥

841) दिव्यस्त्रीमुखपङ्कजैक्सुकृरप्रोह्णासिनानामणि-स्फारीभृतविचित्ररिद्दमरचितानम्नामरेन्द्रायुधेः । सचित्रीकृतवातवत्मीनि लसर्तिसहासने यः स्थितः सो ऽसान् पात् निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथः सदा ॥ ३ ॥

842) गन्धाक्रप्रमधुवतवज्ञहतैर्व्यापारिता कुवेती स्तोत्राणीव दिवः सुरैः सुमनसां वृष्टियदेशे ऽभवत्।

स श्रीद्यान्तिनाथः असान् सदा पातु रक्षतु । किंडक्षणः धीशान्तिनाथः । निर्धनः । जिनपितः । यस थीशान्तिनाथस्य । उपर्युपरि छत्रत्रयम् । राजते शोमते । किंडक्षणं छत्रत्रयम् । देशेक्याध्यितितन्यन्यरं वेदोक्यसाधित्वन्यस्य । पुनः किंडक्षणं छत्रत्रयम् । राजते शोमते । किंडक्षणं छत्रत्रयम् । राज्ते शोमते । किंदिनः धृतम् । पुनः किंडक्षणं छत्रत्रयम् । राज्ते कर्षणं चत्रत्रयम् । अश्वान्तम् अनयरत्तम् । छत्तक्षेत्ररोज्ञारक्या धिष्या कृता निर्मास्तितम् अर्थकं स्पेटितः स्थेते । । स श्रीशान्तिनाथः । वर्षणः । अश्वान्तम् अनयरत्तम् । छत्तक्षेत्ररोज्ञारक्षया धीशान्तिनाथः । विर्धनः । विनयतिः । यस्य श्रीशान्तिनाथस्य पुनदुनिः । विपुरिः देवैः । आरक्षार्थितः ताङ्गिः । एतद्शेषयति । कि घोषयि । देशः एप धीशान्तिनायः यवैवित् । परमः श्रेष्ठः । त्रित्रोक्षितिः । अन्यः न । अस्य धीशान्तिनाथस्य । याचः । राजो साधुनाम् । संमताः अनीशः प्रविताः सन्ति । किंवक्षणा वाचः । समत्तत्त्विवयाः ॥ २ ॥ स श्रीशान्तिनायः अस्तान् पातु रक्षत् । यः श्रीशक्तिनायः छत्वः सिद्याने स्थितः । किंवक्षणे सिद्याने । दिव्यश्रीमुत्तगद्वते स्थितः। किंवक्षणे सिद्याने । दिव्यश्रीमुत्तगद्वते स्थानिनायः अस्तान् पातु रक्षत् । यदेश्व सन्त श्रीशन्तिनायस्य एता सिद्याने । स्थानिनायस्य स्थानिनायः अस्तान् पातु रक्षत् । यदेश्व सन्त श्रीशन्तिनायस्य स्थानिनायः अस्तान् पातु रक्षत् । यदेश्व सन्त श्रीशन्तिनायस्य स्थानिनायः अस्तान् पातु रक्षत् । यदेश्व सन्त श्रीशनिक्षत्यस्य

सेवायातसमस्तविष्टपपतिस्तुत्याश्रयस्पर्द्धया सो ऽसान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथः सदा॥४॥

- 843) खद्योतौ किमुतानलस्य कणिके शुभ्राभ्रलेशावथ सूर्याचन्द्रमसाविति प्रगुणितौ लोकाक्षियुग्मैः सुरैः । तक्येते हि यद्यतो ऽतिविशदं तद्यस्य भामण्डलं सो ऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथः सदा ॥ ५॥
- 844) यस्याशोकतरुर्विनिद्रसुमनोगुच्छप्रसक्तैः कणद्-भूक्षैभिक्तियुतः प्रभोरहरहर्गायन्निवास्ते यशः । शुश्रं साभिनयो मरुच्चललतापर्यन्तपाणिश्रिया सो ऽसान् पातु निरक्षनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथः सदा ॥ ६॥
- 845) विस्तीर्णाखिलवस्तुतत्त्वकथनापारप्रवाहोज्ज्वला निःशेषार्थिनिषेवितातिशिशिरा शैलादिवोत्तुङ्गतः।

भन्ने । दिवः आकाशात् । सुरैः देवैः । कृता । सुमनसां पुष्पाणाम् । वृष्टिः अभवत् । किंलक्षणा वृष्टिः । गन्धाकृष्टमधुनतन्त्रहतैः

शर्दैः । व्यापारिता शब्दायमाना । स्तोत्राणि कुर्वतीव । कया । सेवाआयातसमस्तविष्टपपतिस्तुस्याश्रयस्पर्द्धया ॥ ४ ॥ स श्रीशान्ति-नाथः अस्मान् पातु रक्षतु । यस्य श्रीशान्तिनाथस्य तत् भामण्डलमतिविशदं वर्तते । यदम्रतः यस्य भामण्डलस्य अप्रे । हि यतः । सुरैः देवैः । सूर्याचन्द्रमसौ तर्क्येते इति । किम् । खद्योतौ । उत भहो । अनलस्य अँगेः । कणिके है । अथ शुभ्रअभ्रलेशौ लोके 'भोडलखण्डो'। लोकाक्षियुग्मैः इति । प्रगुणितौ विचारितौ ॥ ५ ॥ स श्रीशान्तिनाथः अस्मान् । पातु रक्षतु । यस्य श्रीशान्ति-नाथस । अशोकतरः कणद्भन्नैः फ़त्वा । प्रभोः श्रीशान्तिनाथस । शुर्द्भं यशः । अहः अहः प्रतिदिनम् । गायन्निव । आस्ते तिष्ठति । किंलक्षणैः मृङ्गैः । विनिद्रसुमनोगुच्छप्रसक्तैः विकसितपुष्पगुच्छेषु आसक्तैः । किंलक्षणः अशोकतरः । भक्तियुतः । पुनः किलक्षणः अशोकतरः। मरुचललतापर्यन्तपाणिश्रिया मरुता पवनेन चलं चघलीकृतं लतापर्यन्तं लतान्तं तदेव पाणिः इस्तं तस्य श्रिया कृत्वा । साभिनयः नर्तनयुक्तः ॥ ६ ॥ स श्रीशान्तिनाथः अस्मान् पातु रक्षतु । यतः श्रीशान्तिनाथात् । सरस्रती । प्रोक्ता उत्पन्ना । किंलक्षणा सरस्वती । सुरनुता देवैः वन्दिता । पुनः किंलक्षणा सरस्वती । विश्वं त्रिलोकम् । पुनाना पवित्री की गई जो आकाशसे पुष्पोंकी वर्षा हुई थी वह गन्धके द्वारा खींचे गये अमरसमूहके शब्दोंसे मानों सेवाके निमित्त आये हुए समस्त लोकके स्वामियों द्वारा की जानेवाली स्वुतिके निमित्तसे स्पर्धाको प्राप्त हो करके स्तुतियोंको ही कर रही थी, वह पापरूप कालिमासे रहित शान्तिनाथ जिनेन्द्रं हम लोगोंकी रक्षा करे ॥४॥ जिस शान्तिनाथ भगवान्का अत्यन्त निर्मल वह भामण्डल है जिसके कि आगे लोगोंके दोनों नेत्र तथा देव सूर्य और चन्द्रमाके विषयमें ऐसी कल्पना करते हैं कि ये क्या दो जुगनू हैं, अथवा अग्निके दो फण हैं, अथवा सफेद मेवके दो दुकडे हैं; वह पापरूप कालिमासे रहित शान्तिनाथ जिनेन्द्र हम लोगोंकी रक्षा करें ॥ विशेषार्थ--- अभिप्राय यह है कि भगवान् शान्तिनाथ जिनेन्द्रका प्रभामण्डल इतना निर्मल और देदीप्यमान था कि उसके आगे सूर्य-चन्द्र लोगोंको जुगनू, अग्निकण अथवा धवल मेघके खण्डके समान कान्तिहीन प्रतीत होते थे ॥ ५ ॥ जिस शान्तिनाथ जिनेन्द्रका अशोकवृक्ष विकसित पुष्पोंके गुच्छोंमें आसक्त होकर शब्द करनेवाले भोंरोंके द्वारा मानो भक्तियुक्त होकर प्रतिदिन प्रभुके धवल यशका गान करता हुआ तथा वायुसे चंचल लताओंके पर्यन्तभागत्वप भुजाओंकी शोभासे मानो अभिनय ( नृत्य ) करता हुआ ही स्थित है यह पापरूप कालिमासे रहित शान्तिनाथ जिनेन्द्र हम लोनोंकी सदा रक्षा करे ॥ ६ ॥ उन्नत पर्वतके समान जिस शान्तिनाय जिनेन्द्रसे उत्पन्न हुई दिव्य वाणीत्वप सरस्रती नामक नदी (अथवा गंगा) विस्तीर्ण समस्त वस्तुसद्भपके व्यास्यानद्भप अपार प्रवाहसे उज्ज्वल, सम्पूर्ण अर्था जनोंसे सेवित, अतिशय शीतल, देवेंसि स्तुत तथा विश्वको पवित्र करनेवाली है; वह पापछप कालिमासे रहित शान्तिनाथ जिनेन्द्र हम छोगोंकी

2 and eller greffing in 2 and largeraff artiste is

प्रोद्भृता हि सरस्वती सुरनुता विश्वं पुनाना यतः स्रो ऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथः सद्।॥ ७॥

846) लीलोब्रेलितवाहुकद्वणरणत्कारप्रहृष्टेः सुरैः चञ्चचन्द्रमरीचिसंचयसमाकारेश्चलचामरेः। नित्यं यः परिवीज्यते त्रिजगतां नाथस्तथाप्यस्पृहः सो ऽसान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथः सद्।॥ ८॥

847) निःशेषश्चतवोधवृद्धमतिभिः प्राज्यैहदारैरिप स्तोत्रेयस्य गुणार्णवस्य हरिभिः पारो न संप्राप्यते । भव्याम्भोरुहनन्दिकेवलरिवर्भक्त्या मयापि स्तुतः स्रो ऽसान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथः सद्। ॥९॥

पुर्वाणा । पुनः किलक्षणा वाणी । विस्तीर्णा । अखिलवस्तुतत्त्वकथनअपारप्रवाहेन उज्ज्वला । पुनः विलक्षणा वाणी । तिः रेपार्ध- निपेविताः निःरेपयाचकः सेविता । पुनः किलक्षणा वाणी । अतिशिक्षरा अतिशीतला । उत्तुह्वतः शैलात् हिमालयात् । उप्पत्ता गहा इव ॥ ७ ॥ स श्रीशान्तिनाथः अस्मान् पातु रक्षतु । यः श्रीशान्तिनाथः । सुरेः देवैः । चामरेः । निलं सदेव । परियोज्यते । किलक्षणेः सुरेः । लीलया उद्वेलितानि याहुकद्वणानि तेषां वाहुकद्वणानां रणत्कारेण प्रहृष्टिः हरितेः । किलक्षणेः चामरेः । यश्च- पन्द्रमरीचित्तं यसमाकारैः चन्द्रकरणसमानैः । व्रिज्ञमतां नाथः तथापि अस्तुहः वाण्ठारहितः ॥ ८ ॥ न श्रीशान्तिनाथः अस्मान् पातु रक्षतु । किलक्षणः श्रीशान्तिनाथः । विरक्षनः । जिनवितः । यस्य श्रीशान्तिनायस्य । गुणार्थस्य गुणार्थस्य । इरिनः इन्द्रैः । स्त्रोत्रैः किलक्षणः औशान्तिनाथः । किलक्षणः दन्दैः । निःश्चेपश्चितिनाः उत्तर्वाते प्राप्तिना रच्नः । किलक्षणः खोत्रैः । प्राप्ते उद्योरेः । गम्भीरैः प्रसुरेः । स श्रीशान्तिनाथः भक्तया एत्वा । मया पद्मनिद्धना रचनः । किलक्षणः खोत्रः । भव्याम्भोरहनन्दिकेवल्दविः भव्यक्रमलप्रकाशनेकर्विः सूर्यः ॥ ९ ॥ इति श्रीशान्तिनाथः स्वार्थः । भव्याम्भोरहनन्दिकेवल्दविः भव्यक्रमलप्रकाशनेकर्विः सूर्यः ॥ ९ ॥ इति श्रीशान्तिनाथः स्वार्थः । भव्याम्भोरहनन्दिकेवल्दविः भव्यक्रमलप्रकाशनेकर्विः सूर्यः ॥ ९ ॥ इति श्रीशान्तिनाथः ।

सदा रक्षा करें ॥ विशेपार्थ—यहां भगवान् शान्तिनाथकी वाणीकी सरस्वती नदीसे तुलना करते हुए यह वतलाया गया है कि जिस प्रकार सरस्वती नदी अपार निर्मल जलप्रवाहसे संयुक्त है उसी प्रकार भगवान्की वाणी विस्तीण समस्त पदार्थोंके स्वस्पेक कथनस्य प्रवाहसे संयुक्त है, जिस प्रकार खानादिक अनिलापी जन उस नदीकी सेवा करते हैं उसी प्रकार तत्त्वके जिज्ञासु जन भगवान्की उस वाणीकी भी सेवा करते हैं, जिस प्रकार नदी गर्मीसे पीवित प्राणियोंको स्थानसे शीतल करनेवाली होती है उसी प्रकार भगवान्की वह वाणी भी प्राणियोंके संसारस्य सन्तापको नष्ट करके उन्हें शीतल करनेवाली है, नदी यदि कचे प्रवेतसे उत्यव होती है तो वह वाणी भी प्रवेतक समान गुणोंसे उज्ञतिको प्राप्त हुए जिनेन्द्र भगवान्ते उत्तव हुई है, यदि देव नदीकी स्तुति करते हैं तो वे भगवान्की उस वाणीकी भी स्तुति करते हैं; तथा यदि नदी धारीरिक वाय मल हो दूर करके विश्वको प्रवित्र करती है तो वह भगवान्की वाणी प्राणियोंक अन्यन्तर गल (अञ्चल एवं गुण-होष आदि) को दूर करके उन्हें प्रवित्र करती है। इस प्रकार पह शान्तिनाथ जिनेन्द्रकी वाणी नदीक समान हो इस भाव हो इस प्रकार पह शान्तिनाथ जिनेन्द्रकी वाणी नदीक समान हो इस भाव हो है। इस प्रकार पह शान्तिनाथ जिनेन्द्रकी वाणी नदीक समान हो इस भाव हो सि उससे उत्हर साले जिनेन्द्रकी वाणी नदीक समान हो इस भाव हो। इस प्रकार पह शान्तिनाथ जिनेन्द्रकी वाणी नदीक समान हो इस भाव हो। इस प्रकार पह शान्तिनाथ जिनेन्द्रकी वाणी नदीक समान हो इस भाव हो। इस प्रकार पह शान्तिनाथ जिनेन्द्रकी वाणी नदीक समान हो इस भाव हो। इस प्रकार पह शान्तिनाथ जिनेन्द्रकी वाणी नदीक समान हो है।

सेवायातसमस्तविष्टपपतिस्तुत्याश्रयस्पर्दया सो ऽस्नान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथः सदा॥ ४॥

- 843) खद्योतौ किमुतानलस्य कणिके शुभ्राभ्रलेशावथ सूर्याचन्द्रमसाविति प्रगुणितौ लोकाक्षियुग्मैः सुरैः । तक्येंते हि यद्यतो ऽतिविशदं तद्यस्य भामण्डलं सो ऽसान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथः सदा ॥ ५॥
- 844) यस्याशोकतहर्विनिद्रसुमनोगुच्छत्रसक्तैः कणद्-भृङ्गैर्भक्तियुतः प्रभोरहरहर्गायन्निवास्ते यशः । शुश्रं साभिनयो महज्ञललतापर्यन्तपाणिश्रिया सो ऽसान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथः सदा ॥ ६॥
- 845) विस्तीर्णाखिळवस्तुतत्त्वकथनापारप्रवाहोज्ज्वळा निःशेषार्थिनिषेवितातिशिशिरा शैळादिवोत्तङ्गतः।

': आकाशात् । सुरै: देवै: । कृता । सुमनसां पुष्पाणाम् । वृष्टि: अभवत् । किंलक्षणा वृष्टिः । गन्धाकृष्टमधुत्रतत्रजस्तैः ।।पारिता शब्दायमाना । स्तोत्राणि कुर्वतीव । कया । सेवाआयातसमस्तविष्टपपतिस्तुस्याश्रयस्पर्द्वया ॥ ४ ॥ स श्रीशान्ति-ान् पातु रक्षतु । यस्य श्रीशान्तिनाथस्य तत् भामण्डलमतिविशदं वर्तते । यद्यतः यस्य भामण्डलस्य अये । हि यतः **।** । सूर्याचन्द्रमसौ तक्येंते इति । किम् । खद्योतौ । उत अहो । अनलस्य अँग्नेः । कणिके द्वे । अय शुभ्रअभ्रलेशौ लोके हौ'। लोकाक्षियुग्मैः इति । प्रगुणितौ विचारितौ ॥ ५ ॥ स श्रीशान्तिनाथः अस्मान् । पातु रक्षतु । यस्य श्रीशान्ति-अशोकतरः क्रणद्भन्नैः फ़ुरवा । प्रभोः श्रीशान्तिनाथस्य । शुश्रं यशः । अहः अहः प्रतिदिनम् । गायन्निव । आस्ते केंलक्षणैः भृत्तैः । विनिद्रसुमनोगुच्छप्रसक्तैः विकसितपुष्पगुच्छेषु आसक्तैः । किंलक्षणः अशोकतरः । भक्तियुतः । पुनः अशोकतरः। मरुचललतापर्यन्तपाणिश्रिया मरुता पवनेन चलं चघलीकृतं लतापर्यन्तं लतान्तं<sup>र</sup> तदेव पाणिः इस्तं तस्य । साभिनयः नर्तनयुक्तः ॥ ६ ॥ स श्रीशान्तिनाथः अस्मान् पातु रक्षतु । यतः श्रीशान्तिनाथात् । सरस्वती । पन्ना । किंलक्षणा सरखती । सुरनुता देवैः वन्दिता । पुनः किंलक्षणा सरखती । विश्वं त्रिलोकम् । पुनाना पवित्री नो आकाशसे पुष्पोंकी वर्षा हुई थी वह गन्धके द्वारा खींचे गये अमरसमूहके शब्दोंसे मानों सेवाके गये हुए समस्त लोकके स्वामियों द्वारा की जानेवाली स्वुतिके निमित्तसे स्पर्धाको प्राप्त हो करके ो ही कर रही थी, वह पापरूप कालिमासे रहित शान्तिनाथ जिनेन्द्र हम लोगोंकी रक्षा करे ॥४॥ नेतनाथ भगवान्का अत्यन्त निर्मल वह भामण्डल है जिसके कि आगे लोगोंके दोनों नेत्र तथा देव चन्द्रमाके विषयमें ऐसी कल्पना करते हैं कि ये क्या दो जुगनू हैं, अथवा अग्निके दो कण हैं, फेद मेथके दो टुकड़े हैं; वह पापरूप कालिमासे रहित शान्तिनाथ जिनेन्द्र हम लोगोंकी रक्षा करें।। — अभिप्राय यह है कि भगवान् शान्तिनाथ जिनेन्द्रका प्रभामण्डल इतना निर्मल और देदीप्यमान उसके आगे सूर्य-चन्द्र लोगोंको जुगनू, अग्निकण अथवा धवल मेघके खण्डके समान कान्तिहीन ाते थे ॥ ५ ॥ जिस शान्तिनाथ जिनेन्द्रका अशोकवृक्ष विकसित पुष्पोंके गुच्छोंमें आसक्त होकर नेवाले भोरोंके द्वारा मानो भक्तियुक्त होकर प्रतिदिन प्रभुके धवल यशका गान करता हुआ तथा चल लताओं के पर्यन्तमागरूप भुजाओं की शोभासे मानो अभिनय ( नृत्य ) करता हुआ ही स्थित है त्प कालिमासे रहित शान्तिनाथ जिनेन्द्र हम लोनोंकी सदा रक्षा करे।। ६।। उन्नत पर्वतके समान न्तनाथ जिनेन्द्रसे उत्पन्न हुई दिन्य वाणीरूप सरखती नामक नदी (अथवा गंगा) विस्तीर्ण समस्त कि व्याख्यानरूप अपार प्रवाहसे उज्ज्वल, सम्पूर्ण अर्थी जनोंसे सेवित, अतिशय शीतल, देवोंसे । विश्वको पवित्र करनेवाली है; वह पापरूप कालिमासे रहित शान्तिनाथ जिनेन्द्र हम लोगोंकी

प्रोज्नृता हि सरस्वती सुरनुता विश्वं पुनाना यतः सो ऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथः सदा॥ ७॥

846) लीलोद्वेलितवाहुकद्वणरणत्कारप्रहृष्टेः सुरैः चञ्चचन्द्रमरीचिसंचयसमाकारैश्चलचामरेः। नित्यं यः परिवीज्यते त्रिजगतां नाथस्तथाष्यस्पृहः सो ऽसान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथः सदा॥ ८॥

847) निःशेपश्चतवोधवृद्धमितिभिः प्रान्यैहदारैरिप स्तोत्रैर्यस्य गुणाणवस्य हरिभिः पारो न संप्राप्यते । भन्याम्भोहहनन्दिकेवलरिवभक्त्या मयापि स्तुतः स्रो ऽसान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथः सदा ॥ ९ ॥

दुर्वाणां । पुनः किलक्षणां वाणी । विस्तीणां । असिलवस्तुतस्वकथनअपारप्रवाहेन उच्चला । पुनः हिलक्षणां याणी । निःहोपार्थ-निपेविताः निःहोपाय्वकेः सेविता । पुनः किलक्षणां वाणी । अतिशिक्षिरा अतिशिक्षिरा । उत्तर्धाः राज्यत् हिमल्याः । उत्तर्धाः गणां इत् ॥ ७ ॥ स श्रीशान्तिनायः अस्मान् पातु रक्षत् । यः श्रीशान्तिनायः । नुरैः देवैः । वामरैः । निर्धं सदेव । परिपंत्रयते । किलक्षणैः सुरैः । लील्या उद्वेलितानि वाहुकद्वणानि तेषां वाहुकद्वणानां रणत्कारेण श्रहृष्टेः हिपेतैः । किलक्षणैः पार्यरः । नय-प्रत्यसीचित्तं यसमाकारैः चन्द्रकरणसमानैः । त्रिज्यतो नायः तथापि अस्तृहः वाण्यरितः ॥ ८ ॥ यः भीशान्तिनायः अस्मान् पातु रक्षत् । किलक्षणः श्रीशान्तिनाथः । विरञ्जनः । जिनपतिः । यस्य श्रीशान्तिनायस्य । सुणार्थनस्य गुणसमुद्रस्य । हिलक्षणैः इत्तरेः । स्त्रीत्रैः हरवा पारः न संत्राप्यते । किलक्षणैः इत्तरेः । निःशेषधुन्यपेष हर्वेभिनिः उत्तर्भादेन पूर्वनिक्षितः । किलक्षणैः स्त्रीत्रेः । प्राप्येः उद्दर्शिः । गम्भीरैः प्रचुरैः । स श्रीशान्तिनाथः भक्तयः एत्या । मया पञ्चनिद्वा रहतः । स्वर्थाः । स्वर्थानितनाथः । भन्यसम्भेहननिदकेवलर्वः भन्यकमलप्रकाशनेकर्यः स्वर्थः ॥ ९ ॥ इति श्रीशन्तिन।पन्ति।यन्ति। । १ ॥ । १ ॥

सदा रक्षा करे ॥ विशेषार्थ—यहां भगवान् शान्तिनाथकी वार्णाकी सरस्वती नदीसे तुलना करते हुए यह वतलाया गया है कि जिस प्रकार सरस्वती नदी अपार निर्मेल जलप्रवाहसे संयुक्त है उसी प्रकार मनवान हो याणी विस्तीर्ण समस्त पदार्थोके स्वरूपके कथनरूप प्रवाहसे संयुक्त है, जिस प्रकार खानादिके अनिवाधी जन उस नदीकी सेवा करते हैं उसी प्रकार तत्त्वके जिज्ञास जन भगवानकी इस वाशीकी भी सेवा करते हैं, जिस प्रकार नदी गर्मीसे पीक्ति प्राणियोंको स्वभावसे जीतल करनेवाली होती है उसी प्रकार भगवान्की वह बाजी भी प्राणियंकि संसारहर सन्तापको नष्ट करके उन्हें शीतल करनेवाली है, नदी यदि कंचे पर्वतमे उत्सव दोनी है तो वह बाणी भी पर्वतके समान गुणोंसे उन्नतिको प्राप्त हुए निनेन्द्र भगवानमें उत्पन्न हुई है, यदि देव नदीकी स्तुति करते हैं तो वे नगपान्की उस वाणीकी भी स्तुति करते हैं; तथा यदि नदी धारीरिक अब मणकी दूर करके विश्वको पवित्र करती है तो वह भगवानुकी वाणी श्रानियोंके अन्यन्त गढ़ ( यहान एवं महानुमु आदि ) को दूर करफे उन्हें पवित्र करती है। इस प्रकार यह शान्तिनाथ जिनेन्द्रकी वाली गर्दी के समान तीहर भी उससे उन्द्रष्टताको प्राप्त है। कारण कि वह तो केवल प्राणियों के बाद कर हो ही वर बर स हती है, परन्तु यह भगवान्त्री वाणी उनके अन्यन्तर मङके भी दृष्ट कर्मा है ॥ ७॥ तीनी हो हो है स्वर्मा विस्तराहि एव विनेद्रेन जपर सीसरी उदावी गई सुधाओं सिन हेहा के स्वर्ध हुई है। प्राप्त प्राप्त हुई है। प्राप्त प्राप्त प्र अन्त्रिक्षोंक समुद्रोह समान आहारवाटे चेवल आहरोही देखी हैं. हो ही ही ही हर्न हैं हैं। भाषस्य काहिमासे रहित वालिताय विनेत्र हत लेवे ही बदा ग्या की उट । महत्र राज्यहार में शहर र **उदियोग राह्न भी पहलसे महान भोत्रों है** हाम जिस काष्ट्रिकाल जिसे हैंहे महानार राजार गरा था औ री उस माप ऑबोब्स कालोको पार्टा कानेको ऐसे हैं है का यह सुधीन संपूर्व एकेस्टर्ना कि ने स्ति वी है वह केवल मन्दिर देश होता हो की है। पर एक्टर माध्याने रहेता है। राजार माध्याने रहेता है। राजार ज निर्मेन्द्र इस रोजीबी महा रहा बहै । १ व इस प्रवार व हिराप र लेक रूपन हार १ १ १

# [ १९. श्रीजिनपूजाष्टकम् ]

848) जातिर्जरामरणिमत्यनलत्रयस्य जीवाश्रितस्य वहुतापकृतो यथावत् । विध्यापनाय जिनपादयुगात्रभूमौ धारात्रयं प्रवरवारिकृतं क्षिपामि ॥ १॥

849) यद्वद्रचो जिनपतेर्भवतापहारि नाहं सुशीतलमपीह भवामि तद्वत्। कर्पूरचन्दनमितीव मयार्पितं सत् त्वत्पादपङ्कजसमाश्रयणं करोति॥२॥

850) राजस्यसौ शुचितराक्षतपुञ्जराजिदैत्ताधिकस्य जिनमक्षतमक्षधूर्तैः। वीरस्य नेतरजनस्य तु वीरपद्दो वद्धः शिरस्यतितरां श्रियमातनोति॥३॥

851) साक्षादपुष्परार एव जिनस्तदेनं संपूजयामि शुचिपुष्परारैर्मनोहैः। नान्यं तदाश्रयतया किल यन्न यत्र तत्तत्र रम्यमधिकां कुरुते च लक्ष्मीम्॥ ४॥

जिनपादयुगायभूमौ । प्रवरवारिकृतं जलकृतं धारात्रयं क्षिपामि । अहम् इति अध्याहारः । जातिः जन्म जरा मरणम् इति अनलत्रयस्य । यथावत् विधिपूर्वेकम् । विध्यापनाय शान्तये । किंलक्षणस्य अनलत्रयस्य । जीवेषु अभितस्य । पुनः वहुतापकृतः आतापकारकस्य ॥ १ ॥ जलधारा । कर्पूरचन्दनं त्वत्पादपङ्कजसमाश्रयणं करोति । मो देव । केर्पूरचन्दनं तव चरण-आश्रयं करोति । मया पूजकेन । अपितं दत्तम् । सत् समीचीनम् । इतीव । इतीति किम् । इह लोके । अहं सुशीतलमपि तहत् शीतलं न भवामि यहत् जिनपतेः वचः । भवतापहारि संसारतापहरणशीलम् । कर्पूरचन्दनम् इति हेतोः सर्वज्ञस्य चरणकमलम् आश्रयति ॥ २ ॥ चन्दनम् । असौ शुचितराक्षतपुष्ठराजिः । राजित शोभते । किंलक्षणा अक्षतपुष्ठराजिः । जिनम् अधिकृत्य दत्ता । किंलक्षणं जिनम् । अक्षधूतैः इन्द्रियधूतैः कृत्वा । अक्षतं न पीडितम् । पक्षे इन्द्रियलम्पटैः न पातितम् । महावीरस्य । शिरिष्त मस्तके । वदः पदः । अतितराम् अतिशयेन । श्रियं शोभाम् । आतनोति विस्तारयित । तु पुनः । इतरस्य जनस्य कुदैवस्य वा कातरजनस्य । पदः वदः न शोभते ॥ ३ ॥ अक्षतम् । एष जिनः साक्षात् । अपुष्पशरः कन्दर्परहितः । तत्तस्मात् । एनं श्रीसर्वज्ञम् । मनोशैः श्रुचि-पुष्यरैः कुसुममालाभिः । अहं पूजकः संपूजयामि । अन्यं न पूज्यामि । कया । तदाश्रयत्या । कामाश्रयत्वेन अन्यं न अर्चयामि ।

जन्म, जरा और मरण ये जीवके आश्रयसे रहनेवाली तीन अग्नियां बहुत सन्तापको करनेवाली हैं। मैं उनको शान्त करनेके लिये जिन भगवान्के चरणयुगलके आगे विधिपूर्वक उत्तम जलसे निर्मित तीन धाराओंका क्षेपण करता हूं ॥ १ ॥ जिस प्रकार जिन भगवान्की वाणी संसारके सन्तापको दूर करनेवाली है उस प्रकार शीतल हो करके भी मैं उस सन्तापको दूर नहीं कर सकता हूं, इस प्रकारके विचारसे ही मानों मेरे द्वारा भेंट किया गया कपूरिमिश्रत वह चन्दन हे भगवन् ! आपके चरणकमलोंका आश्रय करता है ॥ २ ॥ इन्द्रियरूप धूर्तोंके द्वारा बाधाको नहीं प्राप्त हुए ऐसे जिन भगवान्के आश्रयसे दी गई वह अतिशय पवित्र अक्षतोंके पुंजोंकी पंक्ति सुशोभित होती है । ठीक है— पराक्रमी पुरुषके शिरपर बांधा गया वीरपट्ट जैसे अत्यन्त शोभाको विस्तृत करता है वैसे कायर पुरुषके शिरपर बांधा गया वह उस शोभाको विस्तृत नहीं करता ॥ ३ ॥ यह जिनेन्द्र प्रत्यक्षमें अपुष्पशर अर्थात् पुष्पशर (काम ) से रहित है, इसलिये मैं इसकी मनोहर व पवित्र पुष्पशरों (पुष्पहारों ) से पूजा करता हूं । अन्य (ब्रह्मा आदि ) किसीकी भी में उनसे पूजा नहीं करता हूं, क्योंकि, वह पुष्पशर अर्थात् कामके अधीन है । ठीक है— जो रमणीय वस्तु जहां नहीं होती है वह वहां अधिक लक्ष्मीको करती है ॥ विशेषार्थ— पुष्पशर शब्दके दो अर्थ होते हैं, पुष्परूप वाणोंका धारक कामदेव तथा पुष्पमाला । यहां श्लेषकी प्रधानतासे उक्त दोनों अर्थोंकी विनक्षा करके यह वतलाया गया है जिन भगवान्के पास पुष्पशर (कामवासना) नहीं है, इसलिये मैं उसकी

१ **अ रा** 'जलभारा चन्दनं अक्षतं' इत्यादिशब्दाः टीकायाः प्रारम्भे लिखिताः सन्ति । २ श 'कर्पूरचन्दनं' नास्ति । ३ श 'रीतिलं न भवामि यदत्' इत्येतावान् पाठो नास्ति ।

- 852) देवो ऽयमिन्द्रियवर्ळप्रलयं करोति नैवेद्यमिन्द्रियवलप्रद्खाद्यमेतत् । चित्रं तथापि पुरतः स्थितमर्हतो ऽस्य शोभां विभर्तिं जगतो नयनोत्सवाय ॥ ५ ॥
- 853) आरार्तिकं तरलविद्विशिखं विभाति स्वच्छे जिनस्य वपुषि प्रतिविम्वितं सत्। ध्यानानलो सृगयमाण इवाविशिष्टं दग्धुं परिश्रमति कर्मचयं प्रचण्डः॥ ६॥
- 854) कस्तूरिकारसमयीरिव पत्रविहाः कुर्वन् मुखेषु चलनैरिह दिग्वधूनाम् । हर्षादिव प्रभुजिनाश्रयणेन वातप्रेङ्खद्रपुर्नटति पश्यत धूपधूमः॥ ७॥
- 855) उच्चै:फलाय परमामृतसंज्ञकाय नानाफलैजिनपति परिपूजयामि । तद्भक्तिरेव सकलानि फलानि दत्ते मोहेन तत्तदपि याचत एव लोकः ॥ ८॥

यद्रमैयं वस्तु यत्र न विद्यते तद्वस्तु तत्र "योजितम् अधिकां लक्ष्मीं शोभां कुहते ॥ ४ ॥ पुष्पम् । अयं देवः सर्वेज्ञः । इन्द्रियवर्ल-प्रलयं करोति । एतत् नैवेद्यं इन्द्रियवलप्रद्खाद्यम् इन्द्रियवलपोषकम् । चित्रम् आश्वर्यम् । तथापि अस्य अर्हतः सर्वेज्ञस्य । पुरतः अप्रतः स्थितं शोभां विभित्ते । कस्मे । जगतः नयनोत्सवाय आनन्दाय ॥ ५ ॥ नैवेद्यम् । आरार्तिकं दीपं[पः ] जिनस्य वपुषि शरीरे खच्छे प्रतिविम्वितं सत् विद्यमानं विभाति । किलक्षणं दीपम् [ आरार्तिकम् ] तरला चन्नला विह्यिखा यत्र तत् तरलबिहिष्वसम् । उत्प्रेक्षते । ध्यान—अनलः अग्निः परिभ्रमति इव । किं कर्तुम् इव । अविष्यम् एविद्वित्तिम् । कर्मचयं कर्मसमृहम् । दग्धम् । मृगयमाणः अवलोक्यमान इव । किलक्षणः ध्यानानलः । प्रचण्डः ॥ ६ ॥ दीपम् । मो भव्याः । यूयं पश्यत । कम् । धूपधूमम् । जिनाश्रयणेन हर्षात् नटित नृत्यति इव । किलक्षणं धूप्मां। वातेन प्रङ्क्षद्युः कम्पमानशरीरम् । इह समये । दिग्वधूनां दिशास्त्रीणाम् । मुखेषु । चलनैः परिभ्रमणैः पत्रविक्षीः कुर्वेन् इव । किलक्षणाः पत्रविहीः । कस्तूरिकारसमयीः ॥ ७ ॥ धूपम् । अहं श्रावकः जिनपति नानाफलैः परिपूज्यामि । कस्मै । उच्नैः फलाय परम—अमृतसंज्ञकाय मोक्षाय । तद्भक्तः तस्य जिनस्य भक्तिः

पुष्पशरों (पुष्पमालाओंसे) से पूजा करता हूं। अन्य हरि, हर और ब्रह्मा आदि चूंकि पुष्पशरसे सिहत हैं; अत एव उनकी पुष्पशरोंसे पूजा करनेमें कुछ भी शोभा नहीं है। इसी बातको पुष्ट करनेके लिये यह भी कह दिया है कि जहांपर जो वस्तु नहीं है वहींपर उस वस्तुके रखनेमें शोभा होती है, न कि जहांपर वह वस्तु विद्यमान है। तात्पर्य यह है कि जिनेन्द्र भगवान ही जगद्विजयी कामदेवसे रहित होनेके कारण पुष्पोंद्वारा पूजनेके योग्य हैं, न कि उक्त कामसे पीड़ित हरि-हर आदि । कारण यह कि पूजक जिस प्रकार कामसे रहित जिनेन्द्रकी पूजासे स्वयं भी कामरहित हो जाता है उस प्रकार कामसे पीड़ित अन्यकी पूजा करनेसे वह कभी भी उससे रहित नहीं हो सकता है ॥ ४ ॥ यह भगवान् इन्द्रिय-बलको नष्ट करता है और यह नैवेद्य इन्द्रियवलको देनेवाला खाद्य (भक्ष्य) है। फिर भी आश्चर्य है कि इस अरहंत भगवान्के आगे स्थित वह नैवेद्य जगत्के प्राणियोंके नेत्रोंको आनन्ददायक शोभाको धारण करता है।। ५ ॥ चंचल अग्निशिखासे संयुक्त आरतीका दीपक जिन भगवान्के खच्छ शरीरमें प्रतिविग्वित होकर ऐसे शोभायमान होता है जैसे मानों वह अवशेष (अघाति) कर्मसमूहको जलानेके लिये खोजती हुई तीत्र ध्यानरूप अग्नि ही घूम रही हो ॥ ६ ॥ देखो वायुसे कम्पमान शरीरवाला धूपका धुआँ अपने कम्पन ( चंचलता ) से मानों यहां दिशाओंरूप क्षियोंके मुखोंमें कस्तुरीके रससे निर्मित पत्रवाही (कपोलोंपर की जानेवाली रचना ) को करता हुआ जिन भगवान्के आश्रयसे प्राप्त हुए हर्षसे नाच ही रहा है॥ ७॥ मैं उत्कृष्ट अमृत नामक उन्नत फल (मोक्ष) को प्राप्त करनेके लिये अनेक फलोंसे जिनेन्द्र देवकी पूजा करता हूं। यद्यपि जिनेन्द्रकी भक्ति ही समस्त फलोंको देती है, तो भी मनुप्य अज्ञानतासे फलकी याचना

१ शा वर्छ । २ च-प्रतिपाठोऽयम् । आ क शा धृमम् । ३ शा यद् द्रव्यं । ४ आ जोयितं, शा जोपितं । ५ क उद्धरितं । पद्मनं ० ३१

- 856) पूजाविधि विधिवदत्र विधाय देवे स्तोत्रं च संमदरसाश्रितचित्तवृत्तिः। पुष्पाञ्जालि विमलकेवललोचनाय यच्छामि सर्वजनशान्तिकराय तस्मै॥९॥
- 857) श्रीपद्मनिन्दितगुणीय न कार्यमिति
  पूजादिना यदिप ते कतक्रस्यतायाः ।
  स्वश्रेयसे तदिप तत्कुरुते जनो ऽईन्
  कार्या कृषिः फलकृते न तु भूपकृत्यै ॥ १० ॥

एव सकलानि फलानि दत्ते । तदिष लोकः मोहेन तन्मोक्षफलं याचते एव ॥ ८ ॥ फलम् । अत्र देवे । विधिवत् विधिपूर्वकम् पूजाविधिम् । च पुनः । स्तोत्रम् । विधाय कृत्वा । तस्मै सर्वज्ञाय । पुष्पाञ्जलि यच्छामि ददामि । किलक्षणोऽहं श्रावकः । संमव्यसाश्रितचित्तवृत्तिः सानन्दिचतः । किलक्षणाय देवाय । विमलकेवललोचनाय । पुनः सर्वजनशान्तिकराय ॥ ९ ॥ अर्घम् । अर्वन् । भो श्रीपद्मनन्दितगुणौव । यदिष । ते तव । कृतकृत्यतायाः कृतकार्यत्वात् । पूजादिना कार्यं न अस्ति । तदिष । स्रवेशय कल्याणाय । जनः तत्पूजादिकं कुक्ते । तत्र दृष्टान्तमाह । कृषिः फलकृते – करणाय कार्या कर्तव्या, न तु भूपकृत्ये । लोकोऽय आत्मनः मुखहेतवे कृषिं करोति, न तु राज्ञः मुखहेतवे ॥ १० ॥ इति श्रीजिनपूजाष्टकम् ॥ १९ ॥

किया करता है ॥ ८ ॥ हर्षरूप जलसे परिपूर्ण मनोव्यापारसे सहित मैं यहां विधिपूर्वक जिन भगवान्वे विषयमें पूजाविधान तथा स्तुतिको करके निर्मल केवलज्ञानरूप नेत्रसे संयुक्त होकर सब जीवोंको शानि प्रदान करनेवाले उस जिनेन्द्रके लिये पुष्पांजलि देता हूं ॥ ९ ॥ मुनि पद्म (पद्मनन्दी) के द्वारा जिसके गुणसमूहकी स्तुति की गई है ऐसे हे अरहंत देव! यद्यपि कृतकृत्यताको प्राप्त हो जानेसे तुम्हें पूजा आदिर कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा है, तो भी मनुष्य अपने कल्याणके लिये तुम्हारी पूजा करते हैं। ठीक भी है— खेती अपने ही प्रयोजनको सिद्ध करनेके लिये की जाती है, न कि राजाके प्रयोजनको सिद्ध करनेके लिये। विशेपार्थ—जिस प्रकार किसान जो खेतीको करता है उसमेंसे वह कुछ भाग यद्यपि करके रूपमें राजाके भी देता है तो भी वह राजाके निमित्त कुछ खेती नहीं करता, किन्तु अपने ही प्रयोजन (कुटुम्बपरिपालन आदि ) के साधनार्थ उसे करता है । ठीक इसी प्रकारसे भक्त जन जो जिनेन्द्र आदिकी पूजा करते हैं वह कुछ उनको प्रसन्न करनेके लिये नहीं करते हैं, किन्तु अपने आत्मपरिणामोंकी निर्मलताके लिये ही करते हैं। कारण यह कि जिन भगवान् तो वीतराग (राग-द्वेष रहित) हैं, अतः उससे उनकी प्रसन्नता तो सम्भव नहीं है; फिर भी उससे पूजकके परिणामोंमें जो निर्मलता उत्पन्न होती है उससे उसके पाप कर्मीका रस क्षीण होता है और पुण्य कर्मीका अनुभाग वृद्धिको शप्त होता है। इस प्रकार दुखका विनाश होकर उसे मुलकी प्राप्ति स्वयमेव होती है। आचार्यप्रवर श्री समन्तभद्र स्वामीने भी ऐसा ही कहा है— न पूजयार्थस्विय वीतरागे न निन्दया नाथ विवान्तवैरे । तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिर्नः पुनातु चित्तं दुरिताञ्जनेभ्यः ॥ अर्थात है भगवन्! आप चूंकि वीतराग हैं, इसलिये आपको पूजासे कुछ प्रयोजन नहीं रहा है। तथा आप चूंकि वरभाव (द्वेपचुद्धि) से भी रहित हैं, इसिलये निन्दासे भी आपको कुछ प्रयोजन नहीं रहा है। फिर भी पुंजा आदिके द्वारा होनेवाले आपके पवित्र गुणोंका सारण हमारे चित्तको पापरूप कालिमासे बचाता है [ स्व. स्वो. ५७. ] ॥ १० ॥ इस प्रकार जिनपूजाष्टक समाप्त हुआ ॥ १९ ॥

### [ २०. श्रीकरुणाष्टकम् ]

- 858) त्रिभुवनगुरो जिनेश्वर परमानन्दैककारण कुरुष्व। मयि किंकरे ऽत्र करुणां तथा यथा जायते मुक्तिः॥१॥
- 859) निर्विण्णो ऽहं नितरा-महेन् बहुदुःखया भवस्थित्या । अपुनर्भवाय भवहर कुरु करुणामत्र मिय दीने ॥ २॥
- 860) उद्धर मां पतितमतो विषमाद्भवक्रपतः कृपां कृत्वा। अर्हन्नलमुद्धरणे त्वमसीति पुनः पुनर्वेचिम॥३॥
- 861) त्वं कारुणिकः स्वामी त्वमेव शरणं जिनेश तेनाहम् । मोहरिपुदलितमानः पूत्कारं तव पुरः कुर्वे ॥ ४॥

भो त्रिभुवनगुरो । भो जिनेश्वर । भो परमानन्दैककारण । अत्र मिय किंकरे सेवके । तथा करणां दयां कुरुष्व यथा मुक्तिः जायते उत्पद्यते ॥ १ ॥ भो अर्हन् । भो भवहर संसारनाशक । बहुदुःखयुक्तया भवस्थित्या अहं नितराम् अतिशयेन । निर्विण्णः उदासीनः । अत्र मिय दीने । करणां दयां कुरु । अपुनर्भवाय भवनाशनाय ॥ २ ॥ भो अर्हन् । कृपां कृत्वा अतः विषमात् कृपतः पतितं माम् उद्धर । उद्धरणे त्वम् अलं समर्थः असि । इति हेतोः । पुनः पुनः तव अग्रे । विच्म कथयामि ॥ ३ ॥ भो जिनेश । त्वं कारणिकः स्वामी । मम त्वमेव शरणम् । तेन कारणेन अहं तव पुरः अग्रे । प्रकारं कुर्वे । किंलक्षणोऽहम् । मोहिरिपुद्लितमानः ॥ ४ ॥ भो जिन । ग्रामपतेः ग्रामनायकस्य । परेण केनापि उपद्वते पुंति पीडितपुरुषे । करणा जायते

तीनों लोकोंके गुरु और उत्कृष्ट मुखके अद्वितीय कारण ऐसे हे जिनेश्वर! इस मुझ दासके ऊपर ऐसी कृपा कीजिये कि जिससे मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाय ॥ १ ॥ हे संसारके नाशक अरहंत! मैं वहुत दु: खको उत्पन्न करनेवाले इस संसारवाससे अत्यन्त विरक्त हुआ हूं। आप इस मुझ दीनके ऊपर ऐसी कृपा कीजिये कि जिससे मुझे पुनः जन्म न लेना पड़े, अर्थात् मैं मुक्त हो जाऊं ॥ २ ॥ हे अरहंत! आप कृपा करके इस भयानक संसारहूप कुएंमें पड़े हुए मेरा उससे उद्धार कीजिये। आप उससे उद्धार करनेके लिये समर्थ हैं, इसीलिये में वार वार आपसे निवेदन करता हूं॥ ३ ॥ हे जिनेश! तुम ही दयाल हो, तुम ही प्रभु हो, और तुम ही रक्षक हो। इसीलिये जिसका मोहरूप शत्रुके द्वारा मानमर्दन किया गया है ऐसा वह मैं आपके आगे पुकार कर कहता हूं॥ ४ ॥ हे जिन! जो एक गांवका स्वामी होता है वह भी किसी

१ रा 'अपुनर्भवाय भवनाञ्चाय' नास्ति । २ रा पुरुषे यामनायकस्य करुणा ।

#### पद्मनन्दि-पञ्चविंशतिः

- 862) श्रामपतेरिप करुणा परेण केनाप्युपद्धते पुंसि। जगतां प्रभोने किं तव जिन मिथे खळकर्मभिः प्रहते॥ ५॥
- 863) अपहर मम जन्म द्यां कृत्वेत्येकत्र वचसि<sup>र</sup> वक्तव्ये। तेनातिदग्ध इति मे देव बभूव प्रलापित्वम्॥६॥
- 864) तव जिनचरणाञ्जयुगं करुणामृतसंगशीतलं यावत् । संसारातपततः करोमि दृदि तावदेव सुखी ॥ ७ ॥
- 865) जगदेकशरण भगवन्न-समश्रीपबैनन्दितगुणौघ। किं बहुना कुरु करुणाम्-अत्र जने शरणमापन्ने॥८॥

दया उत्पद्यते । खलकर्मभिः मिय प्रहते व्यथिते । जगतां प्रभोः तव दया किं न जायते । अपि तु जायते ॥ ५ ॥ भो देव । दयां कृत्वा मम जन्म अपहर संसारनाशनं कुरु । एकत्ववचिस वक्तव्ये इति निश्चयः । तेन जन्मना । अहम् अतिदग्धः । इति हेतोः । मे मम । प्रलापित्वं कष्टतं वभूव ॥ ६ ॥ भो जिन । संसार-आतपतप्तः अहं तव चरणाब्जयुगं यावत्कालं हृदि करोमि तावत्कालम् एव सुखी । किंलक्षणं चरणकमलम् । करुणा—अमृतसंगवत् शीतलम् ॥ ७ ॥ भो जगदेकशरण । भो भगवन् । भो असमश्रीपद्यैनन्दितगुणीव । अत्र मिय । जने । करुणां कुरु । बहुना उक्तेन किम् । किंलक्षणे मिय । शरणम् आपके प्राप्ते ॥ ८ ॥ इति श्रीकरुणाष्टकम् ॥ २० ॥

दुसरेके द्वारा पीड़ित मनुष्यके ऊपर दया करता है ! फिर जब आप तीनों ही लोकोंके स्वामी हैं तब क्या दुए कमोंके द्वारा पीड़ित मेरे ऊपर दया नहीं करेंगे? अर्थात् अवश्य करेंगे ॥ ५ ॥ हे देव! आप कृपा करके मेरे जन्म (जन्म-मरणरूप संसार) को नए कर दीजिये, यही एक बात मुझे आपसे कहनी है । परन्तु चूंकि में उस जन्मसे अतिशय जला हुआ हूं अर्थात् पीड़ित हूं, इसीलिये में बहुत बकवादी हुआ हूं ॥ ६ ॥ हे जिन! संसाररूप आतपसे सन्तापको प्राप्त हुआ में जब तक दयारूप अमृतकी संगतिसे शीतलताको प्राप्त हुए तुम्हारे दोनों चरण कमलोंको हृदयमें धारण करता हूं तभी तक मुखी रहता हूं ॥ ७॥ जगत्के प्राणियोंके अद्वितीय रक्षक तथा असाधारण लक्ष्मीसे सम्पन्न और मुनि पद्मनन्दीके द्वारा स्तुत गुण-समृहसे सहित ऐसे हे भगवन् ! मैं बहुत क्या कहूं, शरणमें आये हुए इस जनके (मेरे) ऊपर आप दया करें ॥ ८ ॥ इस प्रकार करणाएक समाप्त हुआ ॥ २०॥

## [ २१. क्रियाकाण्डचूलिका ]

- 866) सम्यग्दर्शनवोधवृत्तसमैताशीलक्षमाचैर्घनैः संकेताश्रयविज्ञिनेश्वर भवान् सर्वेर्गुणैराश्रितः। मन्ये त्वय्यवकाशलिधरिहतैः सर्वत्र लोके वयं संग्राह्या इति गर्वितैः परिहृतो दोषैरशेषैरिष ॥१॥
- 867) यस्त्वामनन्तगुणमेकविभुं त्रिलोक्याः स्तौति प्रभूतकवितागुणगर्वितात्मा। आरोहति दुमशिरः स नरो नभो ऽन्तं गन्तुं जिनेन्द्र मतिविभ्रमतो वुघो ऽपि॥२॥
- 868) शक्नोति कर्तुमिह कः स्तवनं समस्तविद्याधिपस्य भवतो विबुधार्चिताङ्गेः। तत्रापि तज्जिनगते कुरुते जनो यत् तच्चित्तमध्यगतभक्तिनिवेदनाय॥३॥

भो जिनेश्वर । भवान् त्वम् । सर्वैः गुणैः आश्रितः सम्यग्दर्शनवोधवृत्त-चारित्रसमताशीलक्षमायैः । घनैः निविद्धैः । त्वम् आश्रितः । किंवत् । सङ्किताश्रयवत् संकेतगृहवत् । भो जिनेश । त्वम् अशेषैः समस्तैः दोषैः परिहतः त्यक्तः । अहम् एवं मन्ये । किंलक्षणैः दोषैः । त्विय विषये अवकाशलिब्धरिहतेः । पुनः किंलक्षणैः दोषैः । इति हेतोः । गवितैः । इतीति किम् । सर्वत्र लोके वयं संप्राह्याः संप्रहणीयाः ॥ १ ॥ भो जिनेन्द्र । यः नरः । त्वां स्तौति । किंलक्षणं त्वाम् । अनन्तगुणम् । त्रिलोक्याः एकं विभुम् । किंलक्षणः सै नरः । प्रभूत-उत्पन्न-किवतागुणः तेन किवतागुणेन गवितातमा । स नरः नभोऽन्तं गन्तुं मितिविश्रमतः हम-श्विरः आरोहिति । बुधोऽपि चतुरोऽपि ॥ २ ॥ भो जिनपते । इह लोके संसारे । भवतः तव । स्तवनं कर्तुं कः शक्तोति । किंलक्षणस्य भवतः । समस्तिविद्याधिपस्य । पुनः किंलक्षणस्य भवतः । विवुधैः देवैः अर्चिताङ्गः । तत्रापि त्विय विषये । जनः तत् स्तवनं कुरुते ।

हे जिनेश्वर! सम्यादर्शन, सम्याज्ञान, सम्यक्चारित्र, समता, शील और क्षमा आदि सब गुणोंने जो संकेतगृहके समान आपका सघनरूपसे आश्रय किया है; इससे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपमें स्थान प्राप्त न होनेसे 'लोकमें हम सर्वत्र संग्रह किये जानेके योग्य हैं' इस प्रकारके अभिमानको ही मानों प्राप्त होकर सब दोषोंने आपको छोड़ दिया है।। विशेषार्थ-- जिन भगवान्में सम्यग्दर्शन आदि सभी उत्तमोत्तम गुण होते हैं, परन्तु दोष उनमें एक भी नहीं होता है। इसके लिये यन्थकारने यहां यह उत्प्रेक्षा की है कि उनके भीतर इतने अधिक गुण प्रविष्ट ही चुके थे कि दोषोंको वहां स्थान ही नहीं रहा था। इसीलिये मानों उनसे तिरस्कृत होनेके कारण दोषोंको यह अभिमान ही उत्पन्न हुआ था कि लोकमें हमारा संग्रह तो सब ही करना चाहते हैं, फिर यदि ये जिन हमारी उपेक्षा करते हैं तो हम इनके पास कभी भी न जावेंगे। इस अभिमानके कारण ही उन दोषोंने जिनेन्द्र देवको छोड़ दिया था ॥ १ ॥ हे जिनेन्द्र ! कविता करने योग्य वहत से गुणोंके होनेसे अभिमानको प्राप्त हुआ जो मनुष्य अनन्त गुणोंसे सहित एवं तीनों लोकोंके अद्वितीय प्रभुस्वरूप तुम्हारी स्तुति करता है वह विद्वान् होकर भी मानों वुद्धिकी विपरीततासे ( मूर्खतासे ) आकाशके अन्तको पानेके लिये वृक्षके शिखरपर ही चढ़ता है।। विशेषार्थ--- जिस प्रकार अनन्त आकाशका अन्त पाना असम्भव है उसी प्रकार त्रिलोकीनाथ (जिनेन्द्र) के अनन्त गुणोंका भी स्तुतिके द्वारा अन्त पाना असम्भव ही है। फिर भी जो विद्वान् किव स्तुतिके द्वारा उनके अनन्त गुणोंका कीर्तन करना चाहता है, यह समझना चाहिये कि वह अपने कवित्व गुणके अभिमानसे ही वैसा करनेके लिये उद्यत होता है ॥ २ ॥ जो समस्त विद्याओंके स्वामी हैं तथा जिनके चरण देवों द्वारा पूजे गये हैं ऐसे आपकी स्तुति करनेके लिये यहां कीन समर्थ है ? अर्थात् कोई भी समर्थ नहीं है । फिर भी है जिनेन्द्र ! मनुष्य जो आपकी स्तुति करता है वह अपने चित्तमें रहनेवाली भक्तिको प्रगट करनेके लिये ही उसे करता है ॥ ३ ॥

- 869) नामापि देव भवतः स्मृतिगोचरत्वं वाग्गोचरत्वमथ येन सुभक्तिभाजा। नीतं छभेत स नरो निखिलार्थसिद्धिं साध्वी स्तृतिर्भवत् मां 'किल कात्र चिन्ता॥४॥
- 870) पतावतेव मम पूर्यत एव देव सेवां करोमि भवतश्चरणद्वयस्य। अत्रैव जन्मनि परत्र च सर्वकालं न त्वामितः परमहं जिन याचयामि॥५॥
- 871) सर्वागमावगमतः खलु तत्त्वबोघो मोक्षाय वृत्तमपि संप्रति दुर्घटं नः । जाड्यात्तथा कुतनुतस्त्वयि भक्तिरेव देवास्ति सैव भवतु कमतस्तदर्थम् ॥ ६॥
- 872) हरति हरतु वृद्धं वार्धकं कायकान्ति दंधति दंधतु दूरं मन्दतामिन्द्रियाणि। भवति भवतु दुःखं जायतां वा विनाशः परमिह जिननाथे भक्तिरेका ममास्तु॥७॥
- 873) अस्तु त्रयं मम सुदर्शनवोधवृत्तसंविन्ध यान्तु च समस्तदुरीहितानि । याचे न किंचिदपरं भगवन् भवन्तं नाप्राप्तमस्ति किमपीह यतस्त्रिलोक्याम् ॥८॥

यत् यस्मात्कारणात् । तत् स्तोत्रम् । चित्तमध्यगतभित्तिनिवेदनाय मनोगतभित्तप्रकटनाय ॥ ३ ॥ भो देव । येन पुंसा नरेण । भवतः तव । नामापि स्मृतिगोचरत्वं स्मरणगोचरत्वम् । अथ वागगोचरत्वं नीतं कृतम् । किंटक्षणेन नरेण । सुभित्तभाजा भित्ति-युक्तेन । स नरः । निखिल-अर्थसिद्धिम् । लभेत प्राप्नुयात् । किल इति सखे । साध्वी स्तुतिर्भवतु । अत्र त्विय विषये । मां कैं। चिन्ता । न कापि ॥ ४ ॥ भो देव । अत्रैव जन्मिन । च पुनः । परत्र जन्मिन । सर्वकालम् । भवतः तव । चरणद्वयस्य सेवां करोमि । एतावता सेवामात्रेण । मम पूर्यते एव । भो जिन । अहं त्वां याचयामि । वा । इतः हेतोः । अपरं न याचयामि ॥ ५ ॥ भो देव । खलु निश्चितम् । उत्त्ववोधः मोक्षाय । कस्मात् । सर्व-आगम-अवगमतः सर्व-आगम—द्वादशाङ्गम् अवलोकर्नोत् । तत् ज्ञानम् । यृतं चारित्रम् । अपि । नः अस्माकम् । संप्रति इदानीम् । दुर्घटम् । कस्मात् जाच्यात् मृर्खत्वात् । तथा कृतनुतः निन्य-शरीरात् । त्विय विषये भक्तिरेव अस्ति । सैव भक्तिः । कमतः तदर्थं मोक्षार्थं भवतु ॥ ६ ॥ वृद्धं वृद्धपदम् । वार्धकं कायकान्ति हरित तर्वि हरितु । इन्द्रियाणि दूरम् अतिशयेन मन्दतां दधित चेत् दधतु । चेत् दुःखं भवति तदा दुःखं भवतु । वा विनाशर्शं जायताम् । इह लोके । मम जिननाथे परम् एका भक्तिरस्तु भवतु ॥ ७ ॥ भो भगवन् । मम सुद्र्शनवोधवृत्तसंवन्धि त्रयम् अस्तु । च पुनः । समस्तदुरीहितानि यान्तु । अपरं किंचित् न याचे भवन्तम् अपरं न प्रार्थयामि । यतः यस्मात्कारणात् । इह त्रिलोक्यां

हे देव! जो मनुष्य अतिशय भक्तिसे युक्त होकर आपके नामको भी स्मृतिका विषय अथवा वचनका विषय करता है—मनसे आपके नामका चिन्तन तथा वचनसे केवल उसका उच्चारण ही करता है—उसके सभी प्रकारके प्रयोजन सिद्ध होते हैं। ऐसी अवस्थामें मुझे क्या चिन्ता है! अर्थात् कुछ भी नहीं। वह उत्तम स्तुति ही प्रयोजनको सिद्ध करनेवाली होवे ॥ ४ ॥ हे देव! में इस जन्ममें तथा दूसरे जन्ममें भी निरन्तर आपके चरणयुगलकी सेवा करता रहं, इतने मात्रसे ही मेरा प्रयोजन पूर्ण हो जाता है। हे जिनेन्द्र! इससे अधिक में आपसे और कुछ नहीं मागता हं॥ ५ ॥ हे देव! मुक्तिका कारणोभूत जो तत्वज्ञान है वह निश्चयतः समस्त आगमके जान लेनेपर प्राप्त होता है, सो वह जडेबुद्धि होनेसे हमारे लिये दुर्लभ ही है। इसी प्रकार उस मोक्षका कारणीभूत जो चारित्र है वह भी शरीरकी दुर्वलतासे इस समय हमें नहीं प्राप्त हो सकता है। इस कारण आपके विषयमें जो मेरी भक्ति है वही कमसे मुझे मुक्तिका कारण होवे ॥ ६ ॥ वृद्धिको प्राप्त हुआ युद्धापा यदि शरीरकी कान्तिको नष्ट करता है तो करे, यदि इन्द्रियां अल्यन्त शिथिल्याको धारण करती हैं तो करें, यदि दुन्त्र होता है तो होते, तथा यदि विनाश होता है तो वह भी भले होवे। परन्तु यदां मेरी एक मात्र जिनेन्द्रके विषयमें भक्ति वनी रहे॥ ७ ॥ हे भगवन् ! मुझे सम्यन्दर्शन, सम्यग्र अत्र केर सम्यन्दर्शन सम्बन्धी तीन अर्थात् रत्नत्रय प्राप्त होवे तथा मेरी समस्त दुश्चेष्टायें नष्ट हो जावें,

<sup>्</sup>र अं दर गाः । २ वर दिवने गां मानु गाः । २ क्षं दा पृथेतामः । ४ क्षं क्र सुनेभागमध्यममतः सर्वोनलोतमात्। ५ क निपये पत - १७५८५ १ - १ क्र दिन्याः । । १ वर्षे विकति मार्थं पान्तु ।

- 874) धन्यो ऽस्मि पुण्यनिलयो ऽस्मि निराकुलो ऽस्मि शान्तो ऽस्मि नप्रविपदस्मि विदस्मि देव। श्रीमिक्किनेन्द्र भवतो ऽङ्कियुगं शरण्यं प्राप्तो ऽस्मि चेदहमतीन्द्रियसौख्यकारि॥९॥
- 875) रत्नत्रये तपिस पङ्किविधे च धर्मे मूलोत्तरेषु च गुणेष्वथ गुप्तिकार्ये । दर्पात्प्रमादत उतागिस मे प्रवृत्ते मिथ्यास्तु नाथ जिनदेव तव प्रसादात्॥ १०॥
- 876) मनोवचो ऽङ्गः कृतमङ्गिपीडनं प्रमोदितं कारितमत्र यन्मया।
  प्रमादतो दर्पत एतदाश्रयं तदस्तु मिथ्या जिन दुष्कृतं मम॥ ११॥
- 877) चिन्तादुष्परिणामसंतितवशादुन्मार्गगाया गिरः कायात्संवृतिवर्जितादनुचितं कर्मार्जितं यन्मया।

किमिप अप्राप्तं न अस्ति । सर्वं प्राप्तं दर्शनादि विना ॥ ८ ॥ भो देव । भो श्रीमिक्जिनेन्द्र । चेत् अहम् । भवतः तर्वे । अङ्गियुगं शरण्यं प्राप्तोऽस्मि । अहं धन्योऽस्मि । अहं पुण्यनिलयोऽस्मि । तदा अहं निराकुलोऽस्मि । अहं शान्तोऽस्मि । अहं नष्टविपदस्मि आपद्रिहितोऽस्मि । अहं विदस्मि विद्वान् अस्मि । भो देव । चेतव चरणशरणं प्राप्तोऽस्मि । किलक्षणं चरणशरणम् । अतीन्द्रिय-सौख्यकारि ॥ ९ ॥ भो नाथ । भो देव । रक्षत्रये मार्गे । दर्पात् । उत अहो । प्रमादतः । आगि अहंकारे । अथ दोषे । अथ अपराधे । मे मम प्रवृत्ते सिति । तव प्रसादात् । सर्वं दोषं [ सर्वं दोषः ] मिथ्या अस्तु । तपित । च पुनः । पङ्किविधे वते धर्मे । अथ मूलोत्तरेषु गुणेषु । अथ गुप्तिकार्ये प्रमादात्प्रवृत्ते सिति । सर्वं मिथ्या अस्तु वृथा अस्तु ॥ १० ॥ भो जिन । मया प्रमादतः । अत्र लोके । दर्पतः यत् मनोवचोऽङ्गैः अङ्गिपीडनं पापं कृतम् । अन्येषां कारितम् । प्रमोदितम् । मम । एतदाश्रयं मनोवचनकायैः आश्रितम् । दुष्कृतं नत्पापम् । मिथ्या वृथा । अस्तु भवतु ॥ ११ ॥ भो प्रभो । भो जिनपते । मया जीवेन । चिन्तादुष्परिणामसंतितिवशात् । गिरः वचनात् । कायात् । यत् अनुचितम् अयोग्यम् । कर्मे अर्जितम् उपार्जितम् । किलक्षणाया

इससे अधिक मैं आपसे और कुछ नहीं मागता हूं; क्योंकि, तीनों लोकोंमें अभी तक जो प्राप्त न हुआ हो, ऐसा अन्य कुछ भी नहीं है ॥ विशेषार्थ — यहां भगवान् जिनेन्द्रसे केवल एक यही याचना की गई है कि आपके प्रसादसे मेरी दुष्ट वृत्ति नष्ट होकर मुझे रत्नत्रयकी प्राप्ति होवे, इसके अतिरिक्त और दूसरी कुछ भी याचना नहीं की गई है। इसका कारण यह दिया गया है कि अनन्त कालसे इस संसारमें परिश्रमण करते हुए प्राणीने इन्द्र व चक्रवर्ती आदिके पद तो अनेक वार प्राप्त कर लिये, किन्तु रत्नत्रयकी प्राप्ति उसे अभी तक कभी नहीं हुई। इसीलिये उस अप्राप्तपूर्व रत्नत्रयकी ही यहां याचना की गई है। नीतिकार भी यही कहते हैं कि 'लोको ह्यभिनवप्रियः' अर्थात् जनसमुदाय नवीन नवीन वस्तुसे ही अनुराग किया करता है ॥८॥ हे श्रीमज्जिनेन्द्र देव! चूंकि मैं अतीन्द्रिय सुख (मोक्षसुख) को करनेवाले आपके चरणयुगलकी शरणको प्राप्त कर चुका हूं; अत एव मैं धन्य हूं, पुण्यका स्थान हूं, आकुलतासे रहित हूं, शान्त हूं, विपत्तियोंसे रहित हूं, तथा ज्ञाता भी हूं ॥९॥ हे नाथ! हे जिन देव! रत्नत्रय, तप, दस प्रकारका धर्म, मूलगुण, उत्तरगुण और गुप्तिरूप कार्य; इन सबके विषयमें अभिमानसे अथवा प्रमादसे मेरी सदोप प्रवृत्ति हुई हो वह आपके प्रसादसे मिथ्या होने ॥ १० ॥ हे जिन ! प्रमादसे अथवा अभिमानसे जो मैंने यहां मन, वचन एवं शरीरके द्वारा प्राणियोंका पीड़न स्वयं किया है, दूसरोंसे कराया है, अथवा प्राणिपीड़न करते हुए जीवको देखकर हर्प प्रगट किया है; उसके आश्रयसे होनेवाला मेरा वह पाप मिथ्या होवे ॥ ११ ॥ हे जिनेन्द्र प्रभो ! चिन्ताके कारण उत्पन्न हुए अशुभ परिणामोंके वश होकर अर्थात् मनकी दुष्ट वृत्तिसे, कुमार्गमें प्रवृत्त हुई वाणी अर्थात् सावद्य वचनके द्वारा, तथा संवरसे रहित शरीरके द्वारा जो मैंने अनुचित (पाप) कर्म उत्पन्न किया है

तन्नाशं व्रजतु प्रभो जिनपते त्वत्यादपद्मस्मृते<sup>र</sup>-रेषा मोक्षफलप्रदा किल कथं नास्मिन् समर्था भवेत् ॥ १२ ॥

- 878) वाणी प्रमाणमिह सर्वविदस्त्रिलोकी-सद्मन्यसौ प्रवरदीपशिखासमाना । स्याद्वादकान्तिकलिता नृसुराहिवन्द्या कालत्रये प्रकटिताखिलवस्तुतत्त्वा ॥ १३॥
- 879) क्षमस्य मम वाणि तिज्ञिनपतिश्रुतादिस्तुतौ यदूनमभवन्मनोवचनकायवैकल्यतः । अनेकभवसंभवैर्जिडिमकारणैः कर्मभिः कुतो ऽत्र किल मादशे जननि तादशं पाटवम् ॥ १४ ॥

गिरः । उन्मार्गगायाः पापवचने प्रवर्तनशीलायाः । किंलक्षणात्कायात् । संग्रतिवर्जितात् संवररिहतात् । त्वत्पाद्पद्मस्थितेः मम तत्कर्म नाशं व्रजतु । एषा तव पाद्पद्मस्थितिः । किल इति सत्ये । मोक्षफलप्रदा । अस्मिन् कर्मणि समर्था कथं न भवेत् । अत् तु भवेत् ॥ १२ ॥ इह लोके । वाणी । सर्वविदः सर्वज्ञस्य । प्रमाणम् । असौ वाणी । त्रिलोकीसद्मिन प्रवर्दीपशिखासमाना पुनः स्याद्वादकान्तिकिलता । पुनः किंलक्षणा वाणी । नृ-सुर-अहिवन्या । पुनः कालत्रये । प्रकटितम् अखिलं वस्तुतत्त्वं यया स्प्रकिताखिलवस्तुतत्त्वा ॥ १३ ॥ भो वाणि । जिनपतिश्रुतादिस्तुतौ स्तुतिविषये । मनोवचन कायवैकल्यतः । यत् अक्षरमात्र दिकम् अनम् अभवत् तत् मम क्षमस्य । भो जनिन । किल इति सत्ये । अत्र जगित संसारे । मादशे जने । कर्मभिः पीडिते तादशं पाटवं कुतः भवेत् । किलक्षणैः कर्मभिः । अनेकभवसंभवैः । जिनकारणैः मूर्वत्वकारणैः ॥ १४ ॥ अयं पहवः जीयात्

वह तुम्हारे चरण-कमलके स्मरणसे नाशको प्राप्त होवे । ठीक भी है— जो तुम्हारे चरण-कमलकी स्मृति मोक्षरूप फलको देनेवाली है वह इस (पापविनाश) कार्यमें कैसे समर्थ नहीं होगी? अवश्य होगी।। १२। जो सर्वज्ञकी वाणी (जिनवाणी) तीन लोकरूप घरमें उत्तम दीपककी शिखाके समान होकर स्याद्वादरूप प्रभासे सिहत है; मनुष्य, देव एवं नागकुमारोंसे वन्दनीय है; तथा तीनों कालविषयक वस्तुओंके स्वरूपके प्रगट करनेवाली है; वह यहां प्रमाण (सत्य) है।। विशेषार्थ— यहां जिनवाणीको दीपशिखाके समान बतला कर उससे भी उसमें कुछ विशेषता प्रगट की गई है। यथा—दीपशिखा जहां घरके भीतरकी ही वस्तुओंको प्रकाशित करती है वहां जिनवाणी तीनों लोकोंके भीतरकी समस्त ही वस्तुओंको प्रकाशित करती है तो वह वाणी भी अनेकान्तरूप प्रभासे सिहत हैं, दीपशिखाकी यदि कुछ मनुष्य ही वन्दना करते हैं तो जिनवाणीकी वन्दना मनुष्य, देव एवं असुर भी करते हैं; तथा दीपशिखा यदि वर्तमान कुछ ही वस्तुओंको प्रगट करती है तो वह जिनवाणी तीनों ही कालोंकी समस्त वस्तुओंको प्रगट करती है । इस प्रकार दीपशिखाके समान होकर भी उस जिनवाणीका स्वरूप अपूर्व ही है।। १३।। हे वाणी! जिनेन्द्र और सरस्वती आदिकी स्तुतिके विषयमें मन, वच न एवं शरीरकी विकलताके कारण जो कुछ कमी हुई है उसे हे माता! तू क्षमा कर। कारण यह कि अनेक भवोंमें उपार्जित एवं अज्ञानताको उत्पन्न करनेवाले कमोंका उदय रहनेसे मुझ जैसे मनुष्यमें वैसी निपुणता कहांसे हो सकती है? अर्थात् नहीं हो सकती है। १४।। समस्त भव्य जीवोंके लिये अभीष्ट फलको देनेवाला यह कियाकाण्डरूप कलपृक्षकी

- 880) पह्नवो ऽयं कियाकाण्डकस्पशाखात्रसंगतः। जीयादशेषभन्यानां प्रार्थितार्थफलप्रदः॥ १५॥
- 881) कियाकाण्डसंबन्धिनी चूलिकेयं नरैः पठ्यते यैक्तिसंध्यं च तेषाम्। वपुर्भारतीचित्तवैकल्यतो या न पूर्णा किया सापि पूर्णत्वमेति॥ १६॥
- 882) जिनेश्वर नमो ऽस्तु ते त्रिभुवनैकचूडामणे गतो ऽस्मि शरणं विभो भवभिया भवन्तं प्रति। तदाहतिकृते बुधैरकथि तत्त्वमेतन्मयाः-श्रितं सुदृढचेतसा भवहरस्त्वमेवात्र यत्॥ १७॥
- 883) अर्हन् सभाश्रितंसमस्तनरामरादि-भव्याञ्जनिद्वचनांशुरवेस्तवात्रे । मौखर्यमेतदबुधेन मया कृतं यत्-तद्भृरिभक्तिरभसस्थितमानसेन ॥ १८॥

किंलक्षणः पहनः । कियाकाण्डकल्पशाखाप्रसंगतः कियाकाण्ड एव कल्पत्रक्षशाखाप्रं तत्र संगतः प्राप्तः । पुनः किंलक्षणः । अशेषभव्यानां प्रार्थित-अर्थप्रदः फलप्रदेः ॥ १५ ॥ इयं कियाकाण्डसंगिन्धनी चूलिका यैः नरैः त्रिसंध्यं पत्र्यते । च पुनः । तेषां
पाठकानाम् । वपुःभारतीचित्तवैकल्यतो मनोवचनकायवैकल्यतः । या किया पूर्णा न सापि किया पूर्णत्वम् एति गच्छति ॥ १६ ॥
भो जिनेश्वर । भो त्रिभुवनैकचूडामणे । ते तुभ्यम् । नमोऽस्तु । भो विभो । भवभिया संसारभीत्या । भवन्तं प्रति शरणं गतोऽस्म ।
सुधैः पण्डितेः । तदाहतिकृते तस्य संसारस्य आहतिकृते नाशाय । एतत्त्वम् अश्यि किथतः[तम्] । मया सुद्रहचेतसा आश्रितम् ।
यत् यस्मात्कारणात् । अत्र संसारे । भवहरः संसारनाशकः त्वमेव ॥ १७॥ भो अर्हन् । तवाग्रे । मया पद्मनिद्ना । यत् एतत् ।
मौखर्यं वाचालत्वं कृतम् । तत् इदम् । भूरिभिक्तरभतस्थितमानसेन भूरिभिक्तप्रेरितेन मया कृतम् । किलक्षणस्य तव । समाश्रितसमस्तनरअमर-आदिभव्यकमलेषु वचनाश्चरवेः सूर्यस्य । किलक्षणेन मया । अयुधेन ज्ञानरिहतेन ॥ १८ ॥ इति कियाकाण्डचूलिका ॥ २१ ॥

शाखाके अप्रभागमें लगा हुआ नवीन पत्र जयवन्त होवे॥ १५॥ जो मनुष्य कियाकाण्ड सम्बन्धी इस चूलिकाको तीनों सन्ध्याकालोंमें पढ़ते हैं उनकी शरीर, वाणी और मनकी विकलताके कारण जो किया पूर्ण नहीं हुई है वह भी पूर्ण हो जाती है॥ १६॥ हे जिनेश्वर! हे तीन लोकके चूडामणि विभो! तुम्हारे लिये नमस्कार हो। मैं संसारके भयसे आपकी शरणमें आया हूं। विद्वानोंने उस संसारको नष्ट करनेके लिये यही तत्त्व वतलाया है, इसीलिये मैंने दृढ़चित्त होकर इसीका आलम्बन लिया है। कारण यह कि यहां संसारको नष्ट करनेको तुम ही हो॥ १७॥ हे अरहंत! जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणोंके द्वारा समस्त कमलोंको प्रफुल्लित करता है उसी प्रकार आप भी सभा (समवसरण) में आये हुए समस्त मनुष्य एवं देव आदि भव्य जीवों रूप कमलोंको अपने वचनरूप किरणोंके द्वारा प्रफुल्लित (आनन्दित) करते हैं। आपके आगे जो विद्वत्तासे विहीन मैंने यह वाचालता (स्तुति)की है वह केवल आपकी महती भक्तिके वेगमें मनके स्थित होनेसे अर्थात् मनमें अतिशय भक्तिके होनेसे ही की है॥ १८॥ इस प्रकार कियाकाण्डचूलिका समाप्त हुई॥ ११॥

१ क रेकथितस्त्वमेतन्मया च रेकथितं त्वमेव तन्मया। २ च-प्रतिराठोऽयम्। अ क दा समाश्रित । ३ क पत्रचत्तं अर्हाधितः मया। पद्मनं ० ३२

# [ २२. एकत्वभावनाद्शकम् ]

- 884) स्वानुभूत्येव यद्गम्यं रम्यं यचात्मवेदिनाम् । जल्पे तत्परमं ज्योतिरैवाङ्मानसगोचरैम् ॥ १॥
- 885) एकत्वैकपदप्राप्तमात्मतत्त्वमवैति यः। आराध्यते स एवान्यैस्तस्याराध्यो न विद्यते॥२॥
- 886) एकत्वज्ञो वहुभ्यो ऽपि कर्मभ्यो न विभेति सः। योगी सुनौगतो ऽम्भोधिजलेभ्य इव धीरधीः॥३॥
- 887) चैतन्यैकत्वसंवित्तिर्दुर्लभा सैव मोक्षदा। लब्धा कथं कथंचिचेचिन्तनीया मुहुर्मुहुः॥ ४॥
- 888) मोक्ष एव सुखं साक्षात्तच साध्यं मुमुक्षुभिः। संसारे ऽत्र तु तन्नास्ति यदस्ति खलु तन्न तत्॥५॥

तत्परमं ज्योतिः अहं जल्पे । किलक्षणं परमज्योतिः । अवाज्ञानसगोचरं मनोवचनकायैः अगम्यम् । यत् परमं ज्योतिः स्वानुभूया एव गम्यम् । च पुनः । यज्ञ्योतिः अ त्भविदिनां रम्यं मनोज्ञम् ॥ १ ॥ यः एकत्वैक्षपदप्राप्तम् एकखह्वपपदं प्राप्तम् आतम् तत्त्वम् । अवैति जानाति । स ज्ञानवान् एव अन्यैः आराध्यते । तस्य ज्ञानवतः आराध्यः न विद्यते ॥ २ ॥ स एकत्वज्ञः योगी पहुभ्योऽपि कमंभ्यः न विभेति भयं न करोति । सुनौगतः सुप्रु-शोभनैनौकायां गतः पुमान् । धीरधीः । अम्भोधिजलेभ्यः सकाशात् भयं न करोति ॥ ३ ॥ चैतन्ये एकत्वसंवितिः दुर्लभा । सा एव एकत्वभावना मोक्षदा । चेत्कथंकथंचिह्नध्या मुहुः सुदुः वारं वारं चिन्तनीया ॥ ४ ॥ साक्षात्मुखं मोक्षे वर्तते । च पुनः । तत्मुखं मुनीध्यैः साध्यम् । तु पुनः । अत्र संसारे । तत् मोक्षमुखं न अस्ति । यत् मुखं संसारे अस्ति । खलु निश्चितम् । तत्सुखं तर्ते मोक्षमुखं न ॥ ५ ॥ संसारसंविध्य वस्तु किंचित् ।

जो परम ज्योति केवळ स्वानुभवसे ही गम्य (प्राप्त करने योग्य) तथा आत्मज्ञानियों के लिये रमणीय है उस वचन एवं मनके अविषयभृत परम (उत्कृष्ट) ज्योतिके विषयमें में कुळ कहता हूं ॥ १ ॥ जो भन्य जीव एकत्व (अद्वेत) रूप अद्वितीय पदको प्राप्त हुए आत्मतत्त्वको जानता है वह स्वयं ही दूसरों के द्वारा आराभा जाता है अर्थात् दूसरे प्राणी उसकी ही आराभना करते हैं, उसका आराभ्य (पूजनीय) दूसरा कोई नहीं रहता है ॥ २ ॥ जिस प्रकार उत्कृष्ट नावको प्राप्त हुआ धीरबुद्धि (साहसी) मनुष्य समुद्रके अपरिमित जलसे नहीं उरता है उसी नकार एकत्वका जानकार वह योगी बहुत-से भी कार्मसे नहीं उरता है ॥३॥ चिनन्यस्त एकत्वका ज्ञान दुर्लभ है, परन्तु भोक्षको देनेवाला वही है। यदि वह जिस किसी प्रकारसे प्राप्त हो ज्ञाता है तो उसका बार बार चिन्तन करना चाहिये॥ ४॥ बास्तविक सुख मोक्षमें है और वह मुमुझु जनोंके द्वारा सिद्ध करनेके योग्य है। यहां संतारमें वह सुख नहीं है। यहां जो सुख है वह निश्चयसे यथार्थ सुख नहीं है। ५॥ संतार सम्बन्धी कोई भी वस्तु रमणीय नहीं है, इस प्रकार हमें गुरुके उपदेशसे निश्चय हो

<sup>्</sup>र १ भ भ भग्याको ६ व समा क्योति । २ अ च व दा सत्यकोचनम् । ३ अ तुद्ध होमन क नुद्ध सोमरा । ४ दा प्रतेतीत । इ.स. १९६७ होन्द्र ।

- 889) किंचित्संसारसंविन्ध वन्धुरं नेति निश्चयात्। गुरूपदेशतो ऽसाकं निःश्रेयसपदं प्रियम्॥६॥
- 890) मोहोदयविषाक्रान्तमि स्वर्गसुखं चलम्। का कथापरसौख्यानामलं भवसुखेन मे॥ ७॥
- 891) लक्ष्यीकृत्य सदात्मानं शुद्धवोधमयं मुनिः। आस्ते यः सुमतिश्चात्रं सो ऽप्यमुत्र चरत्रंपि॥८॥
- 892) वीतरागपथे स्वस्थः प्रस्थितो मुनिपुङ्गवः। तस्य मुक्तिसुखप्राप्तः कः प्रत्युहो जगत्त्रये॥९॥
- 893) इत्येकाग्रमना नित्यं भावयन् भावनापदम् । मोक्षळक्ष्मीकटाक्षालिमालासदा स जायते ॥ १० ॥
- 894) एतज्जन्मफलं धर्मः स चेदस्ति ममामलः। आपद्यपि कुतश्चिन्ता मृत्योरपि कुतो भयम्॥ ११॥

वन्धुरं न मनोहरं न । इति निश्चयात् । गुरूपदेशतः अस्माकम् । निःश्रेयसपदं मोक्षपदम् । प्रियम् इष्टम् ॥ ६ ॥ स्वर्गमुखम् अपि । चलं विनश्वरम् । मोहोदयविषाकान्तम् अस्ति । अपरसौख्यानां का कथा । मे मम । भवसुखेन अलं पूर्यताम् ॥ ७ ॥ यः मुनिः सत् [सदा] आत्मानं लक्ष्यीकृत्य । आत्ते तिष्ठति । किंलक्षणम् आत्मानम् । ग्रुद्धयोधमयम् । स सुमितः । अत्र लोके । अमुत्र परलोके । चरन् अपि गच्छन् अपि । सुखी भवति ॥ ८ ॥ वीनरागपथे प्रस्थितः मुनिपुङ्गवः स्वस्थः । तस्य मुनिपुङ्गवस्य । मुक्तिसुखप्राप्ते जगत्रये कः प्रत्यूहः कः विष्टाः ॥ ९ ॥ इति एकाप्रमना मुनिः । नित्यं यदैव । भावनापदं भावयन् चिन्तयन् । स भव्यः । मोक्षलक्ष्मीकटाक्षालिमाला-मृङ्गमालासमूई-सद्म-गृहम् जायते ॥ १० ॥ चेत् यदि । स धमः मम अस्ति । किंलक्षणः धमः । अमलः । एतत् जन्मफलं मनुष्यपदं सफलम् । आ।दि सत्यां कुनश्चिन्ता । मृत्योः अपि भयं कुनः ॥ ११ ॥ इति एक्त्वभावनादशकम् ॥ २२ ॥

गया है। इसी कारण हमको मोक्षपद प्यारा है।। ६।। मोहक उदयरूप विषसे मिश्रित स्वर्गका सुख भी जब नश्वर है तब भला और दूसरे तुच्छ सुखोंके सम्बन्धमें क्या कहा जाय? अर्थात् वे तो अत्यन्त विनश्वर और हेय हैं ही। इसिल्ये मुझे ऐसे संसारसुखसे वस हो—मैं ऐसे संसारसुखको नहीं चाहता हूं।। ७।। जो निर्मल बुद्धिको धारण करनेवाला मुनि इस लोकमें निरन्तर गुद्ध ज्ञानस्वरूप आत्माको लक्ष्य करके रहता है वह परलोकमें संचार करता हुआ भी उसी प्रकारसे रहता है।। ८।। जो श्रेष्ठ मुनि आत्मलीन होकर वीतरागमार्ग अर्थात् मोक्षमार्गमें प्रस्थान कर रहा है उसके लिये मोक्षमुखकी प्राप्तिमें तीनों लोकोंमें कोई भी विम्न उपिश्यत नहीं हो सकता है।। ९।। इस प्रकार एकाग्रमन होकर जो मुनि सर्वदा इस भावनापद (एकत्वभावना) को भाता है वह मुक्तिरूप लक्ष्मीके कटाक्षपंक्तियोंकी मालाका स्थान हो जाता है, अर्थात् उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है।। १०।। इस मनुष्यजन्मका फल धर्मकी प्राप्ति है। सो वह निर्मल धर्म यदि मेरे पास है तो फिर मुझे आपित्तके विषयमें भी क्या चिन्ता है, तथा मृत्युसे भी क्या उर है ? अर्थात् उस धर्मके होनेपर न तो आपित्तकी चिन्ता रहती है और न मरणका उर भी रहता है।। ११।। इस प्रकार एकत्वभावनादशक अधिकार समाप्त हुआ।। २२।।

# [ २३. परमार्थविंशतिः ]

- 895) मोहद्वेषरतिश्रिता विकृतयो दृष्टाः श्रुताः सेविताः वारंवारमनन्तकालविचरत्सर्वाङ्गिभिः संसृतौ । अद्वैतं पुनरात्मनो भगवतो दुर्लक्ष्यमेकं परं बीजं मोक्षतरोरिदं विजयते भन्यात्मभिवेन्दितम् ॥ १॥
- 896) अन्तर्वाद्यविकल्पजालरहितां शुद्धैकचिद्वपिणीं चन्दे तां परमात्मनः प्रणयिनीं क्रत्यान्तगां स्वस्थताम् । यत्रानन्तचतुष्टयामृतसरित्यात्मानमन्तर्गतं न प्राप्नोति जरादिदुः सहशिखो जन्मोत्रदावानलः ॥ २॥
- 897) एकत्वस्थितये मतिर्यद्निशं संजायते मे तया-प्यानन्दः परमात्मसंनिधिगतः किंचित्समुन्मीलति । किंचित्कालमवाप्य सैव सकलैः शीलैगुंणैराश्रितां तामानन्दकलां विशालविलसद्वोधां करिष्यत्यसौ ॥ ३॥

संसती संसारे । अनन्तकालं विचरत् अनन्तकालं भ्रमत् । सर्वाङ्गि स सर्वजीवंः । मोहद्वेषरितिश्रिता विकृतयः दृष्टाः श्रुताः सेविताः वारंवारम् इत्यर्थः । पुनः आत्मनः अद्वैतं दुर्लक्ष्यम् । क्षिंलक्षणम् अद्वेतम् । भगवतः तव एकं परं मोक्षतरोः वीजम् । इदम् आत्मतत्त्वम् अद्वैतं विजयते । पुनः । भव्यतिभाः भव्यजीवैः । विन्दितम् ॥ १ ॥ तां ख्रस्थताम् अहम् । वन्दे नमामि । किंलक्षणां ख्रस्थताम् । अन्तर्वाह्यविकल्पजाल-समृहेरिहताम् । पुनः शुद्धैकचिद्वृपिणीम् । पुनः किंलक्षणां ख्रस्थताम् । पुनः प्रात्मत्तमः प्रणयिनीम् । पुनः । कृत्यान्तगां कृतकृत्याम् । यत्र ख्रस्थताया मध्ये । अन्तर्गतम् आत्मानं जन्मोप्रदावानलः न प्रामोति । किंलक्षणख्रस्थतायाम् । अनन्तचतुष्ट्यामृतसरिति नद्याम् । किंलक्षणः संसारितः । जरित्दुः सहिशिद्यः ॥ २ ॥ मे मम । मितः एकत्वस्थितये यत् अनिशं संजायते । तया सद्धुध्या । परमात्मसंनिधिगतः आनन्दः । किंचित् । समुन्मीलित प्रकृतिभवेत् । सैव असौ श्रष्टमितः । किंचित्कालम् । अवाप्य प्राप्य । ताम् आनन्दकलां करिष्यित । किंलक्षणां कलाम् । विशालविलसद्वोधाम् । पुनः किंलक्षणां कलाम् । शिलैः गुणैः सक्लैः आश्रिताम् ॥ ३ ॥

संसारमें अनन्त कालसे विचरण करनेवाले सब प्राणियोंने मोह, द्वेष और रागके निमित्तसे होनेवाले विकारोंको वार वार देखा है, सुना है और सेवन भी किया है। परन्तु भगवान् आत्माका एक अद्वेत ही केवल दुर्लक्ष्य है अर्थात् उसे अभी तक न देखा है, न सुना है, और न सेवन भी किया है। भव्य जीवों- से विन्दित और मोक्षरूप वृक्षका वीजमूत यह अद्वेत जयवन्त होवे॥ १॥ जो खस्यता अन्तरंग और वाह्य विकल्पोंके समूहसे रहित है, शुद्ध एक चैतन्यखरूपसे सहित है, परमात्माकी वल्लभा (प्रियतमा) है, कृत्य (कार्य) के अन्तको प्राप्त हो चुकी है अर्थात् कृतकृत्य है, तथा अनन्तचतुष्ट्यसूप अमृतकी नदीके समान होनेसे जिसके भीतर प्राप्त हुए आत्माको जरा (वृद्धत्व) आदिरूप असद्य ज्वालावाली जन्म (संसार) रूप तील्ण वनाग्नि नहीं प्राप्त होती है; ऐसी उस अनन्तचतुष्ट्यखरूप खस्थताको में नमस्कार करता हूं॥ २॥ एकत्व (अद्वेत) में स्थितिके लिये जो मेरी निरन्तर वृद्धि होती है उसके निमित्तसे परमात्माकी समीपताको प्राप्त हुआ आनन्द कुछ थोड़ा-सा प्रगट होता है। वही वृद्धि कुछ कालको प्राप्त होकर अर्थात् कुछ ही समयमें समन्त बीलों और गुणोंके आधारमृत एवं प्रगट हुए विपुल ज्ञान (केवलज्ञान) से

- 898) केनाप्यस्ति न कार्यमाश्चितवता मित्रेण चान्येन वा प्रेमाङ्गे ऽपि न मे ऽस्ति संप्रति सुखी तिष्ठाम्यहं केवलः। संयोगेन यदत्र कप्रमभवत्संसारचके चिरं निर्विण्णः खलु तेन तेन नितरामेकाकिता रोचते॥ ४॥
- 899) यो जानाति स एव पश्यति सदा चिद्रूपतां न त्यजेत् सो ऽहं नापरमिस्त किंचिदिप मे तत्त्वं सदेतत्परम्। यज्ञान्यत्तदशेपमन्यजनितं कोधादि कायादि<sup>१</sup> वा श्रुत्वा शास्त्रशतानि संप्रति मनस्यतच्छुतं वर्तते॥ ५॥
- 900) होनं संहननं परीषहसहं नाभूदिदं सांप्रतं काले दुःख[प]मसंज्ञके ऽत्र यद्पि प्रायो न तीत्रं तपः। कश्चित्रातिशयस्तथापि यदसावार्ते हि दुष्कर्मणा-मन्तःशुद्धचिदात्मगुप्तमनसः सर्वे परं तेन किम्॥६॥

में मम। केनापि मित्रेण सह। च पुनः। अन्येन वै। आश्रितवता सेवकादिना वा। किमपि कार्यं न अस्ति। मैम अद्भेऽपि प्रेम न

901) सद्दरवोधमयं विहाय परमानन्द्स्वरूपं परं ज्योतिर्नान्यदहं विचित्रविलसत्कर्मंकतायामपि।

अस्ति । संप्रति अहं केवलः सुखी तिष्ठामि । अत्र संसारचेक संयोगेन यत्कप्टम् अभवत् । चिरं वहुकालम् । तेन कप्टेन । खल इति मले । अहम् । निर्विण्णः पराञ्चाखः । तेन कारणेन । नितराम् अतिशयेन । एकाकिता रोचते ॥ ४॥ यः जानाति पश्यति स एव ज्ञानवान् सदा चिद्रपतां न व्यजेन्। सोऽहम् अपरं किंचिदपि एतत् परं तत्त्वं न अस्ति। सद्विचमानमपि। च पुनः। यत अन्यत् तत् अशेषम् । अन्य जनितं कोधादिकमैकार्यादि कियाकारणम् । अन्य जनितं कमेजनितम् अस्ति । शास्त्राणि श्रुत्वा संप्रति एतत् श्रुतं मनिस वर्तते । पूर्वोक्तं ज्ञानरहस्यं हृदि वर्तते ॥ ५ ॥ अत्र दुःखमसंज्ञके काले । यत् यस्मात्कारणात् । संहननं हीनम् । इदं शरीरं सांत्रतं परीपहसहं नाभूत् । अत्र पद्यमकाले तीत्रं तपः अपि न वर्तते । प्रायः अतिशयेन । तपः नास्ति । यत यस्मात्कारणात् । असौ कश्चित् अतिशयः न । तथापि दुष्कर्मणां आर्तम् अन्तः गुद्धचिदातमगुप्तमनसः मुनेः सर्वम् । परं भिन्नम् । तेन कालेन आर्तेन । किं प्रयोजनम् ॥ ६ ॥ परंज्योतिः सद्दर्योधमयं परमानन्दखरूपम् । विहाय त्यक्ता । अन्यत सम्पन्न उस आनन्दकी कलाको उत्पन्न करेगी ॥ ३ ॥ मुझे आश्रयमें प्राप्त हुए किसी भी मित्र अथवा शत्रुसे प्रयोजन नहीं है, मुझे इस शरीरमें भी प्रेम नहीं रहा है, इस समय में अकेला ही सुखी हूं। यहां संसारपरि-भ्रमणमें चिर कालसे जो मुझे संयोगके निमित्तसे कप्ट हुआ है उससे मैं विरक्त हुआ हूं, इसीलिये अब मुझे एकाकीपन ( अद्वैत ) अत्यन्त रुचता है ॥ ४ ॥ जो जानता है वही देखता है और वह निरन्तर चैतन्य-स्वरूपको नहीं छोड़ता है। वही मैं हूं, इससे भिन्न और मेरा कोई स्वरूप नहीं है। यह समीचीन उत्क्रप्ट तत्त्व है। चैतन्य स्वरूपसे भिन्न जो कोप आदि विभावभाव। अथवा शरीर आदि हैं वे सब अन्य अर्थात कर्मसे उत्पन्न हुए हैं । सैकडों शास्त्रोंको सुन करके इस समय मेरे मनमें यही एक शास्त्र (अद्वैततत्त्व) वर्तमान है ॥ ५ ॥ यद्यपि इस समय यह संहनन (हड्डियोंका वन्धन) परीपहों (क्षुधा-तृपा आदि) को नहीं सह सकता है और इस दु:पमा नामक पंचम कालमें तीत्र तप भी सम्भव नहीं है, तो भी यह कोई खेदकी वात नहीं है, क्योंकि, यह अशुभ कर्मोंकी पीड़ा है। भीतर शुद्ध चैतन्यस्वरूप आत्मामें मनको सुरक्षित करनेवाले मुझे उस कर्मकृत पीड़:से क्या प्रयोजन है। अर्थात् कुछ भी नहीं है।। ६॥ अनेक प्रकारके विद्यसवाले कर्मोंके साथ मेरी एकताके होनेपर भी जो उत्कृष्ट ज्योति सम्यन्दर्शन, सम्यन्ज्ञान एवं उत्कृष्ट आनन्दस्वरूप है वहीं मैं हूं, उसको छोड़कर में अन्य नहीं हूं। टीक मी है— स्फटिक मणिमें काले पदार्थक सम्बन्धसे

१ च प्रतिवाठोऽयम्। अ क दा हार्वादि । २ क 'वा' नात्ति । १ दा 'मन अंद्रेऽनि प्रेम न अस्ति देलेनावान् पाटो नात्ति ।

कार्णों कृष्णपदार्थसंनिधिवशाजाते मणौ स्फाटिके यत्तसात्पृथगेव स द्वयकृतो लोके विकारो भवेत्॥ ७॥

- 902) आपत्सापि यतेः परेण सह यः संगो भवेत्केनचित् सापत्सुष्टु गरीयसी पुनरहो यः श्रीमतां संगमः । यस्तु श्रीमदमद्यपानविकछैरुत्तानितास्पैर्नृपैः संपक्षः स सुमुक्षुचेतसि सदा मृत्योरिप क्वेशकृत्॥ ८॥
- 903) स्निग्धा मा मुनयो भवन्तु गृहिणो यच्छन्तु मा भोजनं मा किंचिद्धनमस्तु मा वपुरिदं रुग्वर्जितं जायताम् । नग्नं मामवलोक्य निन्दतु जनस्तत्रापि खेदो न मे नित्यानन्दपदप्रदं गुरुवचो जागति चेचेतसि ॥ ९॥

अहं न। विचित्रविलसत्कमें कतायामि। यद्यसात्कारणात्। स्काटिके मणौ कृष्णपदार्थसंनिधिवशात् काष्णें जैति सति। तस्मात् कृष्णपदार्थात् समिणः पृथगेव भिन्नः। लोके संसारे। विकारः द्वयक्ततः भवेत् ॥ ७॥ अहो इति संवोधने। यतेः मुनीश्वरस्य। परेण केनचित्सह यः संगः संयोगः भवेत्। सापि आपत् आपदा कष्टम्। पुनः यः श्रीमतां द्रव्ययुक्तानाम्। संगमः सा सुष्ठु गरीयसी आपत्। तु पुनः। यः नृषैः सह। संपर्कः संयोगः। स राजसंयोगः मुमुख्यचेतिस मुनिचेतिस। सदाकाले। मृत्योः मरणात्। अपि क्रेशकृत्। किलक्षणैः नृषैः। श्रीमदमद्यपानविकलैः। पुनः उत्तानितास्यैः कर्ध्वमुखैः। गर्वितैः॥ ८॥ चेद्यदि । मे चेतिस गुरुवचः जागिति । किलक्षणै गुरुवचः। नित्यानन्दपदप्रदम्। तदा मुनयः। क्रिग्धाः क्षेष्टकारिणः मा भवन्तु। तदा गृहिणः श्रावकाः भोजनं मा यच्छन्तु। तदा धनं किंचित् मा अस्तु। तदा इदं वपुः शरीरं रुग्वितिं मा जायताम्। मां नम्रम् अवलोक्य जनः निन्दतु। तत्र लौकिकदुःखे मे खेदः न दुःखं न॥९॥

कालेपनके उत्पन्न होनेपर भी वह उस मणिसे पृथक ही होता है। कारण यह कि लोकमें जो भी विकार होता है वह दो पदार्थीके निमित्तसे ही होता है।। विशेषार्थ— यद्यपि स्फटिक मणिमें किसी दूसरे काले पदार्थ-के निमित्तसे कालिमा और जपापुष्पके संसर्गसे लालिमा अवस्य देखी जाती है, परन्तु वह वस्तुतः उसकी नहीं होती है। वह स्वभावसे निर्मल व धवलवर्ण ही रहता है। जब तक उसके पासमें किसी अन्य रंगकी वस्तु रहती है तभी तक उसमें दूसरा रंग देखनेमें आता है और उसके वहांसे हट जानेपर फिर स्फटिक मणिमें वह विकृत रंग नहीं रहता है । ठीक इसी प्रकारसे आत्माके साथ ज्ञानावरणादि अनेक कर्मीका संयोग रहनेपर ही उसमें अज्ञानता एवं राग-द्वेष आदि विकारभाव देखे जाते हैं। परन्तु वे वास्तवमें उसके नहीं हैं, वह तो स्वभावसे शुद्ध ज्ञान-दंर्शनस्वरूप ही है। वस्तुमें जो विकारभाव होता है वह किसी दूसरे पदार्थके निमित्तसे ही होता है। अत एव वह उसका नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि, वह कुछ ही काल तक रहनेवाला है। जैसे-आगके संयोगसे जलमें होनेवाली उष्णता कुछ समय (अग्निसंयोग) तक ही रहती है, तत्पश्चात् शीतलता ही उसमें रहती है जो सदा रहनेवाली है।। ७।। साधुका किसी पर वस्तुके साथ जो संयोग होता है वह भी उसके लिये आपत्तिसदूप प्रतीत होता है, फिर जो श्रीमानों ( धनवानों ) के साथ उसका समागम होता है वह तो उसके लिये अतिशय महान् आपत्तिस्वरूप होता है, इसके अतिरिक्त सम्पत्तिके अभिमानरूप मद्यपानसे विकल होकर ऊपर मुखको करनेवाले ऐसे राजा लोगोंके साथ जो संयोग होता है वह तो उस मोक्षाभिलाषी साधुके मनमें निरन्तर मृत्युसे भी अधिक कष्टकारक होता है ॥ ८॥ यदि मेरे हृद्यमें नित्य आनन्दपद अर्थात् मोक्षपदको देनेवाली गुरुकी वाणी जागती है तो मुनिजन स्नेह करनेवाले भले ही न हों, गृहस्थ जन यदि भोजन नहीं देते हैं तो न दें, मेरे पास कुछ भी धन न हो, यह शरीर रोगसे रहित न हो अर्थात् सरोग भी हो, तथा मुझे नम्न देखकर लोग निन्दा भी करे; तो भी मेरे

१ क कार्णों च कार्ष्ण्यं। २ श वशात कृष्णत्वे जाते। ३ क तत्र लोके खेदः।

- 904) दुःखव्यालसमाकुले भववने हिंसादिदोपहुमे<sup>र</sup> नित्यं दुर्गतिपल्लिपातिकुपथे भ्राम्यन्ति सर्वे ऽङ्गिनः। तन्मध्ये सुगुरुप्रकाशितपथे प्रारब्धयानो जनः यात्यानन्दकरं परं स्थिरतरं निर्वाणमेकं परम्॥ १०॥
- 905) यत्सातं यद्सातमङ्गिषु भवेत्तत्कर्मकार्यं तत-स्तत्कर्मेव तद्नयदात्मन इदं जानन्ति ये योगिनः । ईदम्भेद्विभावनाश्चितिधयां तेषां कुतो ऽहं सुखी दुःखी चेति विकल्पकलमषकला कुर्यात्पदं चेतिस ॥ ११ ॥
- 906) देवं तत्प्रतिमां गुरुं मुनिजनं शास्त्रादि मन्यामहे सर्वे भक्तिपरा वयं व्यवहृते मार्गे स्थिता निश्चयात्।

भववने सर्वे अङ्गिनः जीवाः । श्राम्यन्ति । किंलक्षणे भववने । दुःखन्याल-दुष्ट्गज-सर्पसमाङ्के । पुनः हिंसादिरोप-ह्रमेरे । पुनः किंलक्षणे संसारवने । दुर्गतिपिल्लिपातिकुपये दुर्गतिभिल्ल्याँससदृशे कुपथे । तन्मध्ये तस्य संसारस्य मध्ये । स्रुगुरुप्रकाशितपथे । प्रारम्ध्यानः प्रारम्धिगमनः जनः । निस्नं सदैव । एकं निर्वाणं पुरं याति । किंलक्षणं निर्वाणम् । सानन्दकरं परम् । स्थिरतरं शाक्षतम् ॥ १० ॥ अङ्गिषु जीवेषु । यत्सातं ग्रुभकमं । यत् असातम् अग्रभक्षमं भवेत् । संसारे । तत्सर्वे कर्मकार्यम् । ततः कर्मकार्यात् । तत्कर्मेव तैत्कर्म अन्यत् आत्मनः सकाशात् भिन्नम् । ये योगिनः इदं भेदज्ञानं जानन्ति तेषां ईद्दग्भेदविभावना-आश्रितिधयां मुनीनां चेति अहं सुखी अहं दुःखी इति विकल्पक्रतमपक्ला पापकला । पदं स्थानम् । कृतः कुर्योत् क्यं कुर्यात् । अपि तु न कुर्यात् ॥ ११ ॥ यावत् वयं न्यबहृते मार्गे न्यवहारमार्गे स्थिताः । भक्तिपराः वयं सर्वे मन्यामहे । देवं तत्प्रतिमां गुरुं मुनिजनं शास्त्रादि सर्वे मन्यामहे । निश्चयात् पुनः एकताश्रयणतः अस्माकम् आत्मैव परं तत्त्वं

लिये उसमें कुछ खेद नहीं होता ॥ ९ ॥ जो संसाररूपी वन दु:लोंरूप सर्पों (अथवा हाथियों ) से व्याप्त है, हिंसा आदि दोषोंरूप वृक्षोंसे सहित है, तथा नरकादि दुर्गतिरूप भीलवस्तीकी ओर जानेवाले कुमार्गसे युक्त है, उसमें सब प्राणी सदासे परिश्रमण करते हैं। उक्त संसाररूप वनके भीतर जो मनुप्य उत्तम गुरुके द्वारा दिखलाये गये मार्गमें ( मोक्षमार्गमें ) गमन प्रारम्भ कर देता है वह उस अद्वितीय मोक्षरूप पुरको प्राप्त होता है जो आनन्दको कुरनेवाळा है, उत्कृष्ट है, तथा अत्यन्त स्थिर (अविनधर) भी है॥ १०॥ प्राणियोंको जो सुख-दुखका अनुभव होता है वह कर्म (साता और असाता वेदनीय) का कार्य हे, इसी-लिये वह कर्म ही है और वह आत्मासे भिन्न है। इस वातको जो योगी जानते हैं तथा जिनकी युद्धि इस प्रकारके भेदकी भावनाका आश्रय ले चुकी है उन योगियोंके मनमें 'मैं सुखी हूं, अथवा दु:खी हूं' इस प्रकारके विकल्यसे मिलन कला कहांसे स्थान प्राप्त कर सकती है ? अर्थात् उन योगियोंके मनमें वैसा विकल्प कभी नहीं उदित होता ॥ ११ ॥ व्यवहार मार्गमें स्थित हम लोग भक्तिमें तत्पर होकर जिन देव, जिन-प्रतिमा, गुरु, मुनिजन और शास्त्र आदि सबको मानते हैं। परन्तु निश्चयसे अभेद ( अँद्रेत ) का आश्चय लेनेसे प्रगट हुए चैतन्य गुणसे प्रकाशमें आई हुई बुद्धिके विस्ताररूप तेजसे सहित ह**ारे** लिये केवल आत्मा ही उत्कृष्ट तत्त्व रहता है ॥ विशेषार्थ—जीव जब तक व्यवहारमार्गमें स्थित रहता है तब तक वह जिन भगवान् और उनकी प्रतिमा आदिको पूज्य मानकर यथायोग्य उनकी पूजा आदि करता है । इससे उसके पुण्य कर्मका वन्ध होता है जो निश्चयमार्गकी प्राप्तिका साधन होता है। पश्चात् जब वह निश्चयमार्गपर आरूद़ हो जाता है तब उसकी बुद्धि अमेद (अद्वैत ) का आश्रय छे छेती है। वह यह समझने रुगता है

असाकं पुनरेकताश्रयणतो व्यक्तीभविच्चहुण-स्कारीभूतमितप्रवन्धमहसामात्मैव तत्त्वं परम् ॥ १२ ॥ १०७७ ) वर्षं हर्षमपाकरोतु तुदतु स्फीता हिमानी तत्तुं धर्मः शर्महरो ऽस्तु दंशमशकं क्लेशाय संपद्यताम् । अन्येवा वहुभिः परीषहभटेरारभ्यतां मे मृति-मोंक्षं प्रत्युपदेशनिश्चलमतेर्नात्रापि किंचिद्भयम् ॥ १३ ॥ १००८ ) चक्षुर्मुख्यहृषीककर्षकमयो ग्रामो मृतो मन्यते चेद्रपादिकृपिक्षमां वलवता वोधारिणा त्याजितः ।

वर्तते । किलक्षणानाम् अस्माकम् । व्यक्तीभवत्-प्रकटीभूतचिद्धण-ज्ञानगुणः तेन स्फारीभूतं मितप्रैवन्धमहः यत्र तेषां महसाम् ॥ १२ ॥ अत्र लोके । वर्षे वर्षाकालः । हर्षम् आनन्दम् । अपाकरोतु दूर्राक्ररोतु । स्फीता हिमानी । ततुं शरीरम् । तुदतु पीडयतु । घर्मः शर्मेहरः सौख्यहरः अस्तु । दंशमशकं क्षेशाय संपद्यताम् । वा अन्यः वहुभिः परीषहभटैः । मृतिः मरणम् । आरभ्यताम् । अत्रापि मृत्युविषये । मे मम । किंचिद्भयं न । किंलक्षणस्य मम । मोक्षं प्रत्युपदेशनिश्चलमतेः ॥ १३ ॥ चेद्यदि । आत्मा प्रभुः । चक्षुर्मुख्यहपीककर्षकमयः इन्द्रियकिसाणमयः । प्रामः मृतः मन्यते । च पुनः । सोऽपि आत्मा प्रभुः शक्तिमान् । तिचन्तान् करोति तस्य इन्द्रियस्य चिन्तां न करोति । किंलक्षणां चिन्ताम् । क्षादिकृषिक्षमां रूपादिकृषिपोषकाम् ।

कि स्त्री, पुत्र और मित्र तथा जो शरीर निरन्तर आत्मासे सम्बद्ध रहता है वह भी मेरा नहीं है; मैं चैतन्यका एक पिण्ड हूं - उसको छोड़कर अन्य कुछ भी मेरा नहीं है। इस अवस्थामें उसके पूज्य-पूजकभावका भी द्वैत नहीं रहता। कारण यह कि पूज्य-पूजकभावरूप बुद्धि भी रागकी परिणति है जो पुण्यवन्धकी कारण होती है। यह पुण्य कर्म भी जीवको देवेन्द्र एवं चक्रवतीं आदिके पदोंमें स्थित करके संसारमें ही परतन्न रखता है। अत एव इस दृष्टिसे वह पूज्य-पूजक भाव भी हेय है, उपादेय केवल एक सिचदानन्दमय आत्मा ही है। परन्तु जब तक प्राणीके इस प्रकारकी दृढ़ता प्राप्त नहीं होती तब तक उसे व्यवहारमार्गका आलम्बन लेकर जिन पूजनादि शुभ कार्योंको करना ही चाहिये, अन्यथा उसका संसार दीर्घ हो सकता है ॥ १२ ॥ जब मैं मोक्षविषयक उपदेशसे बुद्धिकी स्थिरताको प्राप्त कर छेता हूं तब भले ही वर्षाकाल मेरे हर्पको नष्ट करे, विस्तृत महान् शैत्य शरीरको पीड़ित करे, घाम ( सूर्यताप ) सुलका अपहरण करे, डांस-मच्छर क्लेशके कारण होवें, अथवा और भी वहुत-से परीषहरूप सुभट मेरे मरणको भी प्रारम्भ कर दें; तो भी इनसे मुझे कुछ भी भय नहीं है ॥ १३ ॥ जो शक्तिशाली आत्मारूप प्रभु चक्षु आदि इन्द्रियोंरूप किसानोंसे निर्मित ग्रामको मरा हुआ समझता है तथा जो ज्ञानरूप वलवान् शत्रुके द्वारा रूपादि विपयरूप कृपिकी भूमिसे अप्ट कराया जा चुका है, फिर भी जो कुछ होनेवाला है उसके विषयमें इस समय चिन्ता नहीं करता है। इस प्रकारसे वह संसारको नष्ट हुएके समान देखता है।। विशेषार्थ- जिस प्रकार किसी शक्तिशाली गांवके स्वामीकी यदि अन्य प्रवल शत्रुके द्वारा खेतीके योग्य भूमि छीन ली जाती है तो वह अपने किसानोंसे परिपूर्ण उस गांवको मरा हुआ-सा मानता है। फिर भी वह भवितव्यको प्रधान मानकर उसकी कुछ चिन्ता नहीं करता है । ठीक इसी प्रकारसे सर्वशक्तिमान् आत्माको जब सम्यम्बानरूप शघुके द्वारा रूप-रसादिरूप खेतीके योग्य भृमिसे अष्ट कर दिया जाता है— विवेकबुद्धिके उत्पन्न हो जानेपर जब वह रूप-रसादित्यत्व इन्द्रियविषयोंमें अनुरागसे रहित हो जाता है, तव वह भी उन इन्द्रियरूप किसानोंके गांवको

तिचन्तां न च सो ऽपि' संप्रति करोत्यात्मा प्रभुः शक्तिमान् यर्तिकचिद्भवितात्र तेन च भवो ऽप्यालोक्यते नष्टवत् ॥ १४ ॥

- 909) कर्मश्रत्युपशान्तिकारणवशात्सदेशनाया गुरी-रात्मैकत्वविशुद्धवोधनिलयो निःशेषसंगोल्झितः। शश्वत्तद्भतभावनाश्रितमना लोके वसन् संयमी नावधेन स लिप्यते ऽक्षदलवत्तोयेन पद्माकरे॥ १५॥
- 910) गुर्विक्कृद्वयदत्तमुक्तिपदवीप्राध्यर्थनिर्श्रन्थता-जातानन्दवशान्ममेन्द्रियसुखं दुःखं मनो मन्यते । सुस्वादुः प्रतिभासते किल खलस्तावत्समासादितो यावन्नो सितश्रकरातिमधुरा संतर्पिणी लभ्यते ॥ १६ ॥
- 911) निर्श्रन्थत्वमुदा ममोज्ञ्वलतरध्यानाश्रितस्फीतया दुर्ध्यानाक्षसुखं पुनः स्मृतिपथप्रस्थाय्यपि स्थात्कुतः।

किलक्षणः आतमा प्रमुः । वलवता वोध।दिना त्याजितः । तेन आत्मप्रभुणा । यत्किं चिद्भवितापि तद्भविष्यति । तिकम् । भवः संसारः । नष्टवत् विलोक्यते ॥ १४ ॥ स संयमी । लोके वसन् तिष्ठन् । अवदोन पापेन न लिप्यते । किलक्षणः संयमी । कर्मक्षिति-विनाश-उपशान्तिकारणवशात् । गुरोः सद्देशनायाः गुरूपदेशात् । आत्मैक्तविशुद्धवोधनिलयः । पुनः निःशेपसंग-परिप्रह-रिहतः । पुनः किलक्षणः संयमी । शश्चत्तद्रत—आत्मगत-भावनाश्रितमनाः । तत्र दृष्टान्तमाह् । पद्माकरे सरोवरे । तोयेन जलेन । अन्ववत्वत् कमलदलवत् ॥ १५ ॥ मम मनः इन्द्रियसुखं दुःखं मन्यते । कस्मात् । गुर्विष्ठद्वयदत्तमुक्तिपदवीप्राप्यर्थ- निर्प्रन्थताजातानन्दवशात् । किल इति सत्ये । तावत्कालं खलः पिण्याकखण्डः लोके मिष्टः खलैः । समासादितः प्राप्तः । मुखादुः प्रतिभासते । यावत्कालं सितशर्करा 'मिश्री' न लभ्यते । किलक्षणा शर्करा । अतिमधुरा संतिर्पणी ॥ १६ ॥ निर्प्रन्थत्वमुद्ता

मरा हुआ समझता है और उसकी कुछ भी चिन्ता नहीं करता है। विकि तब वह अपने संसारको नष्ट हुआ-सा समझने लगता है। तात्पर्य यह कि एकत्ववृद्धिके उत्पन्न हो जानेपर जीवको इन्द्रियविषयों में अनुसाग नहीं रहता है। उस समय वह इन्द्रियों ने म्ट हुआ-सा मानकर मुक्तिको हाथमें आया ही समझता है॥ १४॥ जो संयमी कर्मके क्षय अथवा उपशमके कारण वश तथा गुरुके सदुपदेशसे आत्माकी एकता-विषयक निर्मल ज्ञानका स्थान वन गया है, जिसने समस्त परिग्रहका परित्याग कर दिया है, तथा जिसका मन निरन्तर आत्माकी एकताकी भावनाके आश्रित रहता है; वह संयभी पुरुष लोकमें रहता हुआ भी इस प्रेकार पापस लिस नहीं होता जिस प्रकार कि तालवमें स्थित कमलपत्र पानीसे लिस नहीं होता है॥ १५॥ गुरुके चरणयुगलके द्वारा मुक्ति पदवीको प्राप्त करनेके लिये जो निर्गन्थता (दिगम्बरत्व) दी गई है उसके निमित्तसे उत्पन्न हुए आनन्दके प्रभावसे मेरा मन इन्द्रियविषयज्ञनित मुखको दुखरूष ही मानता है। ठीक है—प्राप्त हुआ लल (तेलके निकाल लेनेपर जो तिल आदिका भाग शेष रहता है) तब तक ही त्वादिष्ट प्रतीत होता है जब तक कि अतिशय मीठी सफेद शक्कर (मिश्री) नृप्तिको करनेवाली नहीं प्राप्त होती है॥ १६॥ अतिशय निर्मल प्यानके आश्रयसे विस्तारको प्राप्त हुए निर्गन्थताज्ञनित आनन्दके प्राप्त हो जानेपर लोटे

१ शानपतोऽति । २ शास स्रतिः । पद्मनं ०३३

निर्गत्योद्गतवातवोधितशिखिज्वालाकरालाहृहा-च्छीतां प्राप्य च वापिकां विशाति कस्तत्रैव धीमान् नरः ॥ १७॥

- 912) जायेतोद्गतमोहतो ऽभिलिपता मोक्षे ऽपि सा सिद्धिहत् तद्भृतार्थपरित्रहो भवति किं कापि स्पृहालुर्मुनिः। इत्यालोचनसंगतैकमनसा शुद्धात्मसंविधना तत्त्वज्ञानपरायणेन सततं स्थातव्यमग्राहिणा॥ १८॥
- 913) जायन्ते विरसा रसा विधटते गोष्ठीकथाकौतुकं शीर्यन्ते विषयास्तथा विरमति प्रीतिः शरीरे ऽपि च।

निर्मन्थतानन्देन । पुनः उज्ज्वलतरध्यान-आश्रितस्फीतया कृत्वा मम दुर्ध्यान-अक्षमुखम् । स्मृतिवयप्रस्थायि स्मरणगोचरम् । कृतः स्यात् भवेत् । उद्गतवातवोधितशिखिज्वालाकरालात् गृहात् निर्गल्य पत्रनप्रेरित-अमिना दग्धगृहात् निर्गल्य । च पुनः । श्रीनां वापिकां प्राप्य । तत्रैव ज्वलितगृहे । कः धीमान् चतुरः नरः प्रविशति । अपि तु प्रवेशं न करोति ॥ १७ ॥ मोक्षेऽिष अभिलिषता । उद्गतमोहतः । जायेत उत्पद्येत । तस्य मोक्षस्य सा अभिलिषता । सिद्धिहृत् मुक्तिनिपेधिका । जायते । तत्त-स्मात्कारणात् । भूतार्थपरिग्रहः सल्पार्थपरिग्रहः मुनिः । किं कापि वस्तुनि । स्पृहालुः भवति । अपि तु न भवति । इति आलोचन-संगतकमनसा । सततं निरन्तरम् । अप्राहिणा परिप्रहरिहतेन । शुद्धात्मसंविधना तत्त्वज्ञानपरायणेन । स्थातव्यम् ॥ १८ ॥ चितः । चिन्तायामि । मुमुक्षोः मुनेः । रसाः विरसाः जायन्ते । गोष्ठीकथाकौतुकं विषयते । तथा विषयाः शीर्यन्ते शटन्ति । च पुनः । मौनं प्रतिभासते । रहः एकान्ते प्राप्तः । प्रायः वाहुल्येन । दोषैः समं सार्धम् ।

ध्यानसे उत्पन्न इन्द्रियसुख स्पृतिका विषय कहांसे हो सकता है ? अर्थात् निर्श्रन्थताजन्य सुखके सामने इन्द्रिय-विषयजन्य सुख तुच्छ प्रतीत होता है, अतः उसकी चाह नष्ट हो जाती है। ठीक है- उत्पन्न हुई वायुके द्वारा प्रगट की गई अग्निकी ज्वालासे भयानक ऐसे घरके भीतरसे निकल कर शीतल वावड़ीको प्राप्त करता हुआ कौन-सा बुद्धिमान् पुरुष फिरसे उसी जलते हुए घरमें प्रवेश करता है ! अर्थात् कोई नहीं करता है ॥ १० ॥ मोहके उदयसे जो मोक्षके विषयमें भी अमिलाषा होती है वह सिद्धि (मुक्ति) को नष्ट करनेवाली है। इसिलये भूतार्थ (सत्यार्थ) अर्थात् निश्चय नयको ग्रहण करनेवाला मुनि क्या किसी भी पदार्थके विषयमें इच्छायुक्त होता है ? अर्थात् नहीं होता । इस प्रकार मनमें उपयुक्त विचार करके शुद्ध आत्मासे सम्बन्ध रखते हुए साधुको परिग्रहसे रहित होकर निरन्तर तत्त्वज्ञानमें तत्पर रहना चाहिये॥ १८॥ चैतन्यस्वरूप आत्माके चिन्तनमें मुमुक्ष जनके रस नीरस हो जाते हैं, सम्मिलित होकर परस्पर चलनेवाली कथाओंका कौतूहल नष्ट हो जाता है, इन्द्रियविषय विलीन हो जाते हैं, शरीरके भी विषयमें प्रेमका अन्त हो जाता है, एकान्तमें मौन प्रतिभासित होता है, तथा वैसी अवस्थामें दोषोंके साथ मन भी मरनेकी इच्छा करता है।। विशेषार्थ— अभिप्राय यह है कि जब तक प्राणीका आत्मखरूपकी ओर रुक्ष्य नहीं होता है तभी तक उसे संगीतके सुननेमें, नृत्यपरिपूर्ण नाटक आदिके देखनेमें, परस्पर कथा-वार्ता करनेमें तथा शंगारादिपूर्ण उपन्यास आदिके पढ़ने-सुननमें आनन्द आता है। किन्तु जैसे ही उसके हृदयमें आत्मस्वरूपका बोध उदित होता है वैसे ही उसे उपर्युक्त इन्द्रियविषयोंके निमित्तसे प्राप्त होनेवाला रस (आनन्द्) नीरस प्रतिभासित होने लगता है। अन्य इन्द्रियविषयोंकी तो बात ही क्या, किन्त उस समय उसका अपने शरीरके विषयमें

मोनं च प्रतिभासते ऽपि च रहः प्रायो मुमुक्षोश्चितः चिन्तायामपि यातुमिच्छति समं दोषैर्मनः पञ्चताम् ॥ १९ ॥

914) तत्त्वं वागतिवर्ति शुद्धनयतो यत्सर्वपक्षच्युतं तद्वाच्यं व्यवहारमार्गपतितं शिष्यार्पणे जायते । प्रागल्भ्यं न तथास्ति तत्र विवृतौ योघो न ताद्दग्विधः तेनायं नतु मादशो जडमतिर्मीनाश्रितस्तिष्ठति ॥ २० ॥

मनः पष्टतां यातुम् इच्छति विनाशं गच्छति ॥१९॥ शुद्धनयतः यत्तत्त्वम् । वाक्-अतिवर्ति वचनरहितम् । पुनः किंलक्षणं तत्त्वम् । सर्वपक्षच्युतं नयन्यासरहितम् । तत्तत्त्वं व्यवहारमार्गपतितम् । तिश्चापेणे वाच्यं वचनगोचरम् । जायते । तत्र आत्मतत्त्वे । तथा प्रागल्भ्यं न । तत्र आत्मतत्त्वे । विवतौ विचारणे । तादिग्वधः बोधः ज्ञानं न । ननु इति वितर्के । तेन कारणेन । अयं मादग्जनः जदमतिः मौनाश्रितः तिष्ठति ॥ २० ॥ इति श्रीपरमार्थविज्ञतिः ॥ २३ ॥

भी अनुराग नहीं रहता । वह एकान्त स्थानमें मौनपूर्वक स्थित होकर आत्मानन्दमें मम रहता है और इस प्रकारसे वह अज्ञानादि दोषों एवं समस्त मानसिक विकल्पोंसे रहित होकर अजर-अमर वन जात हैं ॥ १९ ॥ जो तत्त्व ग्रुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा वचनका अविषय (अवक्तव्य) तथा नित्यत्वादि सब विकल्पोंसे रहित है वही शिष्योंको देनेके विषयमें अर्थात् शिष्योंको प्रवोध करानेके लिये व्यवहारमार्गमें पड़कर वचनका विषय भी होता है । उस आत्मतत्त्वका विवरण करनेके लिये न तो मुझमें वैसी प्रतिभाशालिता (निपुणता) है और न उस प्रकारका ज्ञान ही है । अत एव मुझ जैसा मन्दवृद्धि मनुष्य मौनका अवलम्बन लेकर ही स्थित रहता है ॥ विशेषार्थ— यदि ग्रुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा वस्तुके ग्रुद्ध स्वरूपका विचार किया जाय तव तो वह वचनों द्वारा कहा ही नहीं जा सकता है । परन्तु उसका परिज्ञान शिष्योंको प्राप्त हो, इसके लिये वचनोंका आश्रय लेकर उनके द्वारा उन्हें वोध कराया जाता है । यह व्यवहारमार्ग है, क्योंकि, वाच्य-वाचकका यह द्वैतमाव वहां ही सम्भव है, न कि निश्चयमार्गमें । श्रन्थकर्ता श्री मुनि पद्ममन्दी अपनी लघुता प्रगट करते हुए यहां कहते हैं कि व्यवहारमार्गका अवलम्बन लेकर भी जिस प्रतिभा अथवा ज्ञानके द्वारा शिष्योंको उस आत्मतत्त्वका वोध कराया जा सकता है वह मुझमें नहीं है, इसलिये में उसका विशेष विवरण न करके मौनका ही आश्रय लेता हूं ॥ २०॥ इस प्रकार परमार्थविशति अधिकार समास हुआ ॥ २३॥

## [ २४. शरीराष्ट्रकम् ]

- 915) दुर्गन्धाग्रुचिधातुभित्तिकलितं संछादितं चर्मणा विण्मूत्रादिभृतं क्षुधादिविलसद्दुःखाखुभिश्छिद्गितम्। क्षिप्टं कायकुटीरकं स्वयमिष प्राप्तं जराविद्वना चेदेतत्त्वदिष स्थिरं शुचितरं मूढो जनो मन्यते॥१॥
- 916) दुर्गन्धं कृमिकीटजालकलितं नित्यं स्रवद्र्रसं शोचस्नानविधानवारिविहितप्रक्षालेनं रुग्धतम्।

एतत्कायकुटीरकं मूढः जनः । स्थिरं शाश्वतम् । शुन्वितरं श्रेष्ठम् । मन्यते । किंलक्षणं कायकुटीरकम् । दुर्गन्धाशुन्धातुभितिन् किलितम् । पुनः किंलक्षणं शरीरम् । चर्मणा संछादितम् । पुनः इदं शरीरं विष्ठादिमूत्रादिमृतम् । क्षुधा-आदिदुः खनूपकाः तैः छिदितं पीडितम् । पुनः इदं शरीरं जरा-अप्तिना स्वयमपि दर्भ प्राप्तम् । क्षिष्टं क्षेत्रमृतम् । तत्तस्मात्कारणात् । तदिप मूर्वः जनः शरीरं स्थिरं मन्यते ॥१॥ उन्नतिधयः मुनयः मानुष्यं वपुः शरीरम् नाबीवणं स्कोटकम् । आहुः कथयन्ति । तत्र शरीरवणे । अनं भेषजम् । वसनानि वस्नाणि पष्टकं लोके स्कोटकोपरिवस्नवन्धनम् । तत्रापि शरीरवणे । जनः रागी ममत्वं करोति । अहो इति आर्थयं ।

जो शरीररूप झोंपडी दुर्गन्धयुक्त अपवित्र रस, रुधिर एवं अस्थि आदि धातुओंरूप भित्तियों (दीवालों ) के आश्रित है, चमड़ेसे वेष्टित है, विष्ठा एवं मूत्र आदिसे परिपूर्ण है तथा प्रगट हुए भूल-प्यास आदिक दु:खोंरूप चूहोंके द्वारा छेदोंयुक्त की गई है; ऐसी वह शरीररूप झोंपडी यद्यपि खयं ही वृद्धत्वरूप अग्निसे प्राप्त की जाती है तो भी अज्ञानी मनुष्य उसे स्थिर एवं अतिशय पवित्र मानते हैं ॥ विशेषार्थ— यहां शरीरके लिये झोंपडीकी उपमा देकर यह बतलाया है कि जिस प्रकार वांस आदिसे निर्मित भीतोंके आश्रयसे रहनेवाली झोंपड़ी घास या पत्तोंसे आच्छादित रहती है । इसमें चूहोंके द्वारा जो यत्र तत्र छेद किये जाते हैं उनसे वह कमजोर हो जाती है। उसमें यदि कदाचित् आग लग जाती है तो वह देखते ही देखते भस्म हो जाती है। ठीक इसी प्रकारका यह शरीर भी है— इसमें भीतोंके स्थानपर दुर्गन्धित एवं अपवित्र रस-रुधिरादि धातुएं हैं, घास आदिके स्थानमें इसको आच्छादित करनेवाला चमड़ा है, तथा यहां चूहोंके स्थानमें भूख-प्यास आदिसे होनेवाले विपुल दुःख हैं जो उसे निरन्तर निर्वल करते हैं। इस प्रकार झोपड़ीके समान होनेपर भी उससे शरीरमें यह विशेषता है कि वह तो समयानुसार नियमसे वृद्धत ( बुढापा ) से व्याप्त होकर नाशको प्राप्त होनेवाला है, परन्तु वह झोपडी कदाचित् ही असावधानीके कारण अमि आदिसे न्याप्त होकर नष्ट होती है। ऐसी अवस्थाके होनेपर भी आश्चर्य यही है कि अज्ञानी प्राणी उसे स्थिर और पवित्र समझ कर उसके निमित्तसे अनेक प्रकारके दुःखोंको सहते हैं ॥ १ ॥ जो यह मनुष्यका शरीर दुर्गन्धसे सहित है, लटों एवं अन्य क्षुद्र कीड़ोंके समूहसे ज्याप्त है, निरन्तर बहनेवाले पसीना एवं नासिका आदिके दूषित रससे परिपूर्ण है, पवित्रताके सूचक खानको सिद्ध करनेवाले जलसे जिसको घोया जाता है, फिर भी जो रोगोंसे परिपूर्ण है; ऐसे उस मनुष्यके शरीरको उत्कृष्ट बुद्धिके धारक विद्वान् नससे सम्बद्ध फोड़ा आदिके घावके समान बतलाते हैं । उसमें अन्न (आहार) तो औषधके समान है तथा वस्र

मानुष्यं वपुराहुक्घतिधयो नाडीव्रणं भेपजं तत्राक्षं वसनानि पदृकमहो तत्रापि रागी जनः॥ २॥

- 917) नृणामशेषाणि सदैव सर्वथा वपूंषि सर्वाशुचिभाञ्जि निश्चितम्। ततः क एतेषु वुधः प्रपद्यते शुचित्वमम्बुष्ठतिचन्दनादिभिः॥३॥
- 918) तिक्तेष्वा[ क्ष्वा ]कुंफलोपमं वपुरिदं नैवोपभोग्यं नृणां स्याचेन्मोहकुजन्मरन्ध्ररहितं शुष्कं तपोधर्मतः।

किंलक्षणं शरीरव्रणम्। दुर्गन्धम्। पुनः कृमिकीटजालकितं व्याप्तम्। पुनः किंलक्षणं शरीरव्रणम्। निस्सवत्-क्षरत् दूरसं निन्यरसम्। पुनः किंलक्षणं शरीरव्रणम्। शौ चस्नानविधानेन वारिणा विहितप्रक्षालनम् । पुनः रुग्मृतं व्याधिमृतम् ॥ २ ॥ नृणाम् । अशे-पाणि समस्तानि । वर्णूपि शरीराणि । सदैव सर्वथा । निश्चितम् । अशुन्तिभाक्षि अशुन्तितं भजन्ति । ततः कारणात् । कः वुधः । एतेषु शरीरेषु । अम्बुकुतिचन्दनादिः जलस्नानचन्दनादिभिः शुन्तितं प्रतिपद्यते ॥३॥ नृणाम् इदं वपुः । तिक्तेष्वा[ क्ष्वा ]कु-फलोपमं कडुकनुंवीफलसदशं वर्तते । चेयदि । तपोधमंतः शुष्कम् । स्यात् भवेत् । तदा भवनदी-संसारनदीतारे क्षमं समर्थ जायते । उपभोग्यं नैव । इदं वपुः । तुम्वीफलम् । अन्तः मध्ये गौरवितं न मध्ये गुरुत्वरहितम् । पक्षे तपोगौरवज्ञानगर्वरहितम् ।

पट्टीके समान है। फिर भी आश्चर्य है कि उसमें भी मनुष्य अनुराग करता है। विशेषार्थ- यहां मनुष्यके शरीरको घावके समान वतलाकर दोनोंमें समानता सृचित की गई है। यथा—जैसे घाव दुर्गन्धसे सहित होता है वैसे ही यह शरीर भी दुर्गन्धयुक्त है, घावमें जिस प्रकार लटों एवं अन्य छोटे छोटे कीड़ोंका समूह रहता है उसी प्रकार शरीरमें भी वह रहता ही है, घावसे यदि निरन्तर पीव और खून आदि बहता रहता है तो इस शरीरसे भी निरन्तर पसीना आदि वहता ही रहता है, घावको यदि जलसे धोकर स्वच्छ किया जाता है तो इस शरीरको भी जलमे स्नान कराकर खच्छ किया जाता है, घाव जैसे रोगसे पूर्ण है वैसे ही शरीर भी रोगोंसे परिपूर्ण है, घावको ठीक करनेके लिये यदि ओषध लगायी जाती है तो शरीरको भोजन दिया जाता है, तथा यदि घावको पट्टीसे वांधा जाता है तो इस शरीरको भी वस्रोंसे वेष्टित किया जाता है। इस प्रकार शरीरमें घावकी समानता होनेपर भी आश्चर्य एक यही है कि घावको तो मनुष्य नहीं चाहता है, परन्तु इस शरीरमें वह अनुराग करता है ॥ २ ॥ मनुष्योंके समस्त शरीर सदा और सब प्रकारसे नियमतः अपवित्र रहते हैं । इसिलये इन शरीरोंके विषयमें कौन-सा बुद्धिमान मनुष्य जलनिर्मित स्नान एवं चन्दन आदिके द्वारा पिवत्रताको स्वीकार करता है ? अर्थात् कोई भी बुद्धिमान् मनुष्य स्वभावतः अपिवत्र उस शरीरको स्नानादिके द्वारा शुद्ध नहीं मान सकता है ॥ ३ ॥ यह मनुष्योंका शरीर कडुवी तुंबीके समान है, इसलिये वह उपयोगके योग्य नहीं है। यदि वह मोह और कुजन्मरूप छिद्रोंसे रहित, तपरूप घाम (धूप) से शुष्क (सूला हुआ) तथा भीतर गुरुतासे रहित हो तो संसाररूप नदीके पार करानेमें समर्थ होता है। अत एव उसे मोह एवं कुजन्मसे रहिन करके तपमें लगाना उत्तम है। इसके विना वह सदा और सब प्रकारसे निःसार है।। विशेषार्थ-यहां मनुष्यके शरीरको कडुवी तुंबीकी उपमा देकर यह बतलाया हैं कि जिस प्रकार कडुवी तुंबी खानेके योग्य नहीं होती हैं उसी प्रकार यह शरीर भी अनुरागके योग्य नहीं है। यदि वह तुंनी छेदोंसे रहित, धूपसे सूखी और मध्यमें गौरव (भारीपन) से रहित है तो नदीमें तैरनेके काममें आती है। ठीक इसी प्रकारसे यदि यह शरीर भी मोह एवं दुष्कुलहूप छेदोंसे रहित, तपसे क्षीण

नान्तर्गौरिवतं तदा भवनदीतारे क्षमं जायते तत्तत्तत्र नियोजितं वरमथासारं सदा सवैथा॥ ४॥

- 919) भवतुँ भवतु यादक् ताद्दगेतद्वपुर्मे हृदि गुरुवचनं चेदस्ति तत्तत्त्वद्दिः। त्वरितमसमसारानन्दकन्दायमाना भवति यद्तुभावादक्षया मोक्षळक्ष्मीः॥ ५॥
- 920) पर्यन्ते क्रमयो ऽथ विद्ववशतो भस्तैर्वे मत्स्यादनात् विष्ठा स्यादथवा वपुःपरिणतिस्तस्येदशी जायते । नित्यं नैव रसायनादिभिरिप क्षय्येव यत्तत्कते कः पापं कुरुते बुधो ऽत्र भविता कष्टा यतो दुर्गतिः॥ ६॥
- 921) संसारस्तनुयोगं एर्षं विषयो दुःखान्यतो देहिनो वहेर्लोहसमाश्रितस्य घनतो घाताद्यतो निष्ठुरात्।

तपोघमंतः शुष्कं शरीरम् । अथ तत्र शरीरतुम्बीफले तत्तद्ध हवचनियोजितं वरम् । अन्यया तपोघमंतः शुष्कं न तदा । सदा असारं सर्वथा ॥४॥ चेदादि । मे हृदि गुरुवचनम् अस्ति एतद्धपुः यादक् तादक् भवतु भवतु । तद्ध हवचनं त्वरितं तत्त्वदिश् । यदनुभावात् यस्य गुरोः प्रभावात् अक्षया मोक्षलक्ष्मीः भवति । किलक्षणा मोक्षलक्ष्मीः । असमसारानन्दकन्दायमाना असदश-आनन्दयुक्ता ॥ ५ ॥ इदं वपुः पर्यन्ते विनाशकाले कृमयः भवेत् । अथ विह्वशतः भरमेवं भवेत् । च पुनः । मत्स्यादन्तात् मत्स्यभक्षणात् । विष्ठा स्यात् भवेत् । तस्य शरीरस्य ईदशी परिणितः संजायते । अथवा नित्यं नैव शाश्वतं नैव । रसायनादिभिः महारोगितिभः क्षयि विनश्वरम् । यत् यस्यात्कारणात् । तस्य शरीरस्य कृते करणाय । कः बुधः अत्र पापं कुर्वते । यतः दुर्गतिः कष्टा भविता ॥ ६ ॥ एषः तनुयोगः शरीरयोर्गः । विषयः संसारः । अतः शरीरयोगतः । देहिनः जीवस्य दुःखानि । यथा वहेः कोहसमाश्रितस्य निष्ठरात् घनतः घातात् दुःखं जायते । किलक्षणस्य अमेः । लोहसमाश्रितस्य । तेन कारणेन । मुमुश्चिभः । इपं

और गौरव (अभिमान) से रहित हो तो वह संसाररूप नदीके पार होनेमें सहायक होता है। इसीलिये जो भव्य प्राणी संसाररूप नदीके पार होकर शाधितक सुलको प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस दुर्लभ मनुष्यशरीरको तप आदिमें लगाना चाहिये। अन्यथा उसको फिरसे प्राप्त करना बहुत कठिन होगा॥ ४॥ यदि हृदयमें जीवादि पदार्थोंके यथार्थ स्वरूपको प्रगट करनेवाला गुरुका उपदेश स्थित है तो मेरा जैसा कुछ यह शरीर है वह वैसा बना रहे, अर्थात् उससे मुझे किसी प्रकारका खेद नहीं है। इसका कारण यह है कि उक्त गुरुके उपदेशके प्रभावसे असाधारण एवं उत्कृष्ट आनन्दकी कारणीमृत अविनश्वर मोक्षलक्ष्मी शीघ्र ही प्राप्त होती है॥ ५॥ यह शरीर अन्तमें अर्थात् प्राणरहित होनेपर कीड़ोंस्वरूप, अथवा अभिके वश होकर भसस्वरूप, अथवा मछिलयोंके खानेसे विष्ठा (मल) स्वरूप हो जाता है। उस शरीरका परिणमन ऐसा ही होता है। औषि आदिके द्वारा भी नित्य नहीं हैं, किन्तु विनश्वर ही है, तब भला कीन-सा विद्वान् मनुष्य इसके विषयमें पापकार्य करता है? अर्थात् कोई भी विद्वान् उसके निमित्त पापकर्मको नहीं करता है। कारण यह कि उस पापसे नरकादि दुर्गति ही प्राप्त होगी॥ ६॥ यह शरीरका सम्बन्ध ही संसार है, इससे विषयमें प्रवृत्ति होती है जिससे प्राणीको दुल होते हैं। ठीक है—लोहका आश्रय लेनेवाली अप्रिको कठोर घनके घात आदि सहने पड़ते हैं। इसलिये मोक्षार्थी भव्य जीवोंको इस शरीरको

१ क नान्तं गौरवितं। २ व तीरे। ३ व भवति। ४ **क्षा क**च भस्तश्च, वा भस्तत्व। ५ द्वा तनुरोग। ६ **च** एव । ७ **भ क** भसः। ८ द्वा तनुरोगः शरीररोगः।

स्याज्या तेन तनुर्मुमुक्षुभिरियं युक्ता महत्या तया नो भूयो ऽपि ययात्मनो भवकृते तत्संनिधिर्जायते ॥ ७ ॥ 922) रक्षापोषविधी जनो ऽस्य वपुषः सवैः सदैवोद्यतः कालादिएजरा करोत्यनुदिनं तज्जर्जरं चानयोः । स्पर्धामाश्रितयोर्द्वयोर्विजयिनी सैका जरा जायते साक्षात्कालपुरःसरा यदि तदा कास्था स्थिरत्वे नृणाम् ॥ ८ ॥

तनुः । तया महत्या युक्या ऋता त्याज्या यया युक्या भूयोऽपि । भवकृते कारणाय । आत्मनः । तस्य शरीरस्य । संनिधिः निकटम् । न जायते ॥७॥ सर्वः जनः । अस्य वपुषः शरीरस्य । रक्षापोषविधौ सदा उद्यतः । अनुदिनम् । कालादिष्टजरा कालेन प्रेरिता जरा । तत् शरीरम् । जर्जरं करोति । च पुनः । अनयोः जनजरयोः द्वयोः । स्पर्दाम् ईर्ष्याम् आश्रितयोः मध्ये यदि सा एका जरा साक्षात् विजयिनी जायते तदा नृणां स्थिरत्वे का आस्था। कथंभूता जरा । कालपुरःसरा ॥८॥ इति शरीराष्टकम् ॥२४॥

ऐसी महती युक्तिसे छोड़ना चाहिये कि जिससे संसारके कारणीमृत उस शरीरका सम्बन्ध आत्माके साथ फिरसे न हो सके ॥ विशेषार्थ— प्रथमतः लोहको अग्निमं खूब तपाया जाता है। फिर उसे घनसे ठोक-पीटकर उसके उपकरण बनाये जाते हैं। इस कार्यमें जिस प्रकार लोहेकी संगतिसे व्यर्थमें अग्निको भी घनकृत घातोंको सहना पड़ता है उसी प्रकार शरीरकी संगतिसे आत्माको भी उसके साथ अनेक प्रकारके दुस सहने पड़ते हैं। इसल्येय प्रन्थकार कहते हैं कि तप आदिके द्वारा उस शरीरको इस प्रकारसे छोड़नेका प्रयत्न करना चाहिये कि जिससे पुनः उसकी प्राप्ति न हो। कारण यह कि इस मनुष्यशरीरको प्राप्त करके यदि उसके द्वारा साध्य संयम एवं तप आदिका आचरण न किया तो प्रणीको वह शरीर पुनः पुनः प्राप्त होता ही रहेगा और इससे शरीरके साथमें कष्टोंको भी सहना ही पड़ेगा॥ ७॥ सब प्राणी इस शरीरके रक्षण और पोषणमें निरन्तर ही प्रयत्नशील रहते हैं, उधर कालके द्वारा आदिष्ट जरा— मृत्युसे प्रेरित बुढ़ापा— उसे प्रतिदिन निर्वल करता है। इस प्रकार मानों परस्परमें स्पर्धाको ही प्राप्त हुए इन दोनोंमें एक वह बुढ़ापा ही विजयी होता है, क्योंकि, उसके आगे साक्षात् काल (यमराज) स्थित है। ऐसी अनस्थामें जब शरीरकी यह स्थिति है तो फिर उसकी स्थिरतामें मनुष्योंका क्या प्रयत्न चल सकता है! अर्थात् कुछ भी उनका प्रयत्न नहीं चल सकता है॥ ८॥ इस प्रकार शरीराष्टक अधिकार समाप्त हुआ॥ २४॥

१ ६ श भूयोऽपि तत्ऋते संसारकृते ।

#### [ २५. स्नानाष्टकम् ]

- 923) सन्माल्यादि यदीयसंनिधिवशादस्पृश्यतामाश्रयेद् विण्मूत्रादिभृतं रसादिघटितं बीभत्सु यत्पूति च। आत्मानं मिळनं करोत्यपि शुचिं सर्वाशुचीनामिदं संकेतैकगृहं नृणां वपुरपां स्नानात्कथं शुद्ध्यति॥१॥
- 924) आत्मातीव शुचिः स्वभावत इति स्नानं वृथासिन् परे कायश्चाशुचिरेव तेन शुचितामभ्येति नो जातुचित्।

नृणाम् इदं वपुः शरीरम् । अपां जलानाम् । स्नानात्त्रथं शुद्ध्यति । यदीयसंनिधिवशात् यस्य शरीरस्य संनिधिवशात् निकटवशात् । सन्माल्यादि पुष्पमालादि अस्पृश्यताम् आश्रयेत् । च पुनः । यत् शरीरं विद्देविष्ठामूत्रादिमृतम् । पुनः रसादि-घटितम् । पुनः वीभत्षु भयानकम् । पुनः पूर्ति दुर्गन्धम् । शुन्यम् आत्मानं मलिनं करोति इदं शरीरम् । पुनः किलक्षणम् । सर्वा- शुनां संकेतैकगृहम् । तत् शरीरं जलात् न शुद्धिति ॥ १ ॥ आत्मा स्वभावतः अतीव शुन्धः पवित्रः । इति हेतोः । अस्मिन् परे श्रेष्ठे आत्मिन । स्नानं वृथा अफलम् । च पुनः । कायः सदैव अशुन्धः एव । तेने जलेन । शुन्तिताम् । जातुन्तित्

जिस शरीरकी समीपताके कारण उत्तम माला आदि छूनेके भी योग्य नहीं रहती हैं, जो मल एवं मूत्र आदिसे भरा हुआ है, रस एवं रुधिर आदि सात धातुओंसे रचा गया है, भयानक है, दुर्गन्धसे युक्त है, तथा जो निर्मल आत्माको भी मलिन करता है; ऐसा समस्त अपवित्रताओंके एक संकेतगृहके समान यह मनुष्योंका शरीर जलके स्नानसे कैसे शुद्ध हो सकता है! अर्थात् नहीं हो सकता है ॥ १ ॥ आत्मा तो स्वभावसे अत्यन्त पवित्र है, इसिलये उस उत्कृष्ट आत्माके विषयमें स्नान व्यर्थ ही है; तथा शरीर स्वभावसे अपवित्र ही है, इसलिये वह भी कभी उस स्नानके द्वारा पवित्र नहीं हो सकता है। इस प्रकार स्नानकी व्यर्थता दोनों ही प्रकारसे सिद्ध होती है। फिर भी जो लोग उस खानको करते हैं वह उनके लिये करोड़ों पृथिवीकायिक, जलकायिक एवं अन्य कीड़ोंकी हिंसाका कारण होनेसे पाप और रागका ही कारण होता है।। विशेषार्थ-यहां स्नानकी आवश्यकताका विचार करते हुए यह प्रश्न उपस्थित होता है कि उससे क्या आत्मा पवित्र होती है या शरीर ? इसके उत्तरमें विचार करनेपर यह निश्चित प्रतीत होता है कि उक्त स्नानके द्वारा आत्मा तो पवित्र होती नहीं है, क्योंकि, वह स्वयं ही पवित्र है। फिर उससे शरीरकी शुद्धि होती हो, सो यह भी नहीं कहा जा सकता है; क्योंकि वह स्वभावसे ही अपवित्र है। जिस प्रकार कोयलेको जलसे रगड़ रगड़कर धोनेपर भी वह कभी कालेपनको नहीं छोड़ सकता है, अथवा मलसे भरा हुआ घट कभी बाहिर मांजनेसे शुद्ध नहीं हो सकता है; उसी प्रकार मल-मूत्रादिसे परिपूर्ण यह सप्तधातुमय शरीर भी कभी खानके द्वारा शुद्ध नहीं हो सकता है। इस तरह दोनों ही प्रकारसे खानकी व्यर्थता सिद्ध होती है। फिर भी जो लोग स्नान करते हैं वे चूंकि जलकायिक, पृथिवीकायिक तथा अन्य श्रस जीवोंका भी उसके द्वारा घात करते हैं; अत एव वे केवल हिंसाजनित पापके भागी होते हैं। इसके अतिरिक्त वे शरीरकी बाह्य खच्छतामें राग भी रखते हैं, यह भी पापका ही कारण है। अभिप्राय यह है

र क पुनः विण् । २ क कायः एव अशुन्तिः तेन ।

स्नानस्योभयथेत्यभूद्विफलता ये कुर्वते तत्पुनस्-तेषां भूजलकीटकोटिहननात्पापाय रागाय च ॥ २ ॥

- 925) चित्ते प्राग्भवकोटिसंचितरज्ञःसंविन्धताविर्भवन्-मिथ्यात्वादिमल्रव्यपायजनकः स्नानं विवेकः सताम्। अन्यद्वारिकृतं तु जन्तुनिकरव्यापादनात्पापक्र-न्नो धर्मो न पवित्रता खल्लु ततः काये स्वभावासुचौ ॥३॥
- 926) सम्यग्वोधिवशुद्धवारिणि लसत्सद्दर्शनोर्मिवजे नित्यानन्द्विशेषशैत्यसुभगे निःशेषपापद्गुहि। सत्तीर्थे परमात्मनामनि सदा स्नानं कुरुध्वं बुधाः शुद्धार्थे किसु धावत त्रिपथगामालप्रयासाकुलाः॥ ४॥

कदाचित् । नो अभ्येति न प्राप्नोति । इति हेतोः । स्नानस्य उभयथा द्विप्रकारम् । विफलता अभूत् । पुनः ये मुनयः तत् स्नानं कुर्वते तेषां यतीनां भूजलकीटकोटिहननात् तत्स्नानं पापाय रागाय च ॥ २ ॥ सतां सत्पुरुषाणाम् । विवेकः स्नानम् । किलक्षणः विवेकः । चित्ते मनिष्त । प्राग्भव-पूर्वपर्याय-कोटिसंचितरजःसंबन्धिताविभविन्मध्यात्वादिमलव्यपायजनकः नाद्यकारकः विवेकः । तु पुनः । खलु इति निश्चितम् । स्वभावाञ्चयौ स्वभावात् अपवित्रे काये । अन्यद्वारिकृतं स्नानं जन्तुनिकरव्यापादनात् जन्तुसमूह्विना- द्वानात् पापकृत् । ततः पापात् नो धमः । खलु निश्चितम् । स्वभावाञ्चयौ काये पवित्रता न ॥ ३ ॥ भो बुधाः त्रिपथगां गङ्गाम् । द्वाद्यश्चिति कितु धावत आलप्रयासाङ्काः । भो भव्याः । परमात्मनामनि सत्तीर्थे स्नानं कुरुध्वम् । किलक्षणे सत्तीर्थे । सम्यग्वोध एव द्वादं जलं यत्र तत्तस्मिन् सम्यग्वोधविञ्चद्ववारिणे । पुनः किलक्षणे परमात्मनामनि तीर्थे । लसत्सहर्शनोिमेनजे । पुनः नित्यानन्द-

कि निश्चय दृष्टिसे विचार करनेपर सानके द्वारा शरीर तो गुद्ध नहीं होता है, प्रत्युत जीविहेंसा एवं आरम्भ आदि ही उससे होता है। यही कारण है जो मुनियोंके मूलगुणोंमें ही उसका निषेध किया गया है। परन्तु व्यवहारकी अपेक्षा वह अनावश्यक नहीं है, बिल्क गृहस्थके लिये वह आवश्यक भी है। कारण कि उसके विना शरीर तो मिलन रहता ही है, साथमें मन भी मिलन रहता है। विना सानके जिनपूजनादि ग्रुम कार्योंमें प्रसन्तता भी नहीं रहती। हां, यह अवश्य है कि वाह्य ग्रुद्धिके साथ ही आभ्यन्तर ग्रुद्धिका भी ध्यान अवश्य रखना चाहिये। यदि अन्तरंगमें मद-मात्सर्यादि भाव हैं तो केवल यह वाह्य ग्रुद्धि कार्यकारी नहीं होगी॥ २॥ चित्तमें पूर्वके करोड़ों भवोंमें संचित हुए पाप कर्मरूप धूलिके सम्बन्धसे प्रगट होनेवाले मिय्याल आदिरूप मलको नष्ट करनेवाली जो विवेकचुद्धि उत्पन्न होती है वही वास्तवमें साधु जनोंका स्नान है। इससे भिन्न जो जलकृत सान है वह प्राणिसमूहको पीड़ाजनक होनेसे पापको करनेवाला है। उससे न तो धर्म ही सम्भव है और न स्वभावसे अपवित्र शरीरकी पवित्रता भी सम्भव है ॥ ३॥ हे विद्वानो! जो परमात्मा नामक समीचीन तीर्थ सम्यन्ज्ञानरूप निर्मल जलसे परिपूर्ण है, शोभायमान सम्यन्दर्शनरूप लहरोंके समूहसे व्यास है, अविनधर आनन्दविशेषरूप (अनन्तसुख) शैत्यसे मनोहर है, तथा समस्त पापोंको नष्ट करनेवाला है; उसमें आप लोग निरन्तर स्नान करें। व्यर्थके परिश्रमसे व्याकुल होकर ग्रुद्धिके लिये गंगाकी ओर क्यों दौड़ते हैं? अर्थात् गंगा आदिमें स्नान करनेसे कुछ अन्तरंग ग्रुद्धि नहीं हो सकती है, वह तो परमात्मांक समरण एवं उसके सहस्त्र चिन्तन आदिसे ही हो सकती है, अत एव उसीमें अवगाहन

१**श** कोटिकीट । २ क शुद्धजलम् । पद्मनं ०३४

- 927) नो दृष्टः शुचितत्त्वनिश्चयनदो न ज्ञानरलाकरः पापैः कापि न दृश्यते च समतानामातिशुद्धा नदी। तेनैतानि विहाय पापहरणे सत्यानि तीर्थानि ते तीर्थाभाससुरापगादिषु जडा मद्धन्ति तुष्यन्ति च॥५॥
- 928) नो तीर्थं न जलं तदस्ति भुवने नान्यत्किमप्यस्ति तत् निःशेषाशुचि येन मानुषवपुः साक्षादिदं शुद्ध्यति । आधिव्याधिजरामृतिप्रभृतिभिर्व्याप्तं तथैतत्पुनः' शश्वत्तापकरं यथास्य वपुषो नामाप्यसद्धां सताम्॥६॥
- 929) सर्वेस्तीर्थजलैरिप प्रतिदिनं स्नातं न शुद्धं भवेत् कर्पूरादिविलेपनैरिप सदा लिप्तं च दुर्गन्धभृत्। यत्नेनापि च रक्षितं क्षयपथप्रस्थायि दुःखप्रदं यत्तसाद्वपुषः किमन्यदशुभं कष्टं च किं प्राणिनाम्॥७॥

विशेषशैखसुभगे । पुनः निःशेषपापद्व हे पापस्फेटके ॥४॥ पापैः पापयुक्तैः पुरुषेः । कापि कस्मिन् काले । शुन्तित्त्वनिध्यनद् हृष्टः । पुनः तैः पापैः ज्ञानरल्लाकरः न हृष्टः । च पुनः । समता नाम नदी न हृश्यते । तेन कारणेन । एतानि सत्यानि तीय पापहरणे समर्थानि । विहाय परित्यज्य । ते जडाः मूर्खाः । तीर्थाभाससुरापगादिषु गङ्गादितीर्थेषु मज्जन्ति तुष्यन्ति चे ॥ प् भुवने संसारे । येन वस्तुना । इदं मानुषवपुः साक्षात् शुध्यति तत्तीर्थे नो । तज्जलं न अस्ति । तदन्यत् किमैपि न अस्ति । निःशे शुनि सर्वम् अशुनि । पुनः आधिन्याधिजरामृतिप्रमृतिभिः । तत् शरीरम् । न्याप्तम् शश्वत् तापकरम् । यथा अस्य वर् नामापि । सतां साधूनाम् । असत्यम् ॥६॥ यद्वपुः सर्वैः तीर्थजलैः अपि प्रतिदिनं स्नातं शुद्धं न भवेत् । यद्वपुः कर्पूरादिविले सदा लिप्तम् अपि दुर्गन्धमृत् । च पुनः । यक्षेन।पि रक्षितम् । क्षयपथप्रस्थायि क्षयपथगमनशीलम् । पुनः दुःखप्रदम्

करना चाहिये ॥ ४ ॥ पापी जीवोंने न तो तत्त्वके निश्चयरूप पिवत्र नद (नदीविशेष) को देखा है व ज्ञानरूप समुद्रको ही देखा है । वे समता नामक अतिशय पिवत्र नदीको भी कहींपर नहीं देखते हैं इसिलेये वे मूर्ख पापको नष्ट करनेके विषयमें यथार्थभूत इन समीचीन तीथोंको छोड़कर तीर्थके सम प्रतिभासित होनेवाले गंगा आदि तीर्थाभासोंमें स्नान करके सन्तुष्ट होते हैं ॥ ५ ॥ संसारमें वह कोई त नहीं है, वह कोई जल नहीं है, तथा अन्य भी वह कोई वस्तु नहीं है; जिसके द्वारा पूर्णरूपसे अपियह मनुष्यका शरीर प्रत्यक्षमें शुद्ध हो सके । आधि (मानसिक कष्ट), व्याधि (शारीरिक कष्ट), बुढ़ा और मरण आदिसे व्याप्त यह शरीर निरन्तर इतना सन्तापकारक है कि सज्जनोंको उसका नाम लेना असहा प्रतीत होता है ॥ ६ ॥ यदि इस शरीरको प्रतिदिन समस्त तीर्थोंके जलसे भी स्नान कराया ज तो भी वह शुद्ध नहीं हो सकता है, यदि इसका कपूर व कुकुम आदि उवटनोंके द्वारा निरन्तर लेपन किया जाय तो भी वह दुर्गन्धको धारण करता है, तथा यदि इसकी प्रयत्नपूर्वक रक्षा भी जाय तो भी वह क्षयके मार्गमें ही प्रस्थान करनेवाला अर्थात् नष्ट होनेवाला है । इस प्रकार श्वरीर सब प्रकारसे दुल देनेवाला है उससे अधिक प्राणियोंको और दूसरा कौन-सा अशुभ व कौन-कष्ट हो सकता है ? अर्थात् प्राणियोंको सबसे अधिक अशुभ और कष्ट देनेवाला यह शरीर ह

930) भन्या भूरिभवार्जितोदितमहद्दक्षोहसर्पोछसन्-मिथ्याबोधविषप्रसंगविकला मन्दीभवद्दष्टयः । श्रीमत्पङ्कजनन्दिवक्त्रशश्चिम्बैप्रस्तं परं पीत्वा कर्णपुटैर्भवन्तु सुखिनः स्नानाष्टकाख्यामृतम् ॥ ८॥

तसाद्वपुषः सकाशात् अन्यत्कष्टं किम् । प्राणिनाम् अन्यत् अग्रभं किम्॥ ७॥ भो भव्याः । स्नानाष्टकाख्यामृतं कर्णपुटैः पीत्वा सुखिनः भवन्तु । किंलक्षणा यूयम् । भूरिभवार्जित-उदित-महादृष्मोहसपै-उल्लसनिमध्याबोधविषप्रसंगेन विकलाः । मन्दीभवद्- दृष्टयः । किंलक्षणम् अमृतम् । श्रीमत्पद्वज-पद्मनन्दिवक्त्रश्राभृत्-चन्द्रेबिम्वात् प्रसूतम् ॥ परं श्रेष्ठम् ॥ ८॥ इति स्नानाष्टकं समाप्तम् ॥ २५ ॥

है, अन्य कोई नहीं है ॥ ७ ॥ जो भव्य जीव अनेक जन्मों में उपार्जित होकर उदयको प्राप्त हुए ऐसे मोहनीयरूप महासपेंसे प्रगट हुए मिथ्याज्ञानरूप विषके संसर्गसे व्याकुल हैं तथा इसी कारणसे जिनकी सम्यग्दर्शनरूप दृष्टि अतिशय मन्द हो गई है वे भव्य जीव श्रीमान् पद्मनन्दी मुनिके मुखरूप चन्द्र-विम्बसे उत्पन्न हुए इस उत्कृष्ट 'स्नानाष्टक' नामक अमृतको कानोंसे पीकर सुखी होवें ॥ विशेषार्थ—यदि कभी किसी प्राणीको विषेला सर्प काट लेता है तो वह शरीरमें फैलनेवाले उसके विषसे अत्यन्त व्याकुल हो जाता है तथा उसकी दृष्टि (निगाह) मन्द पड़ जाती है। सीभाग्यसे यदि उस समय उसे चन्द्रविम्बसे उत्पन्न अमृतकी प्राप्ति हो जाती है, तो वह उसे पीकर निर्विष होता हुआ पूर्व चेतनाको प्राप्त कर लेता है। ठीक इसी प्रकार जो प्राणी सर्पके समान अनेक भवोंमें उपार्जित दर्शनमोहनीयके उदयसे मिथ्याभावको प्राप्त हुए ज्ञान (मिथ्याज्ञान) के द्वारा विवेकशून्य हो गये हैं तथा जिनका सम्यग्दर्शन मन्द पड़ गया है पदि पद्मनन्दी मुनिके द्वारा रचित इस 'स्नानाष्टक ' प्रकरणको कानोंसे सुनेंगे तो उस अविवेकके नष्ट हो जानेसे वे अवस्य ही प्रवोधको प्राप्त हो जावेंगे, क्योंकि, यह स्नानाष्टक प्रकरण अमृतके समान सुख देनेवाला है ॥ ८ ॥ इस प्रकार स्नानाष्टक अधिकार समाप्त हुआ ॥ २४ ॥

## [ २६. ब्रह्मचर्याष्टकम् ]

- 931) भवविवर्धनमेव यतो भवेदधिकदुःखकरं चिरमङ्गिनाम्। इति निजाङ्गनयापि न तन्मतं मतिमतां सुरतं किमुतो ऽन्यथा॥१॥
- 932) पश्च एव रते रतमानसा इति बुधैः पशुकर्म तदुच्यते। अभिधया नचु सार्थकयानया पशुगतिः पुरतो ऽस्य फलं भवेत्॥२॥
- 933) यदि भवेदवलासु रितः शुभा किल निजासु सतामिह सर्वथा। किमिति पर्वसु सा परिवर्जिता किमिति वा तपसे सततं बुधैः॥३॥

तत्सुरतम् । मतिमतौ ज्ञानवताम् । निजाज्ञनयापि सह न मतं न कियतम् । इति हेतोः । उत अहो । अन्यया पराज्ञनया किम् । किमपि न । यतः यस्मात्कारणात् । सुरतं भविवर्धनम् एव संसारवर्धकम् एव भवेत् । अज्ञिनां प्राणिनाम् । चिरं चिरकालम् । अधिकदुःखकरम् ॥ १ ॥ रते सुरते । रतमानसः प्रीतचित्ताः नराः । पशव एव । तत्सुरतं वुधैः पशुकर्म इति उच्यते कथ्यते । नतु इति वितर्के । अनया अभिधया सार्थकया नाम्ना । पुरतः अप्रतः । अस्य जीवस्य । पशुगतिः फलं भवेत् ॥ २ ॥ यदि चेत् । अबलासु रतिः शुभा भवेत् । निजासु खकीयस्त्रीपु रतिः श्रेष्ठा भवेत् तदा इह लोके सर्वया सर्ता साधूनाम् । सुनिभिः सा रतिः

मैथुन ( स्त्रीसेवन ) चूंकि प्राणियोंके संसारको बढ़ाकर उन्हें चिरकाल तक अधिक दुख देनेवाला है, इसीलिये बुद्धिमान् मनुष्योंकों जब अपनी स्त्रीके भी साथ वह मैथुनकर्म अभीष्ट नहीं है तब भला अन्य प्रकारसे अर्थात् परस्री आदिके साथ तो वह उन्हें अभीष्ट क्यों होगा ? अर्थात् उसकी तो बुद्धिमान् मनुष्य कभी इच्छा ही नहीं करते हैं ॥ १ ॥ इस मैथुनकर्ममें चूंकि पशुओंका ही मन अनुरक्त रहता है, इसीलिये विद्वान् मनुष्य उसको पशुकर्म इस सार्थक नामसे कहते हैं। तथा आगेके भवमें इसका फल भी पशुगति अर्थात् तिर्यचगतिकी प्राप्ति होता है ॥ विशेषार्थ — अभिपाय इसका यह है कि जो मनुष्य निरन्तर विषयासक्त रहते हैं वे पशुओंसे भी गये-बीते हैं, क्योंकि, पशुओंका तो प्रायः इसके लिये कुछ नियत ही समय रहता है; किन्तु ऐसे मनुष्योंका उसके लिये कोई भी समय नियत नहीं रहता—वे निरन्तर ही कामासक्त रहते हैं। इसका फल यह होता है कि आगामी भवमें उन्हें उस तिर्यंच पर्यायकी प्राप्ति ही होती है जहां प्रायः हिताहितका कुछ भी विवेक नहीं रहता। इसीलिये शास्त्रकारोंने परस्परके विरोधसे रहित ही धर्म, अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थीके सेवनका विधान किया है ॥ २ ॥ यदि लोकमें सज्जन पुरुषोंकी अपनी स्त्रियोंके विषयमें भी किया जानेवाला अनुराग श्रेष्ठ प्रतीत होता तो फिर विद्वान् पर्व (अष्टमीव चतुर्दशी आदि ) के दिनोंमें अथवा तपके निमित्त उसका निरन्तर त्याग क्यों कराते ? अर्थात् नहीं कराते ॥ विशेषार्थ-अभिप्राय यह है कि परस्री आदिके साथ किया जानेवाला मैथुनकर्म तो सर्वथा निन्दनीय है ही, किन्तु स्वस्नीके साथ भी किया जानेवाला वह कर्म निन्दनीय ही है। हां, इतना अवस्य है कि वह परसी आदिकी अपेक्षा कुछ कम निन्दनीय है। यही कारण है जो विवेकी गृहस्थ अष्टमी-चतुर्दशी आदि पर्वके दिनोंमें खस्त्रीसेवनका भी परित्याग किया करते हैं, तथा मुमुक्षु जन तो उसका सर्वथा ही त्याग करके तपकी

- 934) रतिपतेरुदयान्नरयोषितोरशुचिनोर्वपुषोः परिघट्टनात् । अशुचि सुष्टतरं तदितो भवेतसुखलवे विदुषः कथमादरः ॥ ४॥
- 935) अशुचिनि प्रसभं रतकर्मणि प्रतिशारीरि' रतिर्यदिष स्थिता। चिद्रिमोहं विजृम्भणदूषणादियमहो भवतीति निवोधिता'॥ ५॥
- 936) निरवशेषयमदुमखण्डने शितकुठारहतिर्नेतु मैथुनम् । स्ततमात्महितं ग्रुभमिच्छता परिहृतिर्वतिनास्य विधीयते ॥ ६ ॥
- 937) मधु यथा पिवतो विक्रतिस्तथा वृजिनकर्मभृतः सुरते मितः। न पुनरेतदभीष्टमिहाङ्गिनां न च परत्र यदायति दुःखदम्॥७॥
- 938) रतिनिषेधविधौ यततां भवेश्वपलतां प्रविहाय मनः सदा । विषयसौख्यमिदं विषसंनिभं कुरालमस्ति न भुक्तवतस्तव ॥ ८॥

पर्वेष्ठ अष्टम्यादिष्ठ कथं परिवर्जिता। वा अथवा। बुधैः वर्जिता तथा सततं तपसे किम् ॥ ३॥ नरयोषितोः द्वयोः। रितपतेः कामस्य उदयात्। अशुन्तिनोः वपुषोः परिघट्टनात् परिघर्षणात्। तत् अशुन्ति सुष्ठुतरं निन्दं फलं भवेत्। इतः अस्मात् कारणात्। विदुषः पण्डितस्य। सुखलवे स्तोकसुखे आदरः कथम्। अपि पण्डितः आदरं न करोति॥ ४॥ अहो इति आश्चर्ये। यदपि प्रतिशरीरि जीवं जीवं प्रति। अशुन्तिन। रतकर्मणि रागकर्मणि स्थिते सति रितः स्थिता। प्रसभं बलात्कारेण। इति चित्-अरिमोहिवजृम्भण-प्रसरणदूषणात्। इयं रितः निबोधिता भवति प्रकटीभविष ॥ ५॥ नतु इति वितर्के। मैथुनं निरवशेषयमहम्खण्डिन। शित-तीक्ष्णकुठारहितः। व्रतिना यितना । अस्य मैथुनस्य। परिहृतिः त्यागः। विधीयते कियते। किलक्षणेन व्रतिना। सततम् आत्महितं शुभे हितम् इच्छता ॥ ६॥ यथा। मधु मयं पिवतः विकृतिः भवेत् तथा वृजिनकर्मभृतः पापकर्मभृतः जीवस्य सुरते मितः। पुनः। एतत् सुरतम्। इह लोके अित्नगम् अभिष्टं न। च पुनः। परत्र परलोके। यत्सुरतम् आयित आगामिकाले। दुःखदं सरतं वर्तवे ॥ ०॥ हे मनः। चपलतां प्रविहाय त्यक्वा। रितिनिषेधविधा। यततां यत्नं कुरुताम्। इदं

प्रहण करते हैं ॥ ३ ॥ काम (वेद ) के उदयसे पुरुष और स्त्रीके अपवित्र शरीरों (जननेन्द्रियों ) के रगड़नेसे जो अत्यन्त अपवित्र मैथुनकर्म तथा उससे जो अल्प सुख होता है उसके विषयमें मला विवेकी जीवको कैसे आदर हो सकता है ! अर्थात् नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ प्रत्येक प्राणीमें जो अपवित्र मैथुनकर्मके विषयमें बलात् अनुराग स्थित रहता है वह चेतनताके शत्रुमृत मोहके विस्ताररूप दोषसे होता है । इसका कारण अविवेक है ॥ ५ ॥ निश्चयसे यह मैथुनकर्म समस्त संयमरूप वृक्षके खण्डित करनेमें तीक्षण कुठारके आधातके समान है । इसीलिये निरन्तर उत्तम आत्महितकी इच्छा करनेवाला साधु इसका त्याग करता है ॥ ६ ॥ जिस प्रकार मधके पीनेवाले पुरुषको विकार होता है उसी प्रकार पाप कर्मको धारण करनेवाले प्राणीकी मैथुनके विषयमें बुद्धि होती है । परन्तु यह प्राणियोंको न इस लोकमें अभीष्ट है और न परलोकमें भी, क्योंकि वह मविष्यमें दुखदायक है ॥ ७ ॥ हे मन! तू चंचलताको छोड़कर निरन्तर मैथुनके पिरत्यागकी विधिमें प्रयत्न कर, क्योंकि, यह विषयसुख विषके समान दुखदायक है । इसलिये इसको मोगते हुए तेरा कल्याण नहीं हो सकता है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार विषके मक्षणसे प्राणीको मरणजन्य दुखको मोगना पड़ता है उसी प्रकार इस मैथुनविषयक अनुरागसे भी प्राणीको जन्म-मरणके अनेक दुःख सहने पड़ते हैं । इसीलिये यहां मनको संबोधित करके यह कह गया है कि हे मन! तू इस लोक और परलोक दोनों ही लोकोंमें दुख देनेवाले उस विषयमोगको छोड़नेका प्रयत्न कर, अन्यथा तेरा

१ च श प्रतिशरीर । २ अ श निबोधता, च निवोधतो, ब निवोधता [ निवेधिता ] । २ अ तथा तपसे किं, श तथा तपसे सतत किं। ४ क रागकर्मणि रतिः स्थिता सती प्रसर्भ। ५ क अ श निवोधता भवेत् प्रकटीभवति । ६ क दुखदं वर्तते ।

## 939) युवतिसंगतिवर्जनेमएकं प्रति सुमुश्चजनं भणितं मया। सुरतरागससुद्रगता जनाः कुघत मा कुघमत्र सुनौ मयि॥९॥

विषयसौख्यं विषसंनिभं भवेत् । तव विषयान् भुक्तवतः दुत्रालं न अस्ति ॥ ८ ॥ 'मया पद्मनान्दमुनिना । मुमुक्षुजनं प्रति युवति-स्नीसंगतिवर्जनम् अष्टकम् । भणितं कथितम् । सुरतरागसमुद्रगताः प्राप्ताः । जनाः लोकाः । अत्र मि मुनी मुनीश्वरे कुधं कोपम् । मा कुरुत मा कुवन्तु । मि पद्मनिन्दमुनी ॥ ९ ॥ त्रक्काचर्याष्टकं समाप्तम् ॥ २६ ॥

॥ इति पद्मनन्याचार्यविर्चिता पद्मनन्दिपम्विंशतिः ॥

अहित अनिवार्य है ॥ ८ ॥ मैंने स्नीसंसर्गके परित्यागविषयक जो यह आठ क्षोकोंका प्रकरण रचा है वह मोक्षाभिलाषी जनको लक्ष्य करके रचा है । इसिलये जो प्राणी मैथुनके अनुरागरूप समुद्रमें मम हो रहे हैं वे मुझ (पद्मनन्दी) मुनिके ऊपर कोघ न करें ॥ ९ ॥ इस प्रकार ब्रह्मचर्याष्ट्रक समाप्त हुआ ॥ २६ ॥ ॥ इस प्रकार पद्मनन्दी मुनिके द्वारा विरचित 'पद्मनन्दि-पञ्चविंशति' प्रन्थ समाप्त हुआ ॥

१ क संगविवर्जन । २ क-प्रतावेवंविधारत्यस्य श्लोकस्य टीका-मया पग्रनिन्दिना मुनिना । युवतिसंगविवर्जनं अष्टकम् । प्रति मुमुक्षुजनं मुनिजनं प्रति । भणितम् अस्ति । पुनः सुरतरागसमुद्रे गताः प्राप्ताः । जनाः लोकाः । अत्र मि मुनौ । कुथं कोपम् । मा कुरुत् ॥ ९॥

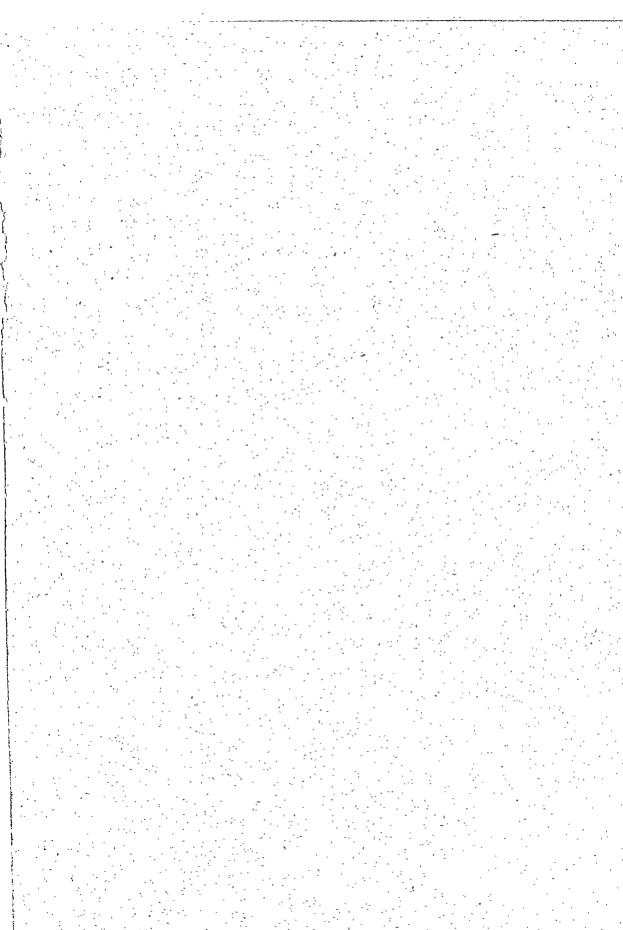



- 86) किं जानासि न वीतरागमिखलत्रेलोक्यचूडामणिं किं तद्धर्म समाश्रितं न भवता किं वा न लोको जडः। मिथ्यादिग्भरसज्जनैरपद्धभिः किंचित्कृतोपद्भवात् यत्कर्मार्जनहेतुमस्थिरतया बाघां मनो मन्यसे॥ ८६॥
- 87) धर्माङ्गमेतिदह मार्दवनामधेयं जात्यादिगर्वपरिहारमुशन्ति सन्तः। तद्धार्यते किमुत बोधदशा समस्तं स्वप्नेन्द्रजालसदशं जगदीक्षमाणैः॥ ८७॥
- 88) कास्था सद्मिन सुन्दरे ऽपि परितो दन्दह्यमानाग्निभिः कायादौ तु जरादिभिः प्रतिदिनं गच्छत्यवस्थान्तरम्। इत्यालोचयतो हृदि प्रशमिनः शश्वद्विवेकोज्ज्वले गवस्यावसरः कृतो ऽत्र घटते भावेषु सर्वेष्वपि॥ ८८॥

दुःखम्। मा भूत् मा भवतु कथमपि मा भवतु इति पूर्करोमि॥ ८५॥ हे मनः वीतरागं किं न जानासि। किंलक्षणं वीतरागम्। अखिलत्रैलोक्यचूडामणिम्। तद्धर्मं [में] किं न समाश्रितं तस्य वीतरागस्य धर्मं किं न समाश्रितं भवता। वा अथवा। लोकः जडः न। अपि तु जडोऽस्ति। यत् यस्मात्कारणात् मिथ्यादिग्मः किंचित्कृतोपद्रवात्। अस्थिरतया चन्नलतया। बाधां मन्यसे। किंलक्षणैः। असज्जनैः दुष्टैः। पुनः अपदुभिः मूर्कैः। किंलक्षणां वाधाम्। कर्मार्जनहेतुं कर्मोपार्जनहेतुम्॥ ८६॥ सन्तः साधवः एतत् जात्यादिगविपरिहारम्। मार्दवनामधेयम्। उशन्ति कथयन्ति। तन्मार्दवं धर्माञ्जम्। समस्तं जगत्। खोन्नद्रजालसद्यं खप्नतुलयम्। ईक्षमाणैः विलोकमानैः पुरुषैः। बोधदशा ज्ञानदृष्ट्या कृत्वै।। मार्दवं किम् न धार्यते। अपि तु धार्यते॥ ८७॥ अत्र संसारे। प्रशमिनः मुनेः। हृदि हृदयविषये। सर्वेष्वपि भावेषु जातिकुलतपोज्ञानादिश्रष्टमदादिषु पद्यदशप्रमादादिषु विषये। गर्वस्य अवसरः कृतः घटते। किंलक्षणे हृदि। शश्विद्विकोज्ज्वले। किंलक्षणस्य मुनेः। इत्यालोचयतः इति विचारयतः। इतीवि किम्। सद्मिन गृहे। कास्था का स्थितिः को विश्वासः। किंलक्षणे गृहे। मुन्दरेऽपि नेत्रानन्दकरेऽपि। परितः सर्वतः समन्तात्। अमिभिः दन्दत्यमानेऽपि दग्धीभूते। तु पुनः। कायादौ शरीरे। कास्था को विश्वासः। किंलक्षणे कायादौ। जरादिभिः प्रतिदिनम्

यहां सम्पूर्ण जगत् अतिशय सुलका अनुभव करे । मेरे निमित्तसे किसी भी संसारी प्राणीको किसी भी प्रकारसे दुल न हो, इस प्रकार में ऊंचे खरसे कहता हूं ॥ ८५ ॥ हे मन ! तुम क्या पूरे तीनों लोकोंमें चूडामणिके समान श्रेष्ठ ऐसे वीतराग जिनको नहीं जानते हो ! क्या तुमने वीतरागकथित धर्मका आश्रय नहीं लिया है ! क्या जनसमूह जड अर्थात् अज्ञानी नहीं है ! जिससे कि तुम मिथ्यादृष्टि एवं अज्ञानी दुष्ट पुरुषोंके द्वारा किये गये थोड़े-से भी उपद्रवसे विचलित होकर वाधा समझते हो जो कि कर्मासवकी कारण है ॥ ८६ ॥ जाति एवं कुल आदिका गर्व न करना, इसे सज्जन पुरुष मार्दच नामका धर्म वतलाते हैं । यह धर्मका अङ्ग है । ज्ञानमय चक्कुसे समस्त जगत्को स्वप्न अथवा इन्द्रजालके समान देखनेवाले साधु जन क्या उस मार्दच धर्मको नहीं धारण करते हैं ! अवश्य धारण करते हैं ॥ ८० ॥ सब ओरसे अतिशय जलनेवाली अग्नियोंसे खण्डहर (खड़ैरा) रूप दूसरी अवस्थाको प्राप्त होनेवाले सुन्दर गृहके समान प्रतिदिन शद्धल आदिके द्वारा दूसरी (जीर्ण) अवस्थाको प्राप्त होनेवाले शरीरादि बाह्य पदार्थोंमें नित्यताका विधास कैसे किया जा सकता है ! अर्थात् नहीं किया जा सकता । इस प्रकार सर्वदा विचार करनेवाले साधुके विवेक-स्त निर्मल हृदयमें जाति, कुल एवं ज्ञान आदि समी पदार्थोंके विषयमें अभिमान करनेका अवसर कहांसे

- 89) हृदि यत्तद्वाचि वहिः फलति तदेवार्जवं भवत्येतत्। धर्मो निकृतिरधर्मो द्वाविह सुरसवानरकपथौ॥ ८९॥
- 90) मायित्वं कुरुते कृतं सकृद्पि च्छायाविघातं गुणे-ष्वाजातेर्यमिनो ऽजिंतेष्विह गुरुक्केशैः समादिष्वलम् । सर्वे तत्र यदासते ऽतिनिभृताः क्रोधादयस्तत्वत-स्तत्पापं वत येन दुर्गतिपथे जीवश्चिरं भ्राम्यति॥ ९०॥
- 91) स्वपरिहतमेव मुनिभिर्मितममृतसमं सदैव सत्यं च। वक्तन्यं वचनमथ प्रविधेयं धीधनैमौनम्॥ ९१॥
- 92) सति सन्ति वतान्येव स्तृते वचिस स्थिते। भवत्याराधिता सिद्भिर्जगत्पूज्या च भारती॥ ९२॥
- 93) आस्तामेतद्मुत्र स्नृतवचाः कालेन यहाप्स्रते सङ्गूपत्वसुरत्वसंस्रतिसरित्पाराप्तिमुख्यं फलम्।

ते तदेव बहिः फलति एतदार्जवं भवति आर्जवधर्मं(१) भवति । निकृतिः माया अधर्मः । इह जगति विषये । द्वौ आर्जवधर्म-ाधर्मौ सरसद्मनरकपयौ स्तः ॥ ८९ ॥ यमिनः मुनीश्वरस्य । सक्तदिप मायित्वं कृतम् । समादिषु गुणेषु छायाविघातं विनाशं ते । किलक्षणेषु गुणेषु । इह जगति । आजातेः गुरुक्षेशैः अजितेषु दीक्षाम् आमर्यादीकृत्य उपार्जितेषु । कैः । गुरुक्षेशैः । अलम् ।र्थम् । यत् तत्र मायासमृहे । तत्त्वतः परमार्थतः । सर्वे कोधादयः । अतिनिभृताः पूर्णाः । आसते तिष्ठन्ति । वत इति खेदे । येत्वेन तत्पापं भवति येन पापेन जीवः दुर्गतिपथे। चिरं बहुकालम्। श्राम्यति ॥ ९०॥ मुनिभिः सत्यं वचनं सदैव वक्तव्यम्। उक्षणं वचनम् । खपरहितं आत्मपरहितकारकम् । पुनः किलक्षणं वचनम् । मितं मर्यादासहितम् । पुनः किलक्षणम् । अमृत-ाम अमृतत्रत्यं वचः वक्तव्यम् । अथ धीधनैः मुनिभिः । मौनं प्रविधेयं मौनं कर्तव्यम् ॥९१॥ सृतृते सत्ये । वचिस स्थिते सति । र्गाणे व्रतानि सन्ति तिष्ठन्ति । च पुनः । सद्भिः पण्डितैः । भारती सत्यवाणी । आराधिता भवति । किंलक्षणा वाणी । जगत्पूज्या ९२ ॥ सन्तत्वचाः सत्यवादी पुमान् । अमुत्र परलोके । यत्पलं कालेन लप्स्यते । एतदास्ताम् एतत्पलं दूरे तिष्ठतु । किलक्षणं ह्म् । स**द्भुपत्वसुरत्वसंस्र**तिस**रि**त्पाराप्तिमुख्यं सद्भूपत्वराज्यपदं सुरत्वं देवपदं संसारनदीपारप्राप्तिमोक्षपदसूचकं यत्पलम् । इहैव प्त हो सकता है ? अर्थात् नहीं प्राप्त हो सकता ॥ ८८ ॥ जो विचार हृदयमें स्थित है वही वचनमें रहता तथा वही बाहिर फलता है अर्थात् शरीरसे भी तद्नुसार ही कार्य किया जाता है, यह आर्जव धर्म है। क़ विपरीत दूसरोंको धोखा देना, यह अधर्म है। ये दोनों यहां क्रमसे देवगति और नरकगतिके कारण ॥ ८९ ॥ यहां लोकमें एक बार भी किया गया कपटव्यवहार आजन्मतः भारी कष्टोंसे उपार्जित मुनिके म ( राग-द्वेषनिवृत्ति ) आदि गुणोंके विषयमें अतिशय छायाविघात करता है, अर्थात् उक्त मायाचारसे सम ादि गुणोंकी छाया भी रोष नहीं रहती – वे निर्मूलतः नष्ट हो जाते हैं। कारण कि उस कपटपूर्ण प्रवहारमें वस्तुतः क्रोधादिक सभी दुर्गुण परिपूर्ण होकर रहते हैं । खेद है कि वह कपटव्यवहार ऐसा पाप जिसके कारण यह जीव नरकादि दुर्गतियोंके मार्गमें चिर काल तक परिश्रमण करता है।।९०।। मुनियोंको ादा ही ऐसा सत्य वचन बोलना चाहिये जो अपने लिये और परके लिये भी हितकारक हो, परिमित हो, था अमृतके समान मधुर हो। यदि कदाचित् ऐसे सत्य वचनके बोल्रनेमें बाघा प्रतीत हो तो ऐसी अवस्थामें द्धिरूप धनको धारण करनेवाले उन मुनियोंको मौनका ही अवलम्बन करना चाहिये ॥९१॥ चूंकि सत्य वचनके स्थत होनेपर ही त्रत होते हैं इसीलिये सज्जन पुरुष जगत्पूज्य उस सत्य वचनकी आराधना करते हैं ॥ ९२ ॥ त्य वचन बोलनेवाला प्राणी समयानुसार परलोकमें उत्तम राज्य, देव पर्याय एवं संसाररूपी नदीके पारकी

स्थान्तरे गच्छित अन्याम् अवस्थां गच्छिति सित । इति चिन्तयतः मुनेः गर्वावसरः कुतः ॥ ८८ ॥ यत् हृदि तत् वाचि वचिस

१ क समाभिष्यरम्। २ क समाधिषु।

यत्प्राप्नोति यदाः द्याङ्गिविशदं शिष्टेषु यन्मान्यतां तत्साधुत्वमिद्देव जन्मनि परं तत्केन संवर्ण्यते ॥ ९३॥

94) यत्परदारार्थादिषु जन्तुषु निःस्पृहमहिंसकं चेतः। दुरछेद्यान्तमेलहत्तदेव शोचं परं नान्यत्॥ ९४॥

- 95) गङ्गासागरपुष्करादिषु सदा तीर्थेषु सर्वेष्विप स्नातस्यापि न जायते तनुभृतः प्रायो विशुद्धिः परा। मिथ्यान्वादिमलीमसं यदि मनो वाह्ये ऽतिशुद्धोदकै-धौतः किं बहुशो ऽपि शुद्ध्यति सुगपुरप्रपूर्णो घटः॥ ९५॥
- 96) जन्तुकृपार्दितमनसः समितिषु साधोः प्रवर्तमानस्य । प्राणिन्द्रियपरिहारं संयममाहुमहामुनयः ॥ ९६॥
- 97) मानुष्यं किल दुर्लभं भवभृतस्तत्रापि जात्यादय-स्तेष्वेवातवचःश्रुतिः स्थितिरतस्तस्याश्च द्यवोधने ।

जन्मनि भवति । परम् उट्युष्टम् । शशाक्षविशदं यशः प्राप्नोतिरं । यत् शिष्टेषु सज्जनेषु । मान्यता भवति । यत्साधुलं भवति । तत्प्रलं हेन संतर्यने । अपि तु न हेनापि ॥६३॥ यत्परदारायोदिषु परग्रीपरअर्यादिषु परद्रव्येषु । निःस्पृहं वाञ्छारहितम् । चेतः । पुनः जन्तुप् प्राणिप्। अहिनके चेतः। तदेव परं शीचम्। किलक्षणं शीचम्। इच्छेयान्तमेलक्षत् दुर्भयान्तमेलस्फेटकम्। अन्यत् हिसाहिः परसं द्रव्यादिस्तुद्धा । श्रीनं न ॥१४॥ यदि चेत् । तनुनृतः शीवस्य । मनः । मिथ्यात्वादिमलीगसं वर्तते मिथ्यातीन पूर्ण वर्तते । तरा । यायः बार्ल्यन । परा विद्यांदर्भ जायते विद्यादर्भ उत्पाने । किल्डागस्य तनुमृतः जीवस्य । महासागरपुण्डराहिए सींप संबिद्यपि सदा बातम्य । सुरापुरप्रकृति पटः बाज्ञ अतिशुद्रोदकैः शुद्धज्ञितः । बहुशोऽपि धीतः प्रक्षालितः अपि कि शुद्धाति । अपि तु. न शुद्धाति ॥ ६५ ॥ महामुनयः योगीवृद्धः । साधोः । प्राणेन्द्रियपरिहारं प्राणरक्षी जीवस्य रक्षा इन्द्रियलियययायं मंत्रमम् । आठः कथयन्ति । क्रिकशणस्य माथोः । जन्तुकुषार्दितमनसः जन्तुष् कुपर्या कृत्वा सार्द्रमनसः कृपालुनिसस्य । पुनः (हे-लक्षणम्य मार्थाः । समितिषु पत्रतिमानस्य ॥ ९६ ॥ किल इति सले । भवनुनः जीवस्य । मानुष्यं मनुष्यपद्रम् । दुर्कभम् । क्यापि मनुद्री जा उत्तरमः दुर्छनाः । तेषु जासादिषु समीचीनेषु अप्तिषु सत्यु । आप्तव वःश्वितः दुर्छमा सबैज्ञाननभवणं दुर्छभए । भवः प्राप्ति अर्थीत् मोक्षपद प्रमुख फलको पायेगा; यह तो दूर ही रहे । किन्तु वह इसी भवमें जो चन्द्रमारि समान निर्में यहा, सज्जन पुरुपोंमें प्रतिष्ठा और साधुपनेको प्राप्त करता है; उसका वर्णन कीन कर सहना हैं ! अर्थात् कोई नहीं ॥ ९३ ॥ नित्त जो परसी एवं परधनकी अभिलाम न करता हुआ पर्काय जीतीं की हिमासे गहित हो जाता है, इसे ही दुर्नेय अभ्यन्तर कलुपताको तूर करनेवाला उत्तम शीच धर्म कटा जाता र्दे । इससे भिन्न दूसरा कोई शांच भभे नहीं हो सकता है ॥ ९४ ॥ यदि प्राणीका मन मिथ्याल आदि सेपोरी महिन हो रहा ह तो गंगा, समुद्र एवं पुष्कर आदि सभी तीथेगिं सदा बान करनेपर भी शायः करें। यह भतिदाय विशुद्ध नहीं दो सहना है। ठीह भी है - मबके प्रवादसे परिपूर्ण घटको यदि बाबाँमें भतिशय विभूद प्राप्ते बहुत बार पोसा की पाने तो भी तथा वह सुद्ध हो सहला है। अर्थात् नहीं हो सहला ॥ विदेशार्थ - इसहा अनियास यह है कि यदि वन शुद्ध है तो स्नामादिक विना भी उत्तम शीव ही सहला ै । हिन्दू उसके विक्रोल यदि कर अयिव है सो पंगा आदिक अने व तीयोंने बार बार सात करनेपर भी शीव पर्ने हती ना नहीं ही सहसा है।। (या जिसहा तन तो रामुहन्याने भीग पहा है नथा भी हैंगी नापा भाद १ र मोर्ट्सिंग प्रसंगत है हैं। महाहे द्रम में पहत्व मंग्रेश मा भार भागी संदर्भ हा स्था किए प्राप्त के भी रामकोहराई रामकोन सबस करेंगे हैं ॥ एवं ॥ इस मनसे आपों है अनुस्य नाहा क्षा रेज क्षा के के जिल्ला करें कि महिन की की की की की की का भी अदिन

प्राप्ते ते अतिनिर्मले अपि परं स्यातां न येनोज्झिते स्वर्मोक्षेकफलप्रदे स च कथं न श्लाध्यते संयमः ॥ ९७ ॥ 98) कर्ममलविलयहेतोर्वोधदशा तप्यते तपः प्रोक्तम् । तद् द्वेधा द्वादशधा जन्माम्बुधियानपात्रमिदम् ॥ ९८ ॥

भाप्तवचःश्रुतेः सकाशात् स्थितिः दुर्लभा । तस्याः स्थितेः । च पुनः । दग्वोधने दुर्लभे । ते द्वे अपि दग्वोधने अतिनिर्मले प्राप्ते सित । येन संयमेन । उज्झिते द्वे । परम् । खर्मोक्षैकफलप्रदे । न स्यातां न भवेताम् । च पुनः । स संयमः कथं न श्लाध्यते । अपि तु श्लाच्यते ॥ ९७ ॥ तत् तपः प्रोक्तम् । यत्तपः । बोधदशा ज्ञाननेत्रेण । क्रममलविलयहेतोः तप्यते । इदं तपः द्वेधा । च मिलना कठिन है, उत्तम जाति आदिके प्राप्त हो जानेपर जिनवाणीका श्रवण दुर्रुभं है, जिनवाणीका श्रवण मिलनेपर भी वड़ी आयुका प्राप्त होना दुर्लभ है, तथा उससे भी दुर्लभ सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान हैं। यदि अत्यन्त निर्मल वे दोनों भी प्राप्त हो जाते हैं तो जिस संयमके विना वे स्वर्ग एवं मोक्षरूप अद्वितीय फलको नहीं दे सकते हैं वह संयम कैसे प्रशंसनीय न होगा ? अर्थात् वह अवस्य ही प्रशंसाके योग्य है ॥ ९०॥ सम्यन्ज्ञानरूपी नेत्रको धारण करनेवाले साधुके द्वारा जो कर्मरूपी मैलको दूर करनेके लिये तपा जाता है उसे तप कहा गया है । वह बाह्य और अभ्यन्तरके भेदसे दो प्रकारका तथा अनशनादिके भेदसे वारह प्रकारका है। यह तप जन्मरूपी समुद्रसे पार होनेके लिये जहाजके समान है।। विशेषार्थ – जो कर्मींका क्षय करनेके उद्देशसे तपा जाता है उसे तप कहते हैं। वह वाह्य और अभ्यन्तरके भेदसे दो प्रकारका है। जो तप वाह्य द्रव्यकी अपेक्षा रखता है तथा दूसरोंके द्वारा प्रत्यक्षमें देखा जा सकता है वह बाह्य तप कहलाता है। उसके निम्न छह मेद हैं। १ अनशन – संयम आदिकी सिद्धिके लिये चार प्रकारके (अन्न, पेय, खाद्य और लेख ) के आहारका परित्याग करना । २ अवमौदर्य – वत्तीस ग्रास प्रमाण स्वाभाविक आहारमेंसे एक-दो-तीन आदि प्रासोंको कम करके एक ग्रास तक ग्रहण करना । ३ वृत्तिपरिसंख्यान – गृहप्रमाण तथा दाता एवं भाजन आदिका नियम करना । गृहप्रमाण — जैसे आज मैं दो घर ही जाऊंगा । यदि इनमें आहार प्राप्त हो गया तो महण करूंगा, अन्यथा (दोसे अधिक घर जाकर) नहीं । इसी प्रकार दाता आदिके विषयमें भी समझना चाहिये । ४ रसपरित्याग – दूध, दही, घी, तेल, गुड़ और नमक इन छह रसोंमेंसे एक-दो आदि रसोंका त्याग करना अथवा तिक्त, कटुक, कषाय, आम्ल और मधुर रसोंमेंसे एक-दो आदि रसोंका परित्याग करना । ५ विविक्तशय्यासन — जन्तुओंकी पीड़ासे रहित निर्जन शून्य गृह आदिमें शय्या (सोना) या आसन लगाना । ६ कायक्केश — धूप, वृक्षमूल अथवा खुले मैदानमें स्थित रहकर ध्यान आदि करना । जो तप मनको नियमित करता है उसे अभ्यन्तर तप कहते हैं। उसके भी निम्न छह भेद हैं। १ प्रायश्चित्त-प्रमादसे उत्पन्न हुए दोषोंको दूर करना। २ विनय — पूज्य पुरुषोंमें आदरका भाव रखना। ३ वैयावृत्य — शरीरकी चेष्टासे अथवा अन्य द्रव्यसे रोगी एवं वृद्ध आदि साधुओंकी सेवा करना । ४ स्वाध्याय — आलस्यको छोडकर ज्ञानका अभ्यास करना । वह वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आन्नाय और धर्मीपदेशके भेदसे पांच प्रकारका है - १ निर्दोष प्रन्थ, अर्थ और दोनोंको ही प्रदान करना इसे वाचना कहा जाता है । २ संशयको दूर करनेके लिये दूसरे अधिक विद्वानोंसे पूछनेको पृच्छना कहते हैं । ३ जाने हुए पदार्थका मनसे विचार करनेका नाम अनुप्रेक्षा है। ४ शुद्ध उचारणके साथ पाठका परिशीलन करनेका नाम आम्नाय है । ५ धर्मकथा आदिके अनुष्ठानको धर्मोपदेश कहा जाता है । ५ व्युत्सर्ग — अहंकार और

- 99) कपायविषयोद्भटप्रचुरतस्करोघो हठात् तपःसभटताडितो विघटते यतो दुर्जयः। अतो हि निरुपद्भवश्चरित तेन धर्मिश्रिया यतिः समुपलक्षितः पिथे विमुक्तिपुर्याः सुखम्॥ ९९॥
- 100) मिध्यात्वादेर्यदिह भविता दुःखमुत्रं तपोभ्यो जातं तस्मादुदककणिकैकेव सर्वाव्धिनीरात्। स्तोकं तेन प्रभवमिखलं कृच्छ्रलब्धे नरत्वे यद्येतर्हि स्खलति तदहो का क्षतिर्जीव ते स्यात्॥ १००॥
- 101) व्याख्या यत् क्रियते श्रुतस्य यतये यद्दीयते पुस्तकं स्थानं संयमसाधनादिकमपि प्रीत्या सदाचारिणा।

पुनः । द्वादशधा । पुनः इदं तपः । जन्माम्बुधियानपात्रं संसारसमुद्रतरणे प्रोहणम् ॥ ९८ ॥ यतः यसात्कारणात् । कष विषयोद्भटप्रचुरतस्करोघः कषायविषयचौरसमूहः । दुर्जयः दुर्जातः(१) । हठाद्वलात् । तपःसुभटेन ताडितः कषायविषयचौरसमू विघटते विनाशं गच्छति । अतः कारणात् । हि यतः । मुनिः । तेन तपसा । समुपलक्षितः संयुक्तः । पुनैः धर्मश्रिया स लक्षितः युक्तः यतिः । विमुक्तिपुर्याः पथि मुक्तिमार्गे यथा स्यात्तथा । निरुपद्रवः उपद्रवरहितः । चरति गच्छति ॥ ९९ ॥ ६ इति संबोधने । भो जीव इहं जगति विषये । यदि चेत् । मिथ्यात्वादेः सकाशात् । उप्रं दुःखं । भविता भविष्यति । इहं जगति तपोभ्यः स्तोकं दुःखम् । जातम् उत्पन्नम् । तपोभ्यः दुःखं का इव । सर्वाव्धिनीरात् समुद्रजलात् । एका उदककणिका जलकणिका इव । एतर्हि एतस्मिन् । कृच्छूलब्धे नरत्वे कष्टेन प्राप्ते मनुष्यपदे । अखिलं प्रभवम् । उत्पन्नं क्षमादिगुणं वर्तते । र एतस्मिन् नरत्वे स्खलित तदा तव का हानिः का क्षतिः न स्यात् । अपि तु सर्वथा प्रकारेण हानिः स्याद्भवेत् । इति हेतोः नर तपः करणीयम् ॥ १०० ॥ सदाचारिणा मुनिना । यत् श्रुतस्य व्याख्या कियते । यत्पुस्तकं स्थानं संयमसाधनावि ममकारका त्याग करना । ६ ध्यान — चित्तको इधर उधरसे हटाकर किसी एक पदार्थके चिन्तनमें लगान ॥ ९८ ॥ जो क्रोधादि कषायों और पंचेन्द्रियविषयोंरूप उद्घट एवं बहुत-से चोरोंका समुदाय बड़ी कठिनत से जीता जा सकता है वह चूंकि तपरूपी सुभटके द्वारा वलपूर्वक ताड़ित होकर नष्ट हो जाता है, अत ए उस तपसे तथा धर्मरूप रूक्ष्मीसे संयुक्त साधु मुक्तिरूपी नगरीके मार्गमें सब प्रकारकी विघ्न-बाधाओं रहित होकर सुखपूर्वक गमन करता है ॥ विशेषार्थ — जिस प्रकार चोरोंका समुदाय मार्गमें चलनेवा पथिक जनोंके धनका अपहरण करके उनको आगे जानेमें बाधा पहुंचाता है उसी प्रकार क्रोधादि कषा एवं पंचेन्द्रियविषयभोग मोक्षमार्गमें चलनेवाले सत्पुरुषोंके सम्यग्दर्शनादिरूप धनका अपहरण करके उन आगे जानेमें बाधक होता है। उपर्युक्त चोरोंका समुदाय जिस प्रकार किसी शक्तिशाली सुभटसे पीड़ि होकर यत्र तत्र भाग जाता है उसी प्रकार तपके द्वारा वे विषय-कषायें भी नष्ट कर दी जाती हैं। इसीलि चोरोंके न रहनेसे जिस प्रकार पथिक जन निरुपद्रव होकर मार्गमें गमन करते हैं उसी प्रकार विषय-कषायों नष्ट हो जानेसे सम्यग्दर्शनादि गुणोंसे सम्पन्न साधु जन भी निर्वाध मोक्षमार्गमें गमन करते हैं ॥ ९९ लोकमें मिथ्यात्व आदिके निमित्तसे जो तीव दुःख प्राप्त होनेवाला है उसकी अपेक्षा तपसे उत्पन्न हुआ दुःख इतना अल्प होता है जितनी कि समुद्रके सम्पूर्ण जलकी अपेक्षा उसकी एक बूंद होती है। उस तपर सब कुछ ( समता आदि ) आविर्भूत होता है । इसीलिये हे जीव ! कप्टसे प्राप्त होनेवाली मनुष्य पर्यायवे प्राप्त हो जानेपर भी यदि तुम इस समय उस तपसे अष्ट होते हो तो फिर तुम्हारी कौन-सी हानि होगी यह जानते हो ? अर्थात् उस अवस्थामें तुम्हारा सब कुछ ही नष्ट हो जानेवाला है ॥ १०० ॥ सदाचारी पुरुषके द्वारा मुनिके लिये जो प्रेमपूर्वक आगमका व्याख्यान किया जाता है, पुस्तक दी जाती है, तथ स त्यागो वपुरादिनिर्ममतया नो किंचनास्ते यतेराकिंचन्यमिदं च संस्तिहरो धर्मः सतां संमतः ॥ १०१॥

102) विमोहा मोक्षाय स्वहितनिरताश्चारुचरिताः गृहादि त्यक्ता ये विद्धति तपस्ते ऽपि विरलाः। तपस्यन्तो ऽन्यस्मिन्नपि यमिनि शास्त्रादि ददतः सहायाः स्युर्ये ते जगति यतयो दुर्लभतराः॥१०२॥

103) परं मत्वा सर्वे परिहृतमशेषं श्रुतविदा वपुःपुस्ताद्यास्ते तद्दिष निकटं चेदिति मतिः।

ममत्वाभावे तत्सद्दि न सद्न्यत्र घटते

जिनेन्द्राक्षाभङ्को भवति च हठात्कल्मषमृषेः॥ १०३॥

104) यत्संगाधारमेतञ्चलति लघु च यत्तीक्ष्णदुः खौघधारं मृत्यिण्डीभृतभृतं कृतयहुविकृतिभ्रान्ति संसारचक्रम्।

श्रीत्या कृत्वा । यतये मुनीश्वराय दीयते । स त्यागः धर्मः कथ्यते । च पुनः । यतेः मुनीश्वरत्य । निर्ममतया वपुरादिउपरि उदासीनतया । किंचन परिग्रहः नो आस्ते परिग्रहो न वर्तते । इदम् आकिंचन्यं धर्मः इति । संस्रतिहरः संसारनाशनः । सतां साधनां मनीश्वरैः संमतः कथितः ॥ १०१ ॥ ये जनाः गृहादि सक्तवा मोक्षाय तपो विद्धति दुवैन्ति । तेऽपि जनाः विरलाः स्तोकाः सन्ति । किलक्षणा जनाः । विमोहाः मोहरहिताः । पुनः खहितनिरताः आत्महिते लीनाः । पुनः चारुचरिताः मनोहराचाराः । जगति विरलाः सन्ति । ये यतयः खयं तपस्यन्तः अन्यस्मिन् यमिनि सहायाः स्यः भनेयुः शास्त्रादि ददतः तेऽपि यतयः जगति विषये दुर्रुभतराः विरलाः वर्तन्ते ॥ १०२ ॥ श्रुतविदा श्रुतज्ञानिना मुानना । सर्वे पर्मू । मत्वा ज्ञात्वा । अशेषं समस्तम् । परिग्रहम् । परिष्ठतं खक्तम् । तदपि वपुःपुस्तादि पुस्तकादि निकटम् आस्ते चेत् इति मतिः ममत्वाभावे तत् पुस्तकादिपरिव्रहं सत् अपि विद्यमानमपि न सत् अविद्यमानम् । अन्यत्र अथवा शरीरादिषु पुस्तकादिषु ममत्वे कृते सित । ऋषेः मुनेः जिनेन्द्राज्ञाभङ्गः घटते । मुनिधर्मस्य नाशो भवति । मुनीश्वरस्य हठात् । कल्मषं पापं भवति ॥ १०३॥ तत्परम् उत्कृष्टम् । ब्रह्मचर्यै कथ्यते । यत् यतिः मुनिः । ताः स्त्रियः हरिणदशः । निस्यं सदाकालम् । जामीः भगिनीः । पुत्रीः । सिनत्रीः जननीः । इन प्रपत्येत् । किलक्षणो यतिः । सुमुक्षः मोक्षाभिलाषी । पुनः किलक्षणो यतिः । अमलमतिः संयमकी साधनभूत पीछी आदि भी दी जाती हैं उसे उत्तम त्याग धर्म कहा जाता है। शरीर आदिमें ममलबुद्धिके न रहनेसे मुनिके पास जो किंचित् मात्र भी परिश्रह नहीं रहता है इसका नाम उत्तम आकिंचन्य धर्म है। सज्जन पुरुषोंको अभीष्ट वह धर्म संसारको नष्ट करनेवाला है।। १०१॥ मोहसे रहित, अपने आत्महितमें लवलीन तथा उत्तम चारित्रसे संयुक्त जो मुनि मोक्षप्राप्तिके लिये घर आदिको छोड़कर तप करते हैं वे भी विरल हैं, अर्थात् वहुत थोडे हैं। फिर जो मुनि स्वयं तपश्चरण करते हुए अन्य मुनिके लिये भी शास्त्र आदि देकर उसकी सहायता करते हैं वे तो इस संसारमें पूर्वोक्त मुनियोंकी अपेक्षा और भी दुर्रुभ हैं ॥ १०२ ॥ आगमके जानकार मुनिने समस्त बाह्य वस्तुओंको पर अर्थात् आत्मासे भिन्न जानकर उन सबको छोड़ दिया है। फिर भी जब शरीर और पुस्तक आदि उनके पासमें रहती हैं तो ऐसी अवस्था-में वे निष्परिग्रह कैसे कहे जा सकते हैं, ऐसी यदि यहां आशंका की जाय तो इसका उत्तर यह है कि उनका चूंकि उक्त शरीर एवं पुस्तक आदिसे कोई ममत्वभाव नहीं रहता है अत एव उनके विद्यमान रहने-पर भी वे अविद्यमानके ही समान हैं। हां, यदि उक्त मुनिका उनसे ममत्वभाव है तो फिर वह निष्परि-मह नहीं कहा जा सकता है। और ऐसी अवस्थामें उसे समस्त परिमहके त्यागरूप जिनेन्द्रआज्ञाके भंग करनेका दोष प्राप्त होता है जिससे कि उसे वलात् पापवन्य होता है ॥ १०३॥ जो तीत्र दुःखोंके समूहरूप धारसे सहित है, जिसके प्रभावसे प्राणी मृत्तिकापिण्डके समान घूमते हैं, तथा जो वहुत विकार-

१ स अतोऽये 'सागाकिञ्चन्ये' इत्यधिकः पाठः । २ अ श भग्नीः । पत्रनं ० ६

ता नित्यं यन्मुमुक्षुर्यतिरमलमितः शान्तमोहः प्रपश्ये-जामीः पुत्रीः सवित्रीरिव हरिणदृशस्तत्परं ब्रह्मचर्यम् ॥ १०४॥

- 105) अविरतिमह तावत्पुण्यभाजो मनुष्याः हृदि विरचितरागाः कामिनीनां वसन्ति। कथमपि न पुनस्ता जातु येपां तदङ्ब्री प्रतिदिनमतिनम्रास्ते ऽपि नित्यं स्तुवन्ति॥ १०५॥
- 106) वैराग्यत्यागदारुद्धयकृतरचना चारुनिश्चेणिका यैः पादस्थानैरुदारेर्द्दशभिरनुगता निश्चलैर्क्षानदृष्टेः। योग्या स्यादारुरुक्षोः शिवपदसदनं गन्तुमित्येषु केषां नो धर्मेषु त्रिलोकीपतिभिरपि सदा स्त्यमानेषु हृष्टिः॥ १०६॥

नेर्मलबुद्धिः । पुनः किलक्षणो यतिः । शान्तमोहः उपशान्तमोहः । यत्संगाधारं यासां स्त्रीणां संगाधारम् । एतत्संसारचक्रम् । ल् शीघ्रेण । चलति । च पुनः । किलक्षणं संसारचकम् । तीक्ष्णदुःखौघघारं तीक्ष्णदुःखघारासहितम् । पुनः किलक्षणं संसारचकम् । मृत्पिण्डीभूतभूतं मृतप्राणिपिण्डसदशम् (१)। पुनः किंलक्षणं संसारचक्रम् । कृतवहुविकृतिश्रान्ति कृतवहुविकारखरूपम् एकेन्द्रियादि पञ्चिन्द्रियपर्यन्तम् ॥ १०४ ॥ इह जगति विषये । पुण्यभाजः मनुष्याः । कामिनीनां स्त्रीणाम् । हृदि । अविरतं निरन्तरम् । तावत सदैव वसन्ति । पुनः येषां पुण्ययुक्तानाम् । हृदि।ताः विरचितरागाः । कामिन्यः स्त्रियः । जातु कदाचित्। कथमपि न वसन्ति । तेऽपि पुण्ययुक्ताः नराः । अतिनन्नाः । तदङ्घी तेषां मुनीनाम् अङ्घी चरणौ । निलं स्तुवन्ति ॥१०५॥ इति एषु धर्मेषु । केषां जीवानां हृष्टिः हुपः नो, अपि तु सर्वेपां जीवानां हुपः। किलक्षणेपु दशभेद्धमेपु। त्रिलोकीपतिभिः इन्द्रधरणेन्द्रचिकिभः। सदा स्तूयमानेषु स्तुत्यमानेषु (१) । यैः दशभिः निश्वलैः उदारैः उत्कटैः पादस्थानैः कृत्वा । वैराग्यत्यागदारुद्वयकृतरचना चारुनिश्रेणिका अनुगता प्राप्ता । मनोज्ञा सा इयं निःश्रेणिका । शिवपदसदनं गृहम् । गन्तुम् । आहरक्षोः मुनेः चिटतुमिच्छोः । ज्ञानदृष्टेः सुनी-रूप अमको करनेवाला है, ऐसा यह संसाररूपी चक्र जिन स्त्रियोंके आश्रयसे शीघ्र चलता है उन हरिणके समान नेत्रवाली स्त्रियोंको मोहको उपशान्त कर देनेवाला मोक्षका अभिलापी निर्मल्बुद्धि मुनि सदा बहिन, बेटी और माताके समान देखे। यही उत्तम ब्रह्मचर्यका स्वरूप है। विशेषार्थ-यहां संसारमें चक्रका आरोप किया गया है। वह इस कारणसे— जिस प्रकार चक (कुम्हारका चाक) कीलके आधारसे चलता है उसी प्रकार यह संसारचक (संसारपरिश्रमण) स्त्रियोंके आधारसे चलता है। चक्रमें यदि तीक्ष्ण धार रहती है तो इस संसारचक्रमें जो अनेक दुःखोंका समुदाय रहता है वही उसकी तीक्ष्ण धार है, कुम्हारके चक्रपर जहां मिट्टीका पिण्ड परिश्रमण करता है वहां इस संसारचकपर समस्त देहधारी प्राणी परिश्रमण करते हैं, तथा जिस प्रकार कुम्हारका चक्र घूमते हुए मिद्दीके पिण्डसे अनेक विकारोंको — सकोरा, घट, रांजन एवं कूंडे आदिको-उत्पन्न करता है उसी प्रकार यह संसारचक भी अनेक विकारोंको— जीवकी नरनारकादिरूप पर्यायोंको— उत्पन्न करके उन्हें घुमाता है। तात्पर्य यह है कि संसारपरिश्रमणकी कारणभूत स्नियां हैं-तद्भिषयक अनुराग है। उन स्त्रियोंको अवस्थाविशेषके अनुसार माता, वहिन एवं बेटीके समान समझकर उनसे अनुराग न करना; यह ब्रह्मचर्य है जो उस संसारचक्रसे प्राणीकी रक्षा करता है ॥ १०४ ॥ लोकमें पुण्यवान् पुरुष रागको उत्पन्न करके निरन्तर ही स्त्रियोंके हृदयमें निवास करते हैं। ये पुण्यवान् पुरुष भी जिन मुनियोंके हृदयमें वे स्त्रियां कभी और किसी प्रकारसे भी नहीं रहती हैं उन मुनियोंके चरणोंकी प्रतिदिन अत्यन्त नम्र होकर नित्य ही स्तुति करते हैं ॥ १०५ ॥ वैराग्य और त्यागरूप दो काष्ठखण्डोंसे निर्मित सुन्दर नसैनी जिन दस महान् स्थिर पादस्थानों (पैर रखनेके दण्डों) से संयुक्त होकर मोक्ष-महलमें जानेके लिये चढ़नेकी अभिखाषा रखनेवाले मुनिके लिये योग्य होती है तीन लोकोके अधिपतियों (इन्द्र, धरणेन्द्र और चक्रवर्ती) द्वारा

- 107) निःशेषामलशीलसङ्खणमयीमत्यन्तसाम्यस्थितां वन्दे तां परमात्मनः प्रणयिनीं कृत्यान्तगां स्वस्थताम्। यन्नानन्तचतुष्ट्यामृतसरित्यात्मानमन्तर्गतं न प्राप्नोति जरादिदुःसहशिखः संसारदावानलः॥ १०७॥
- 108) आयाते ऽनुभवं भवारिमथने निर्मुक्तमूर्त्वाश्रये शुद्धे ऽन्यादशि सोमसूर्यद्वतभुकान्तेरनन्तप्रभे । यस्मिन्नस्तमुप्रति चित्रमचिरान्निःशेषवस्त्वन्तरं तद्वन्दे विपुलप्रमोदसद्नं चिद्रूपमेकं महः ॥ १०८॥
- 109) जातिर्याति न यत्र यत्र च मृतो मृत्युर्जरा जर्जरा जाता यत्र न कर्मकायघटना नो वाग् न च व्याघयः। यत्रात्मैव परं चकास्ति विशदशानैकमूर्तिः प्रभु-र्नित्यं तत्पदमाश्रिता निरुपमाः सिद्धाः सदा पान्तु वः॥ १०९॥

श्वरस्य । योग्या स्याद्भवेत् । इति दशविधो धर्मः पूर्णः । १०६ ॥ तां खस्थतां वन्दे अहं नमामि । किंलक्षणां खस्थताम् । निःशेषामलशीलसद्भुणसमीचीनगुणमयीम् । पुनः किंलक्षणां खस्थताम् । असन्तसाम्यस्थितां समतायुक्ताम् । पुनः किंलक्षणां खस्थताम् । असन्तर्साम्यस्थितां समतायुक्ताम् । पुनः किंलक्षणां खस्थताम् । यत्र खस्थतायाम् । अन्तर्गतं मध्यगतम् । आत्मानम् । संसारदावानलः संसाराप्तिः । न प्राप्तोति । पुनः किंलक्षणायां खस्थतायाम् । अनन्तचतुष्टथामृतसारिति नयाम् । किंलक्षणः संसारदावानलः । जरादिदुःसहिशिखः जराआदिदुःसहज्वालायुक्तः ॥ १०० ॥ तत् एकम् । चिद्रूपं महः । वन्दे अहं नमामि । किंलक्षणं महः । विपुलप्रमोदसदनं विपुलानन्दमन्दिरम् । यस्मिन् चिद्रूपमहित्त विषये । निःशेषवस्त्वन्तरं विकत्यरूपं खण्डन्तानम् । अचिरात् स्तोककालेन । अस्तम् उपति । चित्रं महदाश्चर्यकरम् । किंलक्षणे यस्मिन् । अनुभवम् आयाते । पुनः किंलक्षणे महित्त । भवारिमथने संसारशत्रुनाशकरे । पुनः किंलक्षणे महित्त । निर्मुक्तमृत्वाश्यये रहितमृत्वाश्यये । पुनः किंलक्षणे महित्त । शुद्धे निर्मले । पुनः किंलक्षणे महित्त । अन्यादित्र असदशे । पुनः किंलक्षणे । सोमस्यहुतभुक्तःन्तेः अनन्तप्रभे ॥ १०८ ॥ सिद्धाः । वः युक्तान्। सद्दा पान्तु रक्षन्तु । किंलक्षणाः सिद्धाः । निरुपमाः उपमारहिताः । पुनः किंलक्षणाः सिद्धाः । तत्पदमाश्रिताः मोक्षपदम् आश्रिताः । यत्र मोक्षपदे । जातिः उत्पत्तिः न । यत्र मोक्षपदे यातिर्गमनं न । च पुनः । यत्र मृत्यः न यत्र मृतः । यत्र मृतः । यत्र मृतः वर्षा करा न यत्र मुक्तो जर्या कृत्वा जर्जराः सिद्धाः न । यत्र कर्मकायघटना न । च पुनः । यत्र मृतः । यत्र कर्मकायघटना न । च पुनः । यत्र मृतः । यत्र स्वातः । स

स्तूयमान उन दस धर्मों के विषयमें किन पुरुषों को हर्ष न होगा है।।१०६।। जो स्वस्थता निर्मल समस्त शीलों एवं समीचीन गुणोंसे रची गई है, अल्यन्त समताभावके ऊपर स्थित है, तथा कार्यके अन्तको प्राप्त होकर कृतकृत्य हो चुकी है; उस परमात्माकी प्रियास्वरूप स्वस्थताको में नमस्कार करता हूं। अनन्त चतुष्ट्यरूप अमृतकी नदीके समान उस स्वस्थताको भीतर स्थित आत्माको वृद्धत्व आदिरूप दु:सह ज्वालाओंसे संयुक्त ऐसा संसाररूपी दावानल (जंगलकी आग) नहीं प्राप्त होता है।। १०७।। जो चैतन्यरूप तेज संसाररूपी शचुको मथनेवाला है, रूप-रस-गन्ध-स्पर्शरूप मूर्तिके आश्रयसे रहित अर्थात् अमूर्तिक है, शुद्ध है, अनुपम है तथा चन्द्र सूर्य एवं अग्निकी प्रभाकी अपेक्षा अनन्तगुणी प्रभासे संयुक्त है; उस चैतन्यरूप तेजका अनुभव प्राप्त हो जानेपर आश्चर्य है कि अन्य समस्त पर पदार्थ शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं अर्थात् उनका फिर विकल्प ही नहीं रहता। अतिशय आनन्दको उत्पन्न करनेवाले उस चैतन्यरूप तेजको में नमस्कार करता हूं।। १०८।। जिस मोक्षपदमें जन्म नहीं जाता है, मृत्यु मर चुकी है, जरा जीणे हो चुकी है, कर्म और शरीरका सम्बन्ध नहीं रहा है, वचन नहीं है, तथा व्याधियां भी शेष नहीं रही हैं, जहां

१ आ क इति दशिविधो धर्मः। २ आ महः आश्चर्यकक्षरं, क महाश्चर्यकरं। ३ क नाशकरणे। ४ अ श का कान्ते पुनः अनन्तप्रभे। ५ क मरणं न न यत्र। ६ क जर्जराः जाताः सिद्धाः यत्र, श जर्जरा न यत्र।

ता नित्यं यन्मुमुक्षुर्यतिरमलमतिः शान्तमोहः प्रपश्ये-जामीः पुत्रीः सवित्रीरिव हरिणदृशस्तत्परं ब्रह्मचर्यम् ॥ १०४ ॥

- 105) अविरतमिह तावत्पुण्यभाजो मनुष्याः हृदि विरचितरागाः कामिनीनां वसन्ति । कथमपि न पुनस्ता जातु येपां तदङ्घी प्रतिदिनमतिनम्रास्ते ऽपि नित्यं स्तुवन्ति ॥ १०५॥
- 106) वैराग्यत्यागदारुद्धयकृतरचना चारुनिश्चेणिका यैः पादस्थानैरुदारेर्दशभिरनुगता निश्चलैर्क्षानदृष्टेः। योग्या स्यादारुरुक्षोः शिवपदसद्नं गन्तुमित्येषु केषां नो धर्मेषु त्रिलोकीपतिभिर्ष सदा स्त्यमानेषु हृष्टिः॥ १०६॥

नेर्मलबुद्धिः । पुनः किलक्षणो यतिः । शान्तमोहः उपशान्तमोहः । यत्संगाधारं यासां स्त्रीणां संगाधारम् । एतत्संसारचक्रम् । लह् शीघ्रेण । चलति । च पुनः । किंलक्षणं संसारचकम् । तीक्ष्णदुःखौघघारं तीक्ष्णदुःखघारासहितम् । पुनः किंलक्षणं संसारचकम्। मृत्पिण्डीभूतभूतं मृतप्राणिपिण्डसदशम् (१)। पुनः किंलक्षणं संसारचक्रम् । कृतवहुविकृतिभ्रान्ति कृतवहुविकारस्वरूपम् एकेन्द्रियादि पञ्चेन्द्रियपर्यन्तम् ॥ १०४ ॥ इह जगति विषये । पुण्यभाजः मनुष्याः । कामिनीनां स्त्रीणाम् । हृदि । अविरतं निरन्तरम् । तावत सदैव वसन्ति । पुनः येपां पुण्ययुक्तानान् । हृदि।ताः विरचितरागाः । कामिन्यः स्त्रियः । जातु कदाचित्। कथमपि न वसन्ति । तेऽपि पुण्ययुक्ताः नराः । अतिनम्राः । तदङ्घी तेपां मुनीनाम् अङ्घी चरणौ । निस्यं स्तुवन्ति ॥१०५॥ इति एषु धर्मेषु । केपां जीवानां हृष्टिः हृषेः नो, अपि तु सर्वेषां जीवानां हृषेः । किंलक्षणेषु दशभेदधर्मेषु । त्रिलोकीपतिभिः इन्द्रधरणेन्द्रचिकभिः । सदा स्तूयमानेषु स्तुत्यमानेषु (१) । यैः दशभिः निश्रकैः उदारैः उत्कटैः पादस्थानैः कृत्वा । वैराग्यत्यागदारुद्वयकृतर्वना चारुनिश्रेणिका अनुगता प्राप्ता । मनोज्ञा सा इयं निःश्रेणिका । शिवपदसदनं गृहम् । गन्तुम् । आहरक्षोः मुनेः चटितुमिच्छोः । ज्ञानदृष्टेः सुनी-रूप अमको करनेवाला है, ऐसा यह संसाररूपी चक्र जिन श्वियोंके आश्रयसे शीघ्र चलता है उन हरिणके समान नेत्रवाली खियोंको मोहको उपशान्त कर देनेवाला मोक्षका अभिलापी निर्मल्बुद्धि मुनि सदा बहिन, बेटी और माताके समान देखे। यही उत्तम ब्रह्मचर्यका स्वरूप है। विशेषार्थ-यहां संसारमें चक्रका आरोप किया गया है। वह इस कारणसे—जिस प्रकार चक (कुम्हारका चाक) कीलके आधारसे चलता है उसी प्रकार यह संसारचक (संसारपरिभ्रमण) स्त्रियोंके आधारसे चलता है। चक्रमें यदि तीक्ष्ण धार रहती है तो इस संसारचक्रमें जो अनेक दुःखोंका समुदाय रहता है वही उसकी तीक्ष्ण धार है, कुम्हारके चक्रपर जहां मिट्टीका पिण्ड परिश्रमण करता है वहां इस संसारचक्रपर समस्त देहधारी प्राणी परिश्रमण करते हैं, तथा जिस प्रकार कुम्हारका चक्र घूमते हुए मिट्टीके पिण्डसे अनेक विकारोंको — सकोरा, घट, रांजन एवं कूंडे आदिको-उत्पन्न करता है उसी प्रकार यह संसारचक्र भी अनेक विकारोंको- जीवकी नरनारकादिरूप पर्यायोंको-उत्पन्न करके उन्हें घुमाता है। तात्पर्य यह है कि संसारपरिश्रमणकी कारणभूत स्त्रियां हैं-तद्विषयक अनुराग है। उन स्त्रियोंको अवस्थाविरोषके अनुसार माता, बहिन एवं बेटीके समान समझकर उनसे अनुराग न करना; यह ब्रह्मचर्य है जो उस संसारचक्रसे प्राणीकी रक्षा करता है ॥ १०४॥ लोकमें पुण्यवान् पुरुष रागको उत्पन्न करके निरन्तर ही स्त्रियोंके हृदयमें निवास करते हैं। ये पुण्यवान् पुरुष भी जिन मुनियोंके हृदयमें वे स्त्रियां कभी और किसी प्रकारसे भी नहीं रहती हैं उन मुनियोंके चरणोंकी प्रतिदिन अत्यन्त नम्र होकर नित्य ही स्तुति करते हैं ॥ १०५ ॥ वैराग्य और त्यागरूप दो काष्ठखण्डोंसे निर्मित सुन्दर नसैनी जिन दस महान् स्थिर पादस्थानों (पैर रखनेके दण्डों) से संयुक्त होकर मोक्ष-महलमें जानेके लिये चढ़नेकी अभिलापा रखनेवाले मुनिके लिये योग्य होती है तीन लोकोके अधिपतियों (इन्द्र, धरणेन्द्र और चक्रवर्ती) द्वारा

- 107) निःशेषामलशीलसङ्खणमयीमत्यन्तसाम्यस्थितां वन्दे तां परमात्मनः प्रणयिनीं कृत्यान्तगां स्वस्थताम्। यन्नानन्तचतुष्ट्यामृतसरित्यात्मानमन्तर्गतं न प्राप्नोति जरादिदुःसहशिखः संसारदावानलः॥ १०७॥
- 108) आयाते ऽनुभवं भवारिमथने निर्मुक्तमूर्त्वाश्रये शुद्धे ऽन्यादशि सोमसूर्यद्वतभुक्तान्तेरनन्तप्रभे । यस्मिन्नस्तमुप्रति चित्रमचिरान्निःशेषवस्त्वन्तरं तद्वन्दे विपुळप्रमोदसद्नं चिद्रूपमेकं महः ॥ १०८॥
- 109) जातियाति न यत्र यत्र च मृतो मृत्युर्जरा जर्जरा जाता यत्र न कर्मकायघटना नो वाग् न च व्याधयः। यत्रात्मैव परं चकास्ति विशदशानैकमूर्तिः प्रभु-र्नित्यं तत्पदमाश्चिता निरुपमाः सिद्धाः सदा पान्तु वः॥ १०९॥

श्वरस्य । योग्या स्याद्भवेत् । इति दशविधो धर्मः पूर्णः । १०६॥ तां खस्थतां वन्दे अहं नमामि । किंलक्षणां खस्थताम् । निःशेषामलशीलसद्भुणसमीचीनगुणमयीम् । पुनः किंलक्षणां खस्थताम् । अयन्तसाम्यस्थितां समतायुक्ताम् । पुनः किंलक्षणां खस्थताम् । अयन्तसाम्यस्थितां समतायुक्ताम् । पुनः किंलक्षणां खस्थताम् । यत्र खस्थतायाम् । अन्तर्गतं मध्यगतम् । आत्मानम् । संसारदावानलः संसाराग्नः । न प्राप्नोति । पुनः किंलक्षणायां खस्थतायाम् । अनन्तवतुष्टथामृतसरिति नद्याम् । किंलक्षणः संसारदावानलः । जरादिदुःसहिशिखः जराआदिदुःसहज्वालयुक्तः ॥ १००॥ तत् एकम् । चिद्रूपं महः । वन्दे अहं नमामि । किंलक्षणं महः । विपुलप्रमोदसदनं विपुलानन्दमन्दिरम् । यस्मिन् चिद्रूपमहि विषये । निःशेषवस्त्वन्तरं विकलपरूपं खण्ड-ज्ञानम् । अचिरात् स्वोककालेन । अस्तम् उपति । चित्रं महदाश्चर्यकरम् । किंलक्षणे यस्मिन् । अनुभवम् आयाते । पुनः किंलक्षणे महिति । भवारिमथने संसारशत्रुनाशकरे । पुनः किंलक्षणे महिति । निर्मुक्तमृत्याश्रये रहितमृत्याश्रये । पुनः किंलक्षणे महिति । युद्धि निर्मेले । पुनः किंलक्षणे महित । अन्यादित्र असदशे । पुनः किंलक्षणे । सोमस्य हुतभुक्तान्तेः अनन्तप्रभे ॥ १०८ ॥ सिद्धाः । वः युष्मान्। सदा पान्तु रक्षन्तु । किंलक्षणाः सिद्धाः । निरुपमाः उपमारहिताः । पुनः किंलक्षणाः सिद्धाः । तत्पदमाश्रिताः मोक्षपदम् आश्रिताः । यत्र मोक्षपदे । जातिः उत्पित्तः न । यत्र मोक्षपदे यातिर्गमनं न । च पुनः । यत्र मृतः न यमः न । यत्र मृतः सर्णं (१) न । यत्र मुक्तो जरा न यत्र मुक्तो जर्या कृत्वा जर्जराः सिद्धाः न । यत्र कर्मकायघटना न । च पुनः । यत्र मरः । यत्र सर्णा । सिद्धाः । वः वः वः । यत्र मरः । यत्र सरः । यत्र सरः

स्तूयमान उन दस धमोंके विषयमें किन पुरुषोंको हर्ष न होगा ? ॥१०६॥ जो स्वस्थता निर्मल समस्त शीलों एवं समीचीन गुणोंसे रची गई है, अत्यन्त समताभावके ऊपर स्थित है, तथा कार्यके अन्तको प्राप्त होकर कृतकृत्य हो चुकी है; उस परमात्माकी प्रियासक्ष्रप स्वस्थताको में नमस्कार करता हूं। अनन्त चतुष्टयरूप अमृतकी नदीके समान उस स्वस्थताके मीतर स्थित आत्माको वृद्धत्व आदिरूप दुःसह ज्वालाओंसे संयुक्त ऐसा संसाररूपी दावानल (जंगलकी आग) नहीं प्राप्त होता है ॥ १००॥ जो चैतन्यरूप तेज संसाररूपी शञ्चको मथनेवाला है, रूप-रस-गन्ध-रपर्शरूप मूर्तिके आश्रयसे रहित अर्थात् अमूर्तिक है, ग्रुद्ध है, अनुपम है तथा चन्द्र सूर्य एवं अग्निकी प्रभाकी अपेक्षा अनन्तगुणी प्रभासे संयुक्त है; उस चैतन्यरूप तेजका अनुभव प्राप्त हो जानेपर आश्चर्य है कि अन्य समस्त पर पदार्थ शीन्न ही नष्ट हो जाते हैं अर्थात् उनका फिर विकल्प ही नहीं रहता। अतिशय आनन्दको उत्पन्न करनेवाले उस चैतन्यरूप तेजको में नमस्कार करता हूं ॥ १०८॥ जिस मोक्षपदमें जन्म नहीं जाता है, मृत्यु मर चुकी है, जरा जीर्ण हो चुकी है, कर्म और शरीरका सम्बन्ध नहीं रहा है, वचन नहीं है, तथा व्याधियां भी शेष नहीं रही हैं, जहां

१ अप का इति दश्वियो धर्मः। २ अप महः आश्चर्यकक्षरं, का महाश्चर्यकरं। ३ का नाशकरणे। ४ अप शा कान्ते पुनः अनन्तप्रभे। ५ का मरणं न न यत्र। ६ का जर्जराः जाताः सिद्धाः यत्र, शा जर्जरा न यत्र।

- 110) दुर्लक्ष्ये ऽपि<sup>र</sup> चिदातमि श्रुत्यलात् किंचित्स्वसंवेदनात् बूमः किंचिदिह प्रबोधनिधिभिर्याद्यं न किंचिच्छलम् । मोहे राजनि कर्मणामतितरां प्रौढान्तराये रिपो दग्बोधावरणद्वये सति मतिस्तादक्कृतो माददाम् ॥ ११०॥
- 111) विद्वन्मन्यतया सदस्यतितरामुद्दण्डवाग्डम्बराः शृङ्गारादिरसैः प्रमोदजनकं व्याख्यानमातन्वते । ये ते च प्रतिसद्म सन्ति बहवो व्यामोहविस्तारिणो येभ्यस्तत्परमात्मतत्त्वविषयं ज्ञानं तु ते दुर्लभाः ॥ १११ ॥
- 112) आपद्धेतुषु रागरोषनिकृतिप्रायेषु दोषेष्वलं मोहात्सर्वजनस्य चेतसि सदा सत्सु स्वभावादपि। तन्नाशाय च संविदे च फलवत्काव्यं कवेर्जायते शुङ्गारादिरसं तु सर्वजगतो मोहाय दुःखाय च ॥ ११२॥

मुक्तो वाग्वयनं न । यत्र व्याधयः दुःख-पीडाः न<sup>3</sup> । यत्र मुक्तो आत्मा परं केवलम् । चकास्ति शोभते ॥ १०९ चिदातमिन विषये । किंचित् श्रुतवलात् शास्त्रवलात् । किंचित् स्वसंवेदनात् स्वानुभवात् । स्नूमः । किंलक्षणे चिदात्मि दुर्लक्ष्येऽपि । इह अस्मिन् शास्त्रे । प्रबोधनिधिभिः ज्ञानधनैः । किंचित् छलम् । न प्राह्यं न ग्रहणीयम् । मादशां मनुष्याणाः तादक् कुतः मितः । क सिते । मोहे सिते । किंलक्षणे मोहे । कर्मणाम् अतितराम् अतिशयेन राजनि । पुनः प्रौढान्तराये सित् रखोधावरणद्वये रिपौ विद्यमाने सिते ॥ १९० ॥ ये पण्डिताः । विद्यनमन्यतया पण्डितमन्यतया³ । सदिस सभायाम् । अतितर अतिशयेन । उद्ण्डवाग्डम्बराः । रहन्नारादिरसैः कृत्वा प्रमोदजनकं व्याख्यानम् । आतन्वते विस्तारयन्ति । च पुनः । ते पण्डिता प्रतिसद्म गृहे गृहे । वहवः सन्ति वर्तन्ते । किंलक्षणास्ते पण्डिताः । व्यामोहिवस्तारिणः । येभ्यः पण्डितभ्यः । तत्परमात्मतत्त् विषयं ज्ञानं प्राप्यते । तु पुनः । ते दुर्लभाः विरलाः स्तोकाः ॥ १९९ ॥ रागरोषिनकृतिप्रायेषु । अलम् असर्थम् । दोषेषु मोह त्सर्वजनस्य चेतिस सदा स्वभावादि सत्य विद्यमानेषु । किंलक्षणेषु । आपद्वतुषु दुःखहेतुषु सत्य । तन्नाशाय तस्य मोहस्य नाशाय च पुनः । संविदे सम्यग्ज्ञानार्यं । कवेः काव्यम् । फलवत् सफलं जायते । तु पुनः । रहन्नारादिरसं सर्वजगतः मोहाय । च पुन

केवल निर्मल्जानरूप अद्वितीय शरीरको धारण करनेवाला प्रभावशाली आत्मा ही सदा प्रकाशमान है उस मोक्ष पदको प्राप्त हुए अनुपम सिद्ध परमेष्ठी सर्वदा आपकी रक्षा करें ॥ १०९ ॥ यद्यपि चैतन्य स्वरूप आत्मा अह्वय है फिर भी शास्त्रके बलसे तथा कुछ स्वानुभवसे भी यहां उसके सन्वन्धमें कु निरूपण करते हैं । सम्यग्ज्ञानरूप निधिको धारण करनेवाले विद्वानोंको इसमें कुछ छल नहीं समझन् चाहिये । कारण कि सब कर्मोंके अधिपतिस्वरूप मोह, शक्तिशाली अन्तरायरूप शत्रु तथा दर्शनावरण ए ज्ञानावरण इन चार घातिया कर्मोंके विद्यमान होनेपर मुझ जैसे अल्प्रज्ञानियोंके वैसी उत्कृष्ट बुद्धि कहां हो सकती है है ॥ ११० ॥ विद्वत्ताके अभिमानसे सभामें अत्यन्त उद्दण्ड वचनोंका समारम्भ करनेवाले ज किव शृंगारादिक रसोंके द्वारा दूसरोंको आनन्दोत्पादक व्याख्यानका विस्तार करके उन्हें सुध करते हैं कि कि तो यहां घर घरमें बहुत से हैं । किन्तु जिनसे परमात्मतत्त्वविषयक ज्ञान प्राप्त होता है वे तो दुर्ल ही हैं ॥ १११ ॥ जो राग, कोध एवं माया आदि दोष अत्यन्त दुःखके कारणभूत हैं वे तो मोहके वर स्वभावसे ही सर्वदा सब जनोंके चित्तमें निवास करते हैं । उक्त दोषोंको नष्ट करने तथा सम्यन्ज्ञान प्राप्त करनेके उद्देशसे रचा गया कविका काव्य सफल होता है । इसके विपरीत शृंगारादिरसप्रधान काव्य ते